## भारतीय-आर्य भाषा और हिन्दी

# पद्मभूषण भाषाचार्य साहित्यवाचस्पति डॉ० सुनीतिकुमार चादुज्या

एम-ए (कलकत्ता), डी-लिट् (लंदन), एफ-ए-एस् कलकत्ता विश्वविद्यालय के भाषातत्त्वविषयक प्राप्तावसर सम्मानित अध्यापक तथा पश्चिम-वंग-विधान-परिषद् के सभापति





राजकमन प्रकाशन

दिल्ली: पटना

प्रथम हिन्दी संस्करण, १६५४ हितीय संस्करण, १६५७ हृतीय परिवृद्धित संस्करण, १६६३

मूल्य दस रुपये

प्रकाशक, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, ८, फ़ैज बाजार, दिल्ली-६

मुद्रक, श्री सत्यप्रकाश गुप्ता, नवीन प्रेंस, ब्ह्ली

### सूची

| खण         | ड १ः: भारतवर्षे में भ्राये भाषा का वि            | वकास     |     |
|------------|--------------------------------------------------|----------|-----|
| ۶.         | भारत-यूरोपींय, भारतीय-ईरानी (ग्रार्य) एवं        |          |     |
|            | भारतीय-ग्रार्य कुल                               |          | १३  |
| ₹.         | भारतीय-ग्रार्यं की ग्रनार्यं पटभूमिका, तथा       | गारतीय-  |     |
|            | ग्रार्य भाषा का प्राचीन इतिहास                   | ,-       | ४३  |
| ₹.         | भारत तथा बृहत्तर भारत में संस्कृत, एवं म         | ध्य-     |     |
|            | युगीन भारतीय-म्रार्य भाषा का विकास               |          | ওട  |
| ૪.         | नव्य-भारतीय-ग्रार्य भाषा की ध्वनियों, विभक्तियों |          |     |
|            | एवं शब्दावली का विकास                            |          | ११३ |
| खण         | ड २ ः : नूतन भारतीय-ग्रार्य ग्रान्तःप्रादेशि     | शंक भाषा | r   |
|            | 'हिन्दी' का विकास                                |          |     |
| <b>ξ</b> . | ग्राधुनिक भारत की प्रतिनिधि भाषा 'हिन्दी'        |          | १५५ |
| ₹.         | हिन्दी (हिन्दुस्थानी) भाषा का विकास (१)          |          | १८१ |
| ą.         | हिन्दी (हिन्दुस्थानी) भाषा का विकास (२)          |          | 338 |
| ٧.         | हिन्दी (हिन्दुस्थानी) की समस्याएँ, तथा उन्हें    | ž        |     |
|            | हल करने के लिए प्रस्तावित सुभाव                  |          | २२४ |
|            | परिशिष्ट : १—प्राग्भारत-यूरोपीय                  |          | २६६ |
|            | परिशिष्ट : २—भारतीय-त्रार्यं भाषा में            |          |     |
|            | बहुभाषीय त <del>त्त्</del> व                     |          | २८८ |
|            | परिशिष्ट : ३—भारतीय-रोमंन वर्णमाला               |          | ३०१ |

#### प्राक्कथन

श्रवदूबर १६४० में श्रहमदाबाद की गुजरात वर्नाक्युलर सोसाइटी "गुजरात विद्या सभा" के श्रनुसन्धान श्रौर पोस्ट-ग्रेजुएट या स्नातकोत्तर विभाग के श्रामन्त्रण पर मैंने भारत में श्रार्थ भाषा के विकास श्रौर भारत की 'राष्ट्र भाषा' के रूप में हिन्दी पर चार-चार व्याख्यानों के दो श्रध्ययन-क्रम प्रस्तुत किये थे। यह पुस्तक इन्हीं व्याख्यानों के पुनर्निरीक्षण श्रौर विस्तार पर श्रधारित है।

भारतीय-ग्रार्य भाषा के विकास पर प्रथम व्याख्यान-क्रम भारत में श्रार्य भाषा के इतिहास पर मेरे उन विचारों का विकास अथवा विस्तार है जोकि मैंने १६२६ में प्रकाशित 'बंगाली भाषा की उत्पत्ति और विकास' नामक ग्रपनी ग्रंग्रेजी पुस्तक में प्रस्तुत किये थे। दूसरे व्याख्यान क्रम में मैंने वर्तमान भारत के जीवन में हिन्दी भाषा के महत्त्व भ्रौर उसकी भ्रावश्यकता दरसाने का प्रयत्न किया है; साथ ही मैंने हिन्दी के संस्कृति-शब्दों के लिए मुख्यतः संस्कृत का ग्राश्रय लेकर 'भारतीय रोमन' लिपि में लिखी जाने वालो भाषा को ग्रति स्वाभाविक एवं ग्रनिवार्य समस-कर सरल हिन्दी के बाद को सूत्रित करना चाहा है। भारतीय-ग्रार्य भाषा पर ग्रपने व्याख्यानों में दिये गए कुछ विचारों श्रीर सुफावों के लिए भारतीय भाषा-विज्ञान के अपने श्रद्धेय गुरु, पारिस के (ब्रधुना परलोकगत) ब्रध्यापक Jules Bloch इयूल ब्लॉक कृत L'Indo-Aryen नामक पुस्तक का मैं ऋ गा है। ग्रपनी पुस्तक के हिन्दी-विभाग में मैंने उन तीन लेखों को सिम्मलित कर लिया है जो कि भारत की राष्ट्र भाषा के विषय पर मैंने कलकत्ता के दैनिक पत्र 'हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड' में लिखे थे (श्रम्यूबर ११, नवम्बर ७ ग्रौर नवम्बर २१, १६३७)। हिन्दी (हिन्दु-स्तानी या हिन्द्स्थानी) भाषा का दिक्खन में उत्तर भारतीय बोलियों के 'श्रौपनि-वेशिक' रूप में ऋिक विकास के ग्रध्ययन में ग्रध्यापक झ्यूल ब्लॉक के १६२६ के 'फोरलान लैक्चर्स' ('भारतीय-ग्रायं भाषाज्ञास्त्र की कुछ समस्याएँ, Bulletin of the School of Oriental Studies, London Institution, धू वाँ, ग्रन्थ. भाग ४, १६३०, पृष्ठ ७३०) में दिये गए सुभाव ग्रनुसन्धान का पथ इंगित करने में बहुत सहायक रहे हैं।

यदि ये व्याख्यान विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने में श्रीर श्राम जनता की ठुचि जागृत करने में सफल हों तो मुक्ते बहुत प्रसन्नता होगी। हिन्दी के साथ इस पुस्तक का योग रहने के कारण मेरे कुछ हिन्दी-भाषी मित्रों ने इसके हिन्दी अनुवाद के लिए मुभसे कई बार अनुरोध किया था। प्रकाशकों में भी इस और आग्रह दिखाई दिया। अन्त में, सन् १६५१ में राजकमल प्रकाशन को इस पुस्तक के हिन्दी अनुवाद को प्रकाशित करने का भार सौंपा गया। मैं उस समय अमेरिका जाने के लिए तैयार हो रहा था। हिन्दी अनुवाद पूरी तौर से करने का अवसर मुभे नहीं था। इसका एक खाका बनाने के लिए माषा-तत्त्व से प्रेम रखने वाले एक हिन्दी लेखक की आवश्यकता थी। बम्बई में इस काम के लिए राजकमल प्रकाशन की और से श्री आत्माराम जाजोदिया एम० ए० नियुक्त किये गए। आप राजस्थान के हैं और भाषातत्त्व के सम्बन्ध में आपने काफी आग्रह प्रकट किया। अनुवाद करने के पहले, पुस्तक के कई अंशों में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और संशोधन आदि करने की जरूरत थी, ताकि पुस्तक यथा-सम्भव up-to-date अर्थात् समयानुसारों बन सके। ये सब परिवर्तन आदि हिन्दी अनुवाद में आ गए हैं। इससे हिन्दी अनुवाद को एक तरह से मूल पुस्तक का दितीय संस्करण कहा जा सकता है। पुस्तक का परिशिष्ट अंश हिन्दी अनुवाद में उतना आवश्यक नहीं होगा, इस विचार से मैंने उसे वर्जन किया है।

श्री जाजोदिया ने विशेष प्रयत्न के साथ ग्रपना ग्रनुवाद तैयार किया था। विषय साधारण पाठक ग्रौर लेखक के लिए जटिल है, ग्रौर इसकी पारिभाषिक शब्दों से भरपूर शैली को हिन्दी में उलथा करना कठिन काम था। हिन्दी तथा ग्रन्य भारतीय भाषाग्रों में वैज्ञानिक वातावरण सहज भाव से लाना मुश्किल है। इसलिए ग्रनुवाद के बहुतेरे स्थानों में कुछ क्लिष्ट भाव रहना ग्रपरिहायं है। ग्रनुवाद का विवेचन करते हुए मैंने यथासम्भव ग्रौर यथाज्ञान इसका संशोधन करने की कोशिश की है। हिन्दी मेरी मातृभाषा नहीं है, पर मूल ग्रँग्रेजी के यथासम्भव पूर्णतया ग्रनुगामी बनने के लिए ग्रौर पारिमाषिक शब्दों तथा मामूली ग्रॅंग्रेजी शब्दों के हिन्दी प्रतिशब्दों को यथायथ प्रयोग में लाने के लिए मुक्ते इस ग्रनुवाद के काम में काफी परिश्रम करना पड़ा। तथापि श्री ग्रात्माराम जी जाजोदिया ने ग्रच्छे ढंग से ग्रौर विद्वता के साथ ग्रपना काम पूरा करके मेरे परिश्रम का लाघव किया है, इसलिए मैं इनका ग्राभारों हैं।

१- इसका गुजराती अनुवाद वि० सं० २००८ (सन् १६५२) में गुजरात विद्या सभा, अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ है। डॉ० भोगीलाल ज० सांडेसरा, अध्यक्ष, गुजराती विभाग, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ोदा, ने अनुवाद किया है।

पुस्तक में कुछ भारतीय शब्दों के वर्ण-विन्यास में असामंजस्य दीखेगा, जैसे कभी 'बुज-भाषा' लिखा गया है ग्रीर कभी 'बुज-भाषा' ' 'दकनी', 'दखनी' ग्रीर 'दक्कनी' । ये सब रूप वैकल्पिक हैं ग्रीर एक के स्थान पर दूसरे का प्रायः व्यवहार होता है । इस विषय में सावधान होने की जरूरत थी, परन्तु इन छोटी बातों में एकरूपता ग्रावश्यक होते हुए भी इसके ग्रभाव से पाठकों की समक्ष में कोई कठिनाई नहीं होगी । 'हिन्दुस्तानी' ग्रीर 'हिन्दुस्थानी', ये दोनों रूप लेखक ने प्रयुक्त किये हैं । इनके विषय में पुस्तक में यथास्थान विचार किया गया है ।

इस पुस्तक के अन्तर्गत आठ ज्याख्यान सन् १६४० में हमारी स्वतन्त्रता के सात साल पहले दिये गए थे। इस संस्करण में कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जो उस समय के अनुकूल थीं, परन्तु परिस्थित अब बहुत-कुछ बदल गई है। वर्तमान अवस्था के लिए पुस्तक को पूर्णतया संशोधित करने के लिए समय का नितान्त अभाव था, इसलिए जहाँ-जहाँ परिवर्तन अपेक्षित और अनिवार्य थे, वहाँ परिवर्तन कर दिये गए हैं। शेषांशों में विचार-शली के ग्रहण के लिए पाठकों को कोई कष्ट न होगा, इसी हिष्ट से सर्वत्र परिवर्तन नहीं किये गए।

इस पुस्तक के झतुवाद और मुद्रण के कार्य में मेरे दो अन्य मित्रों ने प्रचुर सहायता की है। मेरे अन्यतम छात्र अध्यापक डॉ॰ उदयनारायण तिवारी और मेरे मित्र श्री महादेव साहा ने इस अनुवाद का निरीक्षण किया था। इनके इस सहयोग से ही पुस्तक दोष-त्रुटियों से मुक्तप्राय हो सकी, तदर्थ मैं इनका आभारी हूँ।

पुस्तक ग्रब हिन्दी संसार के सामने पेश की जाती है। उसके मुद्रण में कुछ विशेष कठिनाइयों के कारण ग्रनपेक्षित रूप में देर हो गई। ग्राशा है कि इसका मूल अंग्रेजी रूप जैसे विशेषज्ञों द्वारा सादर भाव से गृहीत हुग्रा था, हिन्दी में इसके परिवाद्धित द्वितीय संस्करण को वैसा ही ग्रादर मिलेगा। हिन्दी के माध्यम से मारतीय-आर्यभाषा के इतिहास की रूपरेखा तथा हिन्दी की उत्पत्ति ग्रौर विकास की ग्रालोचना में इस पुस्तक से यदि शिक्षितुकामों को कुछ सहायता मिले, तो मैं ग्रपने श्रम को सफल मानंगा।

#### द्वितीय संस्करण के सम्बन्ध में

भाषातत्त्व जैसे नीरस समभे जाने वाले विषय पर यह पुस्तक है। परन्तु पूरे दो वर्ष के भीतर इसके प्रथम संस्करण की कुल्लभ्कुल दो हजार पुस्तकें हिन्दी-प्रेमी तथा छात्रों में खरीदी गईं, यह लेखक के लिए एक मार्जनीय ग्रात्मप्रसाद की बात है। द्वितीय संस्करण के लिए भी ग्राप्रह दिखाई देता है। इस नये संस्करण में कुछ संशोधन तथा संयोजन किये गए हैं, जिनकी ग्रावश्यकता थी;



### भारत-यूरोपीय, भारतीय-ईरानी (श्रार्य) एवं भारतीय-श्रार्य कुल

भारतीय संस्कृति के विकास में ग्रार्य भाषा का महत्त्वपूर्ण स्थान-संस्कृति की महान् माध्यम एवं प्रतीक-४५०० वर्ष से श्रवार्थ गति से प्रवा-हित होता म्रा रहा म्रायं भाषा का इतिहास-भाषा-कुल-भारत-यूरोपीय भाषा-कूल की कल्पना - संसार के ग्रन्य बड़े भाषा-कूल - संसार की ग्रन्य भाषात्रों में भारत-यूरोपीय कुल का स्थान — ग्रादि-भारत-यूरोपीय-कुल — \*विरोस् (\*wiros) - संसार की ग्रन्य प्रजाग्नों को ग्रपने से सम्बद्ध करनेवाली सांस्कृतिक शक्ति के रूप में भारत-यूरोपीय भाषा-कुल-मिश्रित जातियां श्रौर भारत-यूरोपीय भाषाएँ — ग्रादि भारत-यूरोपीयों का निवास-स्थान — विभिन्न मत— म्रादि युग की भारत-यूरोपीय संस्कृति - समाज श्रौर धर्म --- प्रत्नजीवन-सम्बन्धी भाषाश्रयी अनुसन्धान - ब्रान्देनुश्ताइन् एवं उनका भारत-यूरोपीय के श्रादि एवं पश्चात् के निवास-स्थान-विषयक मत — दक्षिएा-पूराली एवं पूर्व-यूरोपीय क्षेत्र— हित्ती तथा भारतीय-ईरानी कुलों का मूल से पृथक्करण-मेसोपोतामिया तथा एशिया माइनर के भारत-यूरोपीय श्रार्य या भारतीय-ईरानी-बोगाजक्योइ एवं अन्य प्राचीन प्रामािएक लिपियाँ आर्य (ग्रथवा भारतीय-ईरानी) भाषा-कुल एवं उपजातियाँ -- ग्रनायं उपजातियाँ -- ईरान एवं पंजाब के 'दास-दस्यु'--ईरान से ग्रारम्भ हुन्ना उनका सम्पर्क-भारतवर्ष में उनका ग्रागमन-इस घटना का सम्भाव्य काल -ज्योतिष से प्राप्त साधन - ग्रादि भारत-पूरोपीय कूल की भाषागत विशेषताएँ — प्राथमिक-भारत-यूरोपीय का ध्वनि-निचय— स्वरों की ग्रपश्रुति की प्रकृति तथा उत्पत्ति --- भारत-यूरोपीय रूपतत्त्व --- भारत-युरोपीय भाषा में किया - उपसर्ग - समास - शब्दावली - भारत-यूरोपीय से भारतीय-ईरानी में परिवर्तन - ध्वनियों का परिवर्तन - Centum 'केन्तुम्' एवं Satəm 'सतम् (शतम्)' शाखाएँ - उदाहररा-भारतीय-ईरानी धर्म एवं क्रविता—मारत-यूरोपीय एवं ब्रार्य माषाग्रों की छन्दोरीति मेसोपोतामिया के

निवासियों का श्रायों पर सांस्कृतिक प्रभाव—ईरान में 'देव' एवं 'श्रमुर' शब्द— श्रायों का भारत में श्रागमन—भारतीय-ईरानी से वैदिक जैसी (प्राचीन-) भारतीय-श्रायं भाषा का परिवर्तन—प्राचीन-भारतीय-श्रायं भाषा का सूत्रपात ।

हम भारतीयों के लिए हमारी ग्रार्य भाषा एक सबसे बड़ी विरासत या रिक्थ है। भारतवर्ष में स्रनेक जातियों के लोग एवं उनकी विभिन्न भाषाएँ हैं। इन उपादानों के सम्मिश्ररा से ही भारतीय जन तथा भारतीय संस्कृति निर्मित हई। परन्त् उसे यह एकसूत्रता श्रौर सुसम्बद्धता बहुत-कुछ श्रंशों में एक म्रार्य-भाषा एवं उसमें निहित मननशीलता से ही प्राप्त हुई है। ऋत्यन्त प्राचीन काल से भिन्न-भिन्न विदेशी जातियाँ अपनी विभिन्न संस्कृतियों को साथ लेकर भारत में म्राई हैं और यहाँ बसती गई हैं। उन्होंने म्रपने वंशानुगत संस्कारों, विचारों एवं सामर्थ्य के अनुसार यहाँ व्यवस्थित समाज एवं संस्कृति का निर्मारा किया है, स्रोर अपने ढंग से जीवन बिताने की प्रशालियाँ एवं विचार विकसित किये हैं। उदाहरणार्थ, हमारे यहाँ की ग्रादि-वासी नेग्रिटो या निग्रोवट जातियाँ हैं। स्यात् ये भारत के प्राचीनतम निवासी हैं। नराकार किसी बृहत्काय वानर जाति के विकसित रूप में मानव की उत्पत्ति यहाँ भारत में हुई थी या नहीं, इस विषय में अब तक कोई प्रमागा उपलब्ध नहीं हुए हैं। इन नेग्निटो आदि-वासियों के पश्चात् पश्चिमी एशिया की श्रॉस्ट्रिक जाति के मनुष्यों का श्रागमन हुमा भौर उनके पश्चात् द्रविड़ उसी पश्चिम दिशा से म्राये । म्रॉस्ट्रिक जाति के लोग प्राचीन भारत में 'निषाद' कहलाते थे ग्रौर पहले युग के द्रविड़ लोग श्रार्यों में 'दास' ग्रीर 'दस्यु' नामों से प्रसिद्ध थे। द्रविड़ों के बाद ग्रार्य जातियाँ ग्राईं, ग्रौर उत्तर तथा उत्तर-पूर्व से तिब्बती-चीनी लोग, जो प्राचीन भारत में <u>्'िकरात' कहलाते थे. त्राये । भारतीय जातियों एवं भारतीय संस्कृति की मूला</u>-धार ये ही चार जातियाँ थीं -- निषाद, द्रविड, किरात ग्रीर ग्रार्य; परन्तु ये स्वयं भी ग्राने के समय पूर्ण रूप से विशुद्ध या ग्रमिश्रित नहीं कही जा सकतीं। सम्भवतः इनके साथ-साथ श्रीर भी कई-एक मानव-उपादान सम्मिश्रित हए; पर उनका ग्रब तर्क ठीक-ठीक पता नहीं चल सका है, केवल प्रनुमान-मात्र अब भी किया जाता है। भारतीय जनता एवं संस्कृति जब एक सविशेष मूर्त स्वरूप को प्राप्त कर चुकी, तब ऐतिहासिक युगों में कुछ श्रौर भी मानवीय उपादानों का आगमन हुआ, जो अपने साथ न्युनाधिक अंशों में आत्मसात किये हुए अपने भिन्न मानसिक एवं आध्यात्मिक तथा धार्मिक संस्कारों और विचारों

को साथ लेकर आये थे। ये भारतीय-जन से कुछ द्ष्टियों में आंशिक और कुछ वस्तुम्रों में पूर्ण रूप से घल-मिल गए। भारत के सबसे प्राचीन म्रादिवासी नेप्रिटो के जीवन का मुख्य भाग (विश्व के ग्रादि काल के निवासियों के सदश) केवल म्राहार-म्रन्वेषरा में ही व्यतीत होता था, क्योंकि इनमें पश्-पालन या कृषि, इन दोनों का प्रवर्तन ग्रब तक नहीं था; ग्रौर भारतीय संस्कृति के निर्माण में उसका कुछ भी हिस्सा नहीं है। वह या तो पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुका है, या कहीं-कहीं सूसभ्य जाति के मानवों से सुदूर स्थानों में बचा रह गया है; ग्रथवा उसके चिह्नावशेष ऐसी जातियों में मिल जाते हैं, जिनमें वह घुल-मिल गया है। म्रॉस्ट्रिक एवं द्रविड जातियों से भारतीय समाज-व्यवस्था एवं संस्कृति की कुछ मुलाधार-रूप उपादान प्राप्त हए हैं। तिब्बती-चीनी जातियों का भी कुछ म्रांशिक मवशेष हिमाचल के पाद-देश की तथा उत्तर-पूर्वी भारत की जातियों श्रौर सम्भवत: उनकी संस्कृति में पाया जाता है। परन्तू इन सब विभिन्न उपादानों का सम्पूर्ण एकीकरण म्रायों की उच्चकोटि की व्यवस्था-शक्ति के फलस्वरूप ही हो सका । कहीं-कहीं यह एकीकरण रासायनिक पूर्णता को पहुँच गया, तो कहीं केवल परस्पर के सम्मिश्रगातक ही सीमित रहा । परन्तु भारतीय जन-समुदाय की ऐतिहासिक, धार्मिक श्रीर विचारगत विशेषतास्रों को लेकर बनी हई संस्कृति के निर्माण में सबसे बड़ा हाथ ग्रायों की भाषा का रहा। ग्राँस्ट्रिक ग्रौर द्रविडों द्वारा भारतीय संस्कृति का शिलान्यास हुग्रा था, ग्रौर ग्रायों ने उस ग्राधार-शिला पर जिस मिश्रित संस्कृति का निर्माण किया, उस संस्कृति का माध्यम, उसकी प्रकाश-भूमि एवं उसका प्रतीक यही ग्रायं भाषा बनी; ग्रारम्भ में, संस्कृत, पाली, पश्चिमोत्तरीय प्राकृत ('गान्धारी'), ग्रर्ध-मागधी, अपभ्रंश स्रादि रूपों में, तथा बाद में हिन्दी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला और नेपाली म्रादि विभिन्न म्रवीचीन भारतीय भाषाम्रों के रूप में, भिन्न-भिन्न समयों एवं प्रदेशों में भारतीय संस्कृति के साथ इस भाषा का ग्रविच्छेच सम्बन्ध बँधता गया ।

केवल भारतवर्ष के ग्रन्तगंत ही ग्रायं भाषा का लगभग ३५०० वर्ष पुराना ग्रविच्छिन्न इतिहास उपलब्ध है, ग्रौर भारत ग्राने के पूर्व लगभग १००० वर्ष पहले का इतिहास कुछ धुँधले रूप में ईरान, ईराक तथा पूर्वी एशिया-माइनर में मिलता है। इसके भी करीब ५०० या १००० वर्ष ग्रौर पूर्व के इतिहास के बारे में प्राप्त भाषा-शास्त्र-विषयक सामग्री के ग्राधार पर कुछ निश्चित बातें जानी जा सकती हैं। ३००० या ३५०० सन् ई० पू० से लगा-कर ग्राधुनिक काल के १६५० ई० तक ग्रायं-भाषा के विकास की निश्चित

रूपरेखा बनाई जा सकती है कि किस प्रकार वह धीरे-धीरे प्राचीन भार-तीय-म्रार्थ (प्रा० भा० म्रा०), मध्यकालीन भारतीय-म्रार्थ (म० भा० म्रा०) ग्रौर नवीन भारतीय-ग्रार्थ (न० भा० ग्रा०) नामक रूपों (जिन्हें हम सरलता के लिए उनके प्रचलित नाम 'संस्कृत', 'प्राकृत' ग्रौर 'भाषा' दे सकते हैं) में से होकर गजरी। अन्य किसी भी भाषा-कुल का इतने बडे काल का लगातार ग्रट्ट इतिहास हमें नहीं मिलता । मुख्यतः इसका कारएा है हमारे पास वैदिक काल से लगाकर आगे तक की प्राप्य वेद आदि विश्वसनीय प्रमारा-सामग्री। शृङ्खला बराबर अट्ट चलती रही है, यद्यपि कई-एक स्थानों पर कुछ कड़ियाँ टट गई हैं, ग्रौर कुछ-एक स्थलों पर नई कीलें जोड दी गई हैं, जिनके कारण काफी परिवर्तन हो गए हैं; फिर भी इस श्रृङ्खला के सहारे-सहारे हमारी श्राधृतिक भाषाग्रों — बँगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी या हिन्दी के श्राज के ग्रधिकांश शब्दों, कभी-कभी पूरे वाक्यों या व्याकरण के रूपों का प्राकृत ग्रीर वैदिक से होते हुए ठेठ प्रीचीन भारत-यूरोपीय कूल तक का इतिहास सरलता से म्रालेखित किया जा सकता है। म्राध्निक गुजराती के एक वाक्य 'मा घेर छे का पुराना इतिहास खोजते-खोजते हम करीब ३५०० ई० पू० के, उसके सम्भावित प्राथमिक भारतीय-यूरोपीय रूप \*'मातेर्स् घृघाँइ एस्-स्कॅ-ति' तक पहुँच सकते हैं। भाषा के विज्ञान का यह अध्ययन मानव-जीवन से सम्ब-न्धित एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विज्ञान है; साथ ही यह इतिहास बडा मनोरंजक है, क्योंकि हमारे ऐहिक ग्रीर मानसिक सांस्कृतिक विकास के साथ इसका बड़ा निकट सम्बन्ध है। साथ ही हमारे स्वाभाविक, साधारण और ग्रसाधारण सभी प्रकार के अवस्था-परिवर्तन में, जबिक कभी तो बाहर के राष्ट्रों से हमारा सम्पर्क बढ़ता रहा या कभी भीतरी एकान्तता की वृद्धि होती रही, सभी समयों में, हमारी संस्कृति के विकास के साथ यह भाषा अविच्छिन्न रूप से सम्बद्ध रही।

विभिन्न भाषाग्रों की धातुश्रों, उपसर्ग-प्रत्ययों एवं शब्दों को, जिन्हें जर्मन भाषा में 'श्प्राख्गुट' (Sprachgut) ग्रर्थात् 'भाषा का माल' या 'भाषा-वस्तु' कहते हैं, ध्यान में रखते हुए, उनकी गठन-रीति में साम्य या वैषम्य को देखकर, संसार की करीब ८००-६०० भाषाग्रों एवं बोलियों को कुछ कुलों में विभाजित कर दिया गया है। ग्रपनी समस्त परिस्थितियों एवं कृतियों के बीच, मानव के हुए विकास के इतिहास को स्पष्ट करने के लिए, भाषा-कुल-विषयक सिद्धान्त एक महत्त्वपूर्ण खोज सिद्ध हुई है। इस सिद्धान्त का पूर्ण विकास पिछली शताब्दी में हुग्रा, यद्यपि सर विलियम जॉन्स (Sir William Jones)

<sup>?. \*</sup>mātērs ghrdhoi es-ske-ti.

को यह सुभ सबसे पहले कलकत्ता में १८वीं शताब्दी में ही संस्कृत का ग्रध्ययन करते समय त्राई थी। संस्कृत भाषा के विषय में उनका उत्साह बढ़ता गया, श्रौर उन्होंने कहा कि 'संस्कृत का गठन श्रदभत रूप से सुन्दर है; यह ग्रीक की पूर्णता से भी बढकर है. लेटिन से भी परिपष्ट है. ग्रौर इन दोनों भाषाग्रों से संस्कृत कहीं अधिक ससंस्कृत भाषा है।' साथ ही इन तीन भाषाओं की धातुम्रों एवं व्याकररा में मृत्यधिक साम्य मनभव करते हुए उन्हें प्रतीत होने लगा था कि वास्तव में उनका उदभव किसी एक ही भाषा से हम्रा होगा. जो कि ग्रब लुप्त हो चकी है। सर विलियम जॉन्स का यह भी विचार था कि जर्मन, गाँथिक ग्रीर केल्टिक तथा प्राचीन पारसीक भी उसी कुल की भाषाएँ हैं। जॉन्स की यह धारएगा वास्तव में एक ग्रत्यन्त चमत्कारपूर्ण सत्य एवं वैज्ञानिक कल्पना सिद्ध हुई, ग्रौर कुछ समय पश्चात वह भाषा-कूलों का सिद्धान्त प्रति-पादित करने में पथ-प्रदर्शक हुई। साथ ही एक ही उदगम-स्थानवाली विभिन्न भाषात्रों के तुलनात्मक ग्रध्ययन से धीरे-धीरे ग्राधृनिक भाषा-विज्ञान का जन्म हुआ। यह कहना स्रतिशयोक्ति न होगी कि आधुनिक भाषा-विज्ञान का जन्म उसी घडी में हुआ, जबिक संस्कृत, ग्रीक, लेटिन तथा गाँथिक एवं प्राचीन पारसीक भाषात्रों की एक ही कूल से सम्भूत होने की चमत्कारपूर्ण सुभ सर विलियम जोन्स के मस्तिष्क में ग्राई।

यूरोप, एशिया, अफीका, आस्ट्रेलिया, आँशेनिया एवं अमरीका में जिन विभिन्न भाषा-कुलों से सम्बन्धित भाषाएँ तथा बोलियाँ बोली जाती हैं, उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण भारतीय-आयं-भाषा ही है। पृथ्वी पर इसके बोलनेवाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है, और इसके अन्तर्गत कुछ ऐसी अत्यन्त प्रभाव- शाली प्राचीन एवं अर्वाचीन भाषाएँ आ जाती हैं, जिनका स्थान मानव की प्रगति के इतिहास में पिछले पच्चीस सौ वर्षों से सर्वाग्र रहा है। संसार में अन्य भी कई बड़े भाषा-कुल हैं, उदाहरणार्थ—Semitic सेमिटिक-कुल (\*ग्रसीरी बाबिलोनी, \*हिंबू, \*फीनीशियन, \*सीरीयक्, अरबी, \*साबीयन्, \*इथियोपियन और हब्शी); Hamitic हैमिटिक-कुल (\*प्राचीन मिस्री, \*कॉप्टिक, त्वारेग, कबाइल और अन्य Berber 'बर्बर' भाषाएँ, सुमाली, फुलानी इत्यादि); Sino-Tibetan चीनी- तिब्बती या भोट-चीनी (सिनिक या चीनी, दै या थाइ अर्थात् स्यामी, अन्मा ब्रह्मी, बोद् या भोट या तिब्बती, भारत-बह्म सीमान्त प्रदेशीय भाषाएँ इत्यादि); Uralic उराली (मग्यर, फिन्, एस्थ, लाप, वोगुल्, श्रोस्त्याक्); Altaic श्रत्टाई (तुर्की भाषाएँ, मंगोली और मंचू); Dravidian द्वाविड़ी (तिमल, मलयालम्, कन्नड,

<sup>\*</sup> में मृत भाषाएँ हैं।

तेलुगु, गोंड इत्यादि, तथा ब्राहुई); Austric स्रॉस्ट्क या 'दक्षिए-देशीय' (भारत की कोल या मुण्डा बोलियाँ, खासी, मोन्, रूमेर, निकोबारी ग्रौर ग्रन्य Austro-Asiatic दक्षिगा-एशियाई भाषाएँ; साथ ही Austronesian दक्षिगा-द्वीपीय भाषाएँ, जैसे Indonesian इन्दोनेसी-मालइ, सन्दानी, यवद्वीपी, बाली, सूल-बेसी, विसय एवं तगालोग म्रादि भाषाएँ; Melanesian मेलानेसी-फीजी-द्वीपी: श्रौर Polynesian पोलीनेसी—यथा, सामोग्राई, ताहिती, माश्रोरी, मारक्वेसी, हवायिद्वीपी); Bantu बाण्ट-कुल (मध्य एवं दक्षिण-श्रफीका की स्वाहिजी, लुगाण्डा, कांगो भाषाएँ, सेचग्राना एवं जलू इत्यादि); Sudanic स्वानी (पश्चिम अफ्रीका की योरुवा, गाँ, अज्ञान्ती, मन्दिगो इत्यादि)। इनके अतिरिक्त उत्तरी, मध्य एवं दक्षिणी अमरीका में बोली जानेवाली अनेक श्रमरीकी भाषा-कूल की भाषाएँ हैं, जिन सबका उल्लेख करना कठिन है। इनमें से कूछ के बोलनेवाले कई लाख की संख्या में हैं श्रौर उनका सम्बन्ध बड़ी प्रौढ़ संस्कृतियों से है। फिर भी उपर्युक्त सब भाषाएँ भारत-यूरोपीय कुल की भाषाग्रों से सभी जगह पराजित होती रही हैं, अथवा उन पर भा॰ यु० कुल की भाषाओं की विभिन्न स्वरूपों में ग्रिमिट छाप पड़ती रही है। उनमें से एक भाषा अंग्रेजी तो देश या राष्ट्र आदि की सारी सीमाओं को तोड़-करं सब भाषात्रों से अधिक विश्व-भाषा का-सा रूप धारए। कर रही है, और विश्व-संस्कृति के प्रसार का एक ग्रद्धितीय माध्यम बन रही है। विश्व के भिन्न-भिन्न भागों में कई-एक ऐसे भी हैं, जो भारत-यरोपीय भाषात्रों से बिलकुल श्रपरिचित थे और या तो बसे हए ही न थे, या अपनी निज की अलग भाषा बोलते थे-वे सभी श्रब भारत-यरोपीय भाषा के उत्तरोत्तर वृद्धिगत प्रसार के केन्द्र हो रहे हैं। भारत स्वयं इन्हीं में से एक उदाहरए। है। लगभग ४५०० वर्ष पूर्व जब भारतीय-यूरोपीय भाषा-कूल ने अपनी दिग्वजय-यात्रा ग्रारम्भ की थी, तब सबसे पहले उसके साम्राज्य में मिलनेवाले विजित देशों में भारत एक था।

वैदिक; प्राचीन फारसी, और अवेस्ता; ग्रीक; गाँथिक तथा अन्य जर्मन; लैंटिन; प्राचीन आइरिश तथा अन्य केल्ट बोलियों; तथा स्लाव एवं बाल्टिक भाषाओं; आरमीनियन; 'हित्ती' (Hittite); एवं 'तुखारी' (Tokharian) भाषाओं के मूल उत्स-स्वरूप आद्य-भारतीय-यूरोपीय भाषा अविभक्त रूप से एक जन-समुदाय द्वारा बोली जातीथी। उन्हें भाषा-तत्त्वविदों ने \*'विरोस् (\*wiros)' नाम दिया है। 'विरोस्' आ० भा० यू० भाषा का 'मनुष्य'-वाची शब्द है, और इसीसे संस्कृत का 'वीर', लैटिन का 'उईर्, (uir, vir), जर्मनिक का 'वेर्' (wer) और प्राचीन आइरिश का 'फ़र्' (fer) निकले

हैं। इस प्रकार 'विरोस्' भारत-यूरोपीय कूल के अन्तर्गत गिनी जानेवाली विभिन्न भाषाग्रों के बोलनेवाले बिलकूल पृथक्-पृथक् उद्गम एवं मानसिक गठनवाले श्राधुनिक जनों के भाषा-तत्त्व की दिष्ट से एक-मात्र पूर्वज सिद्ध होते हैं, यद्यपि वे उनके जन्मदाता पूर्वज न भी रहे हों। श्रीर, श्रब तो हमारे लिए 'विरोस्' किस प्रकार के थे, ग्रथवा उनके वास्तविक सीधे वंशज ग्राज कौन हैं. अथवा उनके शृद्धतम अवशेष कहाँ प्राप्त हो सकते हैं, यह सब पता लगाना भी ग्रसंभव है। प्राचीन भारत की ब्राह्मण, क्षंत्रिय ग्रौर वैश्य जातियों को ही भारतवर्ष में 'ग्रार्य' नाम से प्रवेश करनेवाली 'विरोस' की सच्ची सन्तान कहा जा सकता है। इसी कोटि में ईरान के आर्य भी आ जाते हैं। नात्सी जर्मनों को तो यह विश्वास करना सिखाया जाता था कि वे ही 'विरोस' के विशुद्धतम वंशज हैं, हालाँकि जातीय सम्मिश्रण उनमें भी पूर्ण रूप से निश्चित ग्रौर स्वीकृत वस्तू है; यहाँ तक कि कुछ जर्मन विद्वान स्वयं, जर्मनों की जातिगत शुद्धता के दावें को भठा बतलाते हैं, श्रौर जर्मन, 'विरोस्' के सच्चे जातीय या भाषागत वंशज हैं, इस विषय में भी अपनी असहमति अकट करते हैं। प्राचीन भारत में जातियों का परस्पर-सम्मिश्ररण एक नितान्त स्वाभा-विक वस्तु रही है; इस बात का प्रमाण हमें महाभारत श्रौर पुराणों में वर्णित ब्राह्मण या क्षत्रिय ग्रौर नाग या शुद्र या दास जातियों के परस्पर विवाहों की कथा श्रों से मिलता है। कुछ कट्टर ग्रायों को ग्रवश्य ग्रपने वर्ण का ग्रत्यन्त श्रीममान था, श्रीर उन्होंने काले 'दास' या श्रनायों से दूषित होने से बचने के लिए परवर्ती काल में श्रपनी जाति एवं गोत्र में ही विवाह करने की पद्धति का निर्माण किया था। फिर भी 'ब्राह्मण'-ग्रन्थों में हमें गौर वर्ण ब्राह्मणों की श्रपेक्षा ग्रविक बुद्धिशाली एवं चतुर कृष्णवर्णवाले ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। म्रनार्य भाषा, जाति एवं सामाजिक दिष्टकोण का सामृहिक रूप में म्रार्थी-करण होने के साथ-साथ अनार्य नुपतियों या सरदारों को क्षत्रिय वर्गा में एवं उनके प्रोहितों को ब्राह्मरा वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया। ज्यों-ज्यों यह श्रायींकरण प्राचीनतर होता गया त्यों-त्यों उन उच्च वर्गों के साथ अनायों का एकीकरण सम्पूर्ण होता गया, जिनमें पहले केवल विशुद्ध आर्थों की ही गराना हो सकती थी। कुछ विदेशी जातियाँ भी परवर्ती एवं ऐतिहासिक यूगों में इन उच्च वर्णों में सम्मिलित कर ली गई; उदाहरएार्थ 'शाकद्वीपीय' कहलाने-वाले बाह्मणा; ये ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में आये हए 'शक' थे, और 'मिश्र' या 'मिहिर'-पूजक ईरानी पूरोहित थे, जो कि शकद्वीप या शक-स्थान (=प्राचीन पारसीक 'सक-स्तान', ग्राधिनक फारसी 'सी-स्तान,' पूर्व ईरान में)

से श्राये थे श्रौर जिन्होंने प्राचीन श्रायों की सूर्य-पूजा को पुनः प्रतिष्ठित किया था। ऐसे ही ग्रन्य ग्रौर भी प्रमाणों से पता चलता है कि प्रारम्भ से ही भार-तीय-यूरोपीय-भाषी 'विरोस्' अपनी भाषा एवं सामाजिक संगठन को साथ लिये हुए फैलते गए, और उनको उन्होंने शान्तिपूर्वक या अन्य उपायों द्वारा श्रपने सम्पर्क में श्रानेवाले जनों पर श्रधिष्ठित कर दिया। 'विरोस्'-जन की जातिगत विशेषताएँ ग्रस्पष्ट हैं; बहुत सम्भव है कि ये लम्बे, बृहुत्काय, लम्बी नासिकावाले, गौर-वर्ण, नीलाक्ष एवं हिरण्यकेश Nordic 'नॉर्डिक' कुल के रहे हों, परन्तु इस विषय में भी विद्वानों को सन्देह है ग्रीर यह धारणा की गई है कि शायदं ये अपनी मूल अवस्था से ही मिश्रित रक्त के हों। इस प्रकार वे विभिन्न जनों में (या तो विजेता एवं शासक उच्चवर्गों, अथवा शान्तिपूर्ण आगन्तुक निवासियों के रूप में), जोकि संख्या और संस्कारों में प्रबलतर थे, प्रतिष्ठित होकर, स्वयं उनमें एकीकृत होते गए; परन्तू उनकी भाषा और भाषा के सह-गामी संस्कारों को ग्रादिम निवासियों ने ग्रपना लिया। यद्यपि इन ग्रादिम निवा-सियों की जातिगत विशेषताएँ ग्रीर भाषा नवागन्त्कों से सर्वथा मौलिक रूप से भिन्न थीं; पर जैसा कि स्वभावतः ऐसे परिवर्तनों में होता है, ग्रादिम-जन इस प्रित्रया को समभने में भी ग्रसमर्थ रहे श्रौर श्रायों के सम्पर्क से बिलकुल बदल गए। इस प्रकार वे भारतीय-यूरोपीय भाषा एवं संस्कारों के स्रिभमान-पूर्ण दायी तथा समर्थक बन गए, यद्यपि उनको म्रात्मसात करने की प्रिक्रया में इन भाषा एवं संस्कारों के मूल स्वरूप बहुत परिवर्तित हो गए। मानव के सांस्कृतिक इतिहास में यह एक अत्यन्त अभूतपूर्व घटना हई (यद्यपि हम इसे श्रद्वितीय नहीं कह सकते) कि कोई एक जन एक भाषा एवं एक संस्कृति का निर्माण करे और बढ़ते-बढ़ते वह एक ऐसी सांस्कृतिक शक्ति का रूप ले ले जो कि ग्रन्य जनों को ग्रपने घरातल पर उनकी स्वीकृति कराकर उन्हें ग्रपने से सम्बद्ध कर ले।

श्राच-भारतीय-यूरोपीय का विकास कहाँ हुआ और श्रपने प्राचीनतम रूपों वैदिक एवं गाथा (श्रवेस्ता) तथा होमर की ग्रीक के सदृश ही किसी रूप को वह कहाँ प्राप्त हुई, यह पता नहीं चल सकता; और न यही निश्चय किया जा सकता है कि 'विरोस्' ठीक-ठीक किस स्थान में एक श्रविभाजित जन के रूप में रहते थे। 'विरोस्' किसी प्रकार की भी लेखन-प्रणाली से अनिभन्न थे। इतिहास में भी उनका नाम आने के बहुत समय पहले मिस्री, सुमेरी, श्रवकदी, श्रसीरी, एलामी और एशिया-माइनर के, ग्रीस और पूर्वी भूमध्य-सागर के ईजियनों, हड़प्पा एवं मोहेंजोदड़ो संस्कृति के निर्माता पूर्वायों; तथा चीनी

जनों द्वारा ग्रत्यन्त उच्चकोटि की संस्कृतियों का निर्माण हो चुका था। वे उत्तरी मेसोपोतामिया तथा पूर्वी एशिया-माइनर के सुसंस्कृत जनों के सम्पर्क में सम्भवतः ईसा की तृतीय सहस्राब्दी के ग्रांतिम शतकों में श्राये; ग्रौर लगभग २००० वर्ष ई० पू० तक हम मेसोपोतामिया में उन्हें बहतायत से पाते हैं। वे कहाँ से ग्राये ? एक इटालियन नृतत्व-विशारद सेर्जी (Sergi) ने ग्रनुमान लगाया है कि एशिया-माइनर का पठार ही उनका प्रारम्भिक घर एवं विकास-स्थल था। ग्रभी हाल में ग्राविष्कृत हुई नेसीय Nesian या हित्ती Hittite भाषा-जोकि भारतीय-यरोपीय कूल के साथ एक प्राचीनतम शाखा के रूप में, श्राद्य-भारतीय-यूरोपीय की पुत्री ही नहीं, किन्तू भगिनी के रूप में सम्बद्ध की जाती है-की खोज से उक्त कथन को अनुमोदन प्राप्त होता है। परन्तु कई-एक उपलब्ध प्रमारा हमें यह अनुमान लगाने को बाध्य करते हैं कि भारतीय-यूरोपीयों का त्रादिम निवास-स्थान यूरेशिया महाद्वीप के अन्य किसी भाग में रहा होगा। सेर्जी के पहले भी भारतीय-यूरोपीयों के आदि-निवास के विषय में अनेक मत प्रचलित थे। एफ्० माक्स म्युलर (F. Max Mueller) ने मध्य-एशियावाले मत का प्रतिपादन किया। पिछली शताब्दी के मध्य तक मध्य-एशिया के विषय में बाहरी जगत् को बहुत कम ज्ञान था और दुनिया के लिए यह भाग परीदेश के आक्चर्यों से परिपूर्ण था। परन्तु गत शताब्दी के छठे दशक के लगभग लैंधम (Latham) ने मध्य-एशियावाले मत का विरोध किया श्रीर सुभाव रखा कि भारतीय-युरोपीयों का श्रादिम निवास-स्थान 'कहीं-न-कहीं यूरोप' में रहा होगा। इस 'कहीं-त-कहीं यूरोप में' को लेकर विभिन्न विद्वानों एवं अभ्यासियों ने अपनी कल्पना एवं बुद्धिमत्ता का उपयोग कर अट-कलें लगाई हैं, ग्रौर फलस्वरूप पूर्वी रूस, दक्षिगा रूस, उत्तरी जर्मनी, पश्चिमोत्तर युरोप (Scandinavia), हंगरी, पोलैण्ड एवं लिथुग्रानिया स्रादि विभिन्न स्थल, प्राचीन ग्रायों की लुप्त मातृभूमि बतलाये गए हैं। 'पूर्वी यूरोप में कहीं-न-कहीं वाला मत काफी प्रसिद्ध रहा है। मध्य एवं पूर्वी यूरोप के प्रागैतिहासिक समाधि-स्तूपों का सम्बन्ध अध्व-परिपालक एवं अध्वोपयोक्ता भारतीय-यूरोपीयों के साथ होने का अनुमान लगाया जाता है। यह अन्दाज है कि उत्तर में शीतोब्स वनभूमि से स्पृष्ट मध्य एवं पूर्वी यूरोप की समतल भूमि में ही ऋद्धं-ग्रटनशील, ऋद्धं-प्रतिष्ठित भारतीय-यूरोपीय संस्कृति का विकास हुम्रा होगा। वहाँ से इनके दल-के-दल, भूमि के ग्रनुर्वर हो जाने ग्रथवा ग्रन्य जनों के दबाव के कारएा, दक्षिएा, पश्चिम तथा दक्षिएा-पूर्व एवं उत्तर-पश्चिम की स्रोर फैले स्रौर इन स्थानों में स्रन्य स्रधिष्ठित जनों के संसर्ग में स्राकर

प्राचीन ग्रीक, थेसी (Thracians), फ्रीजी (Phrygians), ग्रारमेनी Armenians), स्रार्य (भारतीय-ईरानी), जर्मन (German), केल्ट (Celts), तथा इटालियन जनों के पूर्व-पुरुष बने। ग्रपने श्राद्य स्वरूप में भारतीय-यरोपीय या 'विरोस' किसी भी प्रकार की उच्च ऐहिक संस्कृति का निर्माण करने में समर्थ न हो सके। हाँ, उनके पास एक आक्चर्य-सुन्दर भाषा थी, श्रौर अनुमान है कि उनका समाज बड़े सुदृढ़ ढंग से संगठित था । उनकी उपजातियों का गठन विपरीत-से-विपरीत परिस्थितियों के बीच भी दृढ़तापूर्वक ठोस खड़ा रहा ग्रीर उनके संसर्ग में ग्रानेवाले ग्रन्य जनों पर भी ग्रपनी छाप छोड़ता गया। उनके समाज की रचना एक-विवाह एवं पितृप्रधान या पितृनिष्ठ पद्धति-वाले कूट्रम्बों से हुई थी। यह पितृप्रधान कूट्रम्ब ही भारतीय श्रायों में विख्यात 'गोत्र' या उपजाति की आधारशिला था, और इस प्रकार के कई गोत्र अपने-अपने प्रधान व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर एक 'जन' का निर्माण करते थे। भारतीय-यूरोपीयों की बुद्धि प्रखर थी, और उसके साथ व्यवहारकूशलता एवं समन्वय के गूरा एकत्रित हो जाने से, वे सर्वत्र स्रजेय-से हो गए थे। स्त्री-पुरुषों के पारस्परिक सम्बन्धों में स्त्री को समादर की दिष्ट से देखा जाता था। वह या तो घर की अविवाहित कन्या के रूप में प्रार्थितव्या, रक्षणीया एबं पिता-भ्राताओं द्वारा विवाह में दातव्या थी; अथवा पत्नी के रूप में पूरुष की जीवन-संगिनी एवं सहधर्मिग्री थी; अथवा माता के रूप में गोत्र की आदरशीया पथप्रदिशका तथा परामर्शदात्री थी। उन्होंने एक ऐसे धर्म की कल्पना की, जिसमें अलक्षित दैवी सत्ताओं का संहारक की अपेक्षा पालक का स्वरूप ही अधिक माना गया था; और ये सत्ताएँ प्राकृतिक शक्तियों के रूप में ही किल्पत की गई थीं। ग्राँत्वान मेथ्ये (Autoine Meillet) के शब्दों में, उनकी देव-शक्ति की कल्पना 'स्वर्गीय, तेजस्वी, ग्रमर एवं सुखंद शक्ति के रूप में थी; उनकी यह कल्पना ग्राधुनिक यूरोप के किसी निवासी की भावनाग्रों से विशेष भिन्न नहीं है। मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं, परन्तु इन देवताओं का निवास-स्थान पृथ्वी से परे चुलोक में था। किसी प्रकार के मानवीकृत जीवों का-सा न होकर, इनके स्वरूप का अनुमान शिवतयों के रूप में ही किया गया था: यद्यपि इनके रूप का मानवीकरण भी विद्यमान था और इन मानवीकरण के विचारों पर भारतीय-यूरोपीयों के ग्रन्य ऐसे जनों, जो मानवरूप के देवताश्चों के विषय में ग्रधिक सोच चुके थे, के संसर्ग में ग्राने पर ग्रौर भी प्रभाव पड़ा। फिर भी मिस्री ग्रौर सुमेरी-ग्रक्कदीमों की तरह इनके देवी-देवता विचित्र एवं बहुतेरे न थे । कुछ प्राकृतिक शिक्तयों को म्रवश्य इन्होंने देवरूप माना था।

उदाहरणार्थ द्येउस् पतेर्स् (\*Dyēus Pətērs) = द्यौष् पिता; \*प्लृथेव्य मातेर्स् (\*Plthewyə Matērs) = पृथ्वी माता; \*सुवॅलिग्रांस् (\*Suwelios) = सूर्य देवता; \*ग्रउसोस् (\*Ausos) = ऊषा; \*वृन्तांस् (\*Wntos) = वायु देवता। उनके धर्म के विषय में हमें लगभग पूर्णतया प्रतन-जीवन-सम्बन्धी भाषाश्रयी प्रनुसन्धान (Linguistic Palaeontology) पर ग्रवलम्बित रहना पड़ता है। इस विज्ञान द्वारा किसी एक जन की उत्पत्ति तथा उसकी संस्कृति के उद्गम का पता उसकी भाषा के शब्दों में निहित ग्रथों का तुलनात्मक ग्रध्ययन करके लगाया जा सकता है।

इसी प्रकार भारतीय-यूरोपीयों की ऐहिक संस्कृति के इतिहास का स्राधार भी प्रतन-जीवन-सम्बन्धी भाषाश्रयी ग्रनुसन्धान ही है; ग्रौर जर्मन तथा ग्रन्य कई विद्वानों ने इसके ग्राधार पर 'विरोस्' जन में विकसित संस्कृति के इति-हास की प्रचुर प्रमारा में सामग्री उपस्थित की है। भाषा-विज्ञान के इस विभाग के साधनों का उपयोग भारतीय-यूरोपीयों के म्रादि निवास-स्थान का पता लगाने में भी किया गया है; अभी हाल में डब्ल्यू॰ व्रान्देन्दताइन (W. Brandenstein) ने भारत-यूरोपीयों के भ्रादि निवास-स्थान के रूप पर पर्याप्त प्रकाश डाला है [Die erste indogermanische Wanderung, 1936; दे० इस निबन्घ की ग्रध्यापक ए० बेरीडेल कीथ (Prof. A. Berriedale Keith) द्वारा 'इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली,' कलकत्ता, १३-१, मार्च १६३७ में प्रकाशित ग्रत्यन्त उपयोगी संक्षिप्त रूपान्तर ।] ब्रान्देन्श्ताइन ने दिखाया है कि भाषाश्रयी प्रमाणों के ग्राधार पर हम ग्राद्य भारतीय-यूरोपीयों के इतिहास को दो स्पष्ट कालों में विभाजित कर सकते हैं: (१) प्राथिमक काल-जबिक भारतीय-युरोपीयजन बोलियों की कुछ. भिन्नता लिये हुए कई समूहों में विभक्त नहीं हुग्रा था; (२) उत्तर काल—जबिक भारतीय-ईरानी शास्त्रा भारतीय-यूरोपीय पितृकुल से ग्रलग हो चुकी थी ग्रौर भारतीय-यूरो-पीयों की मुख्य शाखा अलग होकर नई जलवायुवाले किसी नये प्रदेश को चली गई थी। पहले काल के अन्तर्गत तो भारतीय-यूरोपीय में प्रचलित कुछ खास शब्दों स्रौर धातुस्रों के सर्थ 'जैसे मूल में' प्रचलित थे वैसे ही भारतीय-ईरानी शाखा के पूर्वजों में प्रचलित बोलियों में भी ज्यों-के-त्यों रहे; परन्त दूसरे काल में, इन शब्दों ग्रौर घातुग्रों के ग्रर्थ, भारतीय-ईरानी-वहिर्भूत ग्रन्य शाखाओं में कुछ नये श्रौर भिन्न हो गए, जो भारतीय-ईरानी शाखा की बोलियों में नहीं मिलते। उदाहरणार्थ, ग्राद्य-भारतीय-यूरोपीय में \*gwer, \*gwerau (\*ग्वेर्, \*ग्वेरौ) का मूल ग्रर्थ 'पत्थर' होता था; संस्कृत में

उसके रूप 'ग्रावन्' (grāvan) का ग्रर्थ कुछ संकीर्एा होकर ('सोमरस को) निचोड़ने का पत्थर' होता है; परन्तु भारतीय-यूरोपीय की ग्रन्य शाखाओं में इस शब्द का अर्थ 'चक्की का पत्थर' और तत्पश्चात 'हाथ-चक्की' हो गया (उदाहरणार्थ-प्राचीन अंग्रेज़ी cweorn, आधुनिक अंग्रेज़ी quern); यह अर्थ कालान्तर में विकसित हुमा। म्राद्य-भारतीय-यूरोपीय में \*melg 'मॅल्ग' का अर्थ होता है 'रगड़ना'; संस्कृत में ' √मृज, मृष्' में यही अर्थ विद्यमान है, परन्तु भारतीय-ईरानी के सिवा श्रन्य भारतीय-पूरोपीय बोलियों में उसका श्रर्थ 'दूध दुहना (to milk)' हो गया । इसी प्रकार ग्रा० भा० यू० √\*sēi (सेइ) का अर्थ होता था 'ग्रस्त्र फेंकना' (दे० संस्कृत 'सायक'), परन्तु भा० ईरानी के सिवा अन्य भा० य० भाषाओं में इसका अर्थ 'बीज छितराना' या 'बीज बोना' हो गया (दे॰ लैटिन sēmen सेमॅन् = 'बीज'; जर्मन saeen, श्रंग्रेजी to sow)। ग्रा॰ भा॰ यू॰ \*mel (मॅल्) = 'कमजोर बनाना', संस्कृत में भी यही अर्थ मिलता है ( √मल्); परन्तु अन्य भा० यू० भाषाओं ग्रौर बोलियों में 'पसीना' का ग्रर्थ निकलने लगा। ग्रा० भा० यु० \*Perkom पॅरकोम (= संस्कृत—पर्श) का अर्थ होता है (गरमी या अन्य प्राकृतिक कारएों से पड़ी हुई) 'पृथ्वी की दरार'; परन्तू अंग्रेजी शब्द furrow = 'फरो' का अर्थ 'खेत जुताई की दरारें', कुछ नया ही हो गया (दे० आध-निक ग्रंग्रेजी furrow<प्राचीन ग्रंग्रेजी furh, जर्मन Furche)। ग्राद्य-भारतीय-यूरोपीय की धातुत्रों ग्रीर शब्दों के ग्रथों में हए विभिन्न परिवर्तनों का खूब बारीकी से अभ्यास करने के पश्चात ब्रान्देन्श्ताइन एक अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। वह यह है: अपनी आद्यावस्था में, आदिम भार-तीय-यूरोपीय जन, किसी ग्रपेक्षाकृत शुष्क गैरिक प्रदेश में निवास करते थे, जहाँ हरे-भरे जंगल नहीं थे; परन्तु थीं कुछ छोटी बनानी जिनमें निम्नलिखित वृक्ष थे - बंज या बजरांठ (oak), वेतस (willow), भूज (birch), गोंद-युक्त देवदार-जातीय वृक्ष, और एक लचीला वृक्ष; वहाँ फलदार वृक्ष न थे। प्रारम्भ में वे इन जानवरों से परिचित थे: ऋष्य (elk, एक हरिएए-विशेष) जंगली वराह, मेड़िया, लोमड़ी, रीछ, खरगोश, ऊदबिलाव, चूहा भ्रौर जंगली पशुस्रों में कुछ स्रन्य प्राणी। पालतू जानवरों में से गाय स्पष्टतः उन्हें सुमेरों से मिली थी (सुमेरी gud गुड, उच्चारए gu=गू में अन्तिम व्यञ्जन का लोप लगभग २७०० वर्ष ई० पू० हो गया था, और ग्रा० भा० यू० में उसका परिवर्तित रूप '\*ग्वॉउस्-\*gwous' ले लिया गया था ।) उनके ग्रन्य पालतू जानवर भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता और सूग्रर थे। वे कुछ पक्षियों ग्रौर मछली

तथा कुछ जलचर जीवों को भी जानते थे। समय बीतने पर जब वे अपने आदिम वास-स्थान को छोड़कर आगे बढ़े तब उन्हें एक निम्न दलदल का प्रदेश मिला, जहाँ उनका परिचय कुछ विस्तृत एवं नूतन प्रकार की वृक्ष-वनस्पतियों से हुआ। आ० भा० यू० के प्राचीनतर स्तर की जाँच से प्राप्त प्राकृतिक लक्षण बहुत अंशों में यूराल पर्वत के दक्षिण एवं पूर्व में स्थित किरिगज के मैदानों (Kirghiz Steppes) पर घटित होते हैं; और उसके पश्चात् के स्तर के शब्दार्थ वैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षा करने पर, भारतीय-यूरोपियों के नूतन आवास के जो लक्षण उपलब्ध होते हैं वे पूरे-पूरे कार्पेथियन पर्वतमाला से लेकर बाल्टिक समुद्र तक फैले हुए समतल प्रदेश पर घटित होते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय-यूरोपीय द्वारा पहले काल में अपनाये हुए वैदेशिक शब्दों का अध्ययन मेसोपोतामिया की सुमेरी और अक्कदी संस्कृति से सम्पर्क सूचित करता है, न कि पश्चिमी एशिया, मिस्र एवं ईजियन ग्रीस की न्यूनाधिक भिन्नतर संस्कृतियों से।

इसलिए ब्रान्देन्श्ताइन के मतानूसार मध्य-एशिया के भारतीय-श्रार्थों के प्रारम्भिक निवास-स्थान होनेवाला मत ही पुनः कुछ परिष्कृत रूप में सबसे ग्रधिक सत्य ग्रनुमान सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यूराल पर्वतमाला के दक्षिए। में स्थित सुविस्तृत प्रदेश ही श्राद्य भारतीय-श्रायों की मातृभूमि सिद्ध हुई प्रतीत होती है। उनकी एक शाखा, भारतीय-ईरानी कुल की पूर्वज, सम्भवतः वहीं रही, जबिक मुख्य शाखा पश्चिम में ग्राधुनिक पोलैण्ड की ग्रोर प्रसरित होती चली गई। शायद यही जगह 'विरोस्' के यूरोप में फैलाने का मुख्य केन्द्र-बिन्दु हुई। ग्रथवा यह भी सम्भव हो सकता है कि भारतीय-यूरोपीयों एवं एशिया-माइनर के हित्ती लोगों के पूर्वजों ने पहले अपने उत्तरी मध्य-एशिया के मैदानोंवाले घर को छोडा, और जबकि उनकी युरोपीय शाखा पश्चिम की ग्रोर चली गई, वे स्वयं दक्षिएा-पश्चिम की स्रोर के कॉकेसस् में से होते हुए ख़ीस्ट-पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के द्वितीयाई में एशिया-माइनर, मेसोपोतामिया एवं ईरान की श्रोर चले स्राए। यह मत काफी युक्तिसम्मत एवं विश्वसनीय प्रतीत होता है, स्रीर निश्चित रूप से ग्रब तक के भाषा-विज्ञान एवं पुरातत्त्व-परीक्षा से प्राप्त सर्वतः ठोस प्रमाणों पर भाधारित है। युरेशिया के मैदान जंगली घोड़े का घर थे भ्रौर घोडे को पालत बनाना सम्भवतः 'विरोस्' की अपने बर्बरकाल की ऐहिक संस्कृति के लिए सबसे बड़ी देन थी। ई० पू० तृतीय सहस्राब्दी के द्वितीयाई में उनके म्राने के पहले एशिया-माइनर तथा मेसोपोतामिया में भारवाही तथा वाहन पशु केवल बैल, गधा ग्रौर ऊँट थे। 'विरोस्' भ्रपने साथ ग्रश्व को भी लाए, जिसे मनुष्यों का वाहन बनने बोभा ढोने तथा गाड़ियाँ खींचने का अभ्यास था; अरव

की तेज चाल से अन्तर्राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया, क्योंकि अब परस्पर का सम्पर्क सरलतर और शीव्रतर होने लगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय-यूरोपीय एक ऐसे जन-समुदाय थे, जिनका रक्त विशुद्ध था या मिश्रित, यह कहा नहीं जा सकता; पर वे एक ग्रद-भतकर्मा बर्बर जाति थे जिसे इतिहास में ग्रागे चलकर नाम कमाना था। लग-भग ३००० वर्ष ई० पू० जैसे-जैसे वे दक्षिगा और पश्चिम की ओर नये घर की खोज में ग्रागे बढते गए, वैसे-वैसे ग्रपनी भाषा एवं मानसिक विचारों से उन्होंने एक दिग्विजय ग्रारम्भ की: पिछले तीन सहस्र वर्षों के मानव के इतिहास में वहीं एक महत्त्वपूर्ण शक्ति बन गई। सम्भवतः हित्ती लोग तथा उनकी भाषा ही अपने पूर्वजों का घर छोडकर दक्षिगा प्रदेश में म्रानेवाले 'विरोस्' के सर्वप्रथम समूह थे; और वे एशिया-माइनर में वहाँ के स्रादि निवासियों पर विजय प्राप्त कर वहाँ के शासक बन गए। परन्तु ईसा-पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के मध्य में वे विदेशी जनों में दूर-दूर तक फैल जाने के कारए। ग्रपनी पितृशाखा के सम्ब-न्धियों से पृथक पड गए, भीर इससे उनकी भारतीय-युरोपीय भाषा में भी कुछ मौलिक परिवर्तन हो गए थे। उनके पश्चात्, भारतीय-ईरानी या आर्य, लगभग २००० वर्ष ई० पू० तक उत्तरी मेसोपोतामिया में ग्राये। पंश्चिम में कुछ ग्रौर समय पश्चात् भारतीय-यूरोपीयों की एक भ्रौर शाखा हेल्लेनीय या ग्रीक जाति, जो कि पूर्वी यूरोप, पोलैण्ड तथा कारपेथियन क्षेत्र में बस गए थे, बालकन प्रदेश में से आधुनिक रूमानिया, युगोस्लाविया, बूलुगारिया और अल्बानिया में होते हुए, ग्रीस ग्रौर पश्चिमी एशिया-माइनर में ग्राये। यहाँ ग्रीस ग्रौर एशिया के द्वीपों और तटवर्ती प्रदेश में पहले से ही बसे हुए स्संस्कृत जनों से मिश्रित हो गए । कालान्तर में उनकी भाषा पर अपनी भारतीय-यूरोपीय भाषा को अधि-ष्ठित करके उन्होंने उसे बदलकर ग्रीक भाषा का निर्माण किया, ग्रौर एक सम्मि-श्रित संस्कृति को जन्म दिया, जो १००० वर्ष ई॰ पू० के ग्रासपास ग्राद्य यवन या युनानी ग्रथवा ग्रीक संस्कृति बनी।

हूगो विक्लर (Hugo Winckler) द्वारा इस शताब्दी के प्रारम्भ में उत्तर-पूर्वी एशिया-माइनर में प्राप्त बोगाज-क्योइ (Boghaz Köi) लेखों ने भारतीय-यूरोपीयों की प्रगति की कथा की दिशा को ही बदल दिया। इनमें प्रायः १४०० ई० पू० के मितानी (Mitanni) जाति के कुछ सिन्ध-पत्र मिलते हैं, जिनमें मितानी शासक-वर्ग ग्रपने-ग्रापको Maryanni 'मर्य-न्नि' (दे० वैदिक 'मर्य' — मनुष्य) नाम से घोषित करते हैं, ग्रौर ग्रपने कुछ देवताग्रों के नाम भी इस प्रकार देते हैं: ''इं-द-र, मि-इत्-त-र, उ-र-वन्-ग्र (या ग्र-रु-न), ना-स-

यत्-ति-य'', जोिक बाबिलोनी लिपि में लिखे ऋग्वैदिक देवतायों इन्द्र, मित्र, वरुए और दो नासत्यों या अधिकतों के नाम ही हैं। बोगाज-क्योइ तथा अग्य स्थानों में प्राप्त लेखों से यह बात स्पष्ट होती है कि ईसा-पूर्व द्वितीय सहस्राब्दी के अधिकांश भाग में ऐसी उपजातियाँ और उनके नृपित आदि मेसोपोतािमया तथा बाबिलोन के साम्राज्यों में थे, जिनके नामों और भाषा में प्राचीन वैदिक तथा प्राचीन पारसीक दोनों से अत्यधिक साम्य लिखत होता है, और जो वहाँ के राजनीितक एवं सांस्कृतिक जीवन में पूरा भाग लेते थे। मेसोपोतािमया में लगभग १५०० ई० पू० में वैदिक देवताओं तथा संस्कृत के सदृश भाषा को व्यवहार में लानेवाले जन की उपस्थिति से कई यूरोपीय एवं भारतीय विद्वानों ने यहाँ तक अनुमान लगा डाला कि उक्त जन एक भारतीय उपजाति ही थे, जो भारत में वैदिक संस्कृति का पूर्ण रूप से विकास हो जाने के पश्चात् भारत छोड़ गए। इस मत की दृष्टि से वे भारत में आर्यों की सर्वप्रथम चढ़ाई या वास के समय को ई० पू० २००० वर्ष से कितना ही पीछे ले जाते हैं, और उसी दृष्टि से वैदिक ऋचाग्रों का काल नजदीक-से-नजदीक २००० ई० पू० के भी पहले का हो जाता है।

परन्तु यह मत बिलकुल ही युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। मेसोपो-तामिया के दस्तावेजों का भाषा-स्तर वैदिक भाषा से निश्चय ही प्राचीनतर काल का है। वह भारतीय-ग्रार्य की ग्रपेक्षा भारतीय-ईरानी के सन्निकट है, जैसा कि निम्नलिखित नामों की साधारण परीक्षा-मात्र से स्पष्ट परिलक्षित होता है दि० स्व० N. D. Mironov एन० डी० मिरोनोफ का 'म्राक्ता म्रोरिएन्ता-लिया' Acta Orientalia, वर्ष ६, ग्रंक १, २, ३ में प्रकाशित Aryan Vestiges in the Near East of the 2nd Millenary B.C. ('म्रन्तिक-प्राच्य में द्वितीय सहस्राब्दी के ग्रायों के चिह्नावशेष') शीर्षक लेख, जिसमें ये भारतीय-त्रार्य नाम उनकी भाषा-वैज्ञानिक परीक्षा के साथ दिये हुए हैं। ]: ''शिमालिया''= प्रकाशमान (ग्रर्थात तृषाराच्छादित) पर्वतों की देवी; "ग्रइतगम" = हरिएा-गन्ता (?); "सूवर्दत" = सूर्यदत्त, सूर्य द्वारा दिया हुआ; "तुष्रत्त" = भयं-कर-रथ-युक्त; सभी पूर्व-वैदिक-कालीन भारतीय-ईरानी शब्दों ''\*भि.मालिय, \*ग्रइतगाम, \*सुवर्दात, \*दुभः रथ (=संस्कृत-हिमाल, एतगाम, स्वर्दत्त ग्रौर दूरथ)'' श्रादि शब्दों के बाबिलोनी लिप्यन्तर मात्र हैं; ग्रौर ''ग्रइक, ग्रइत'' ग्रादि रूपों में प्राप्त संयुक्त स्वर भी ''ग्रइ'', जो वैदिक ग्रौर संस्कृत में "ए" (व्यंजनों के पहले "ए" ग्रौर स्वरों के पहले "ग्रय्") हो जाता है, पूर्व-वैदिक है। पूर्ववैदिक "źb, फ." तथा "z, ज" भी ज्यों-के-त्यों रखे गए हैं।

वास्तव में मेसोपोतामिया के ग्रार्यभाषा-भाषी जन पूर्ववैदिक एवं पूर्व-भारतीय-म्रार्य ही थे, जो मेसोपोतामिया में घम रहे थे या वहाँ से होकर आगे को बढ़ रहे थे; उनमें से कुछ तो एशिया-माइनर भ्रौर मेसोरोतामिया में बस गए, भ्रौर कुछ, जो पूर्व की स्रोर स्रागे बढ़े, पहले ईरान तथा उसके पश्चात् भारत में म्राये । भारतीय-ईरानियों की जो शाखाएँ मेसोपोतामिया में बस गईं, भ्रौर धीरे-धीरे ग्रास-पास की ग्राबादी में घलमिल गईं, उन्हीं में Maryanni मर्यन्नी या Mitanni मितन्नी एवं Harri हरीं (= आर्य ?), Manda मन्द तथा Kassi कस्सी ( = काशि उपजाति ?) लोग थे, जिन्होंने १८०० ई० पू० के स्रासपास बाबिलोन को जीतकर वहाँ कुछ शताब्दियों तक शासन किया; परन्तू इनकी संख्या बहुत कम थी, ग्रौर ऐहिक संस्कृति तथा संगठन इतने बली ग्रौर प्रभाव-शाली न थे जिससे वे अपनी अलग भाषा और सांस्कृतिक स्वरूप को अक्षुण्ए बनाए रख सकते । कुछ उपजातियाँ मेसोपोतामिया में हमेशा के लिए बसी नहीं तथा और ग्रागे पूर्व में निवास की खोज में बढते-बढते ईरान में ग्रा पहुँचीं। इन्हीं में ''पर्यु " (=? परश्-जन-दे० प्राचीन ग्रंग्रेजी seax=चाक से सम्ब-न्धित जर्मन उपजाति-नान "साक्सोन" Saxon, जर्मन franka = बर्छी, उससे सम्बन्धित "फ्रांक" Frank उपजाति) तथा "मद" (ग्रभिमानी या मत्त) लोग थे, जो बाद में ग्रीकों में "पारसीक" (Persai) तथा "मद" (Medes) कह-लाए। इनके म्रतिरिक्त "राक" ( = शिक्तशाली उपजाति) थे, जो ईरान के उत्तर (उत्तर-पूर्व तथा उतर-पश्चिम) को गये और वहाँ से दक्षिणी रूस तथा मध्य-एशिया में फैल गए। दक्षिणी रूसवाले लोग ग्रीकों के द्वारा "स्कूथेस" (Skuthes) या "स्क्रुथिग्राइ" (Skuthioi) ग्रथीत् अंग्रेजी में "सीदियन" (Scythians) कहलाए। कुछ उपजातियाँ ग्रौर भी ग्रागे पूर्व की ग्रोर बढ़ीं; उदा० भृगु-लोक (इनके साथ साद्र्य रखनेवाली एक उपजाति मुख्य भारतीय-यूरोपीय पितृशाखा के साथ-साथ पश्चिम में यूरोप की स्रोर गई, स्रौर वहाँ से ये पश्चिमी भृगु-लोग श्राकिया या.श्रेस Thrace स्रौर माकेदोन या मकदुनिया Macedonia होते हुए एशिया-माइनर में आकर बस गए और "ब्रिगेस्" Briges या "फूगेस्" Phruges ग्रर्थात् "फ्रीजियन" Phrygians कहलाये), भारत, मद्र और कुरु गरा (दे॰ "कुरु" एक व्यक्तिवाचक नाम के रूप में; ईरान में "कुरुष्" = ग्रीक Kuros "कुरोस्", लाटिन का Cyrus, "किरुस्" ग्रंग्रेजी उच्चारण में "साय्रस्" — ग्रकमीनी Achaemenian साम्राज्य का प्रतिष्ठाता) तथा अन्य और भी उपजातियाँ थीं. जो अन्त में भारत में ग्राकर बसीं।

ईरान से भारत में आर्यों का आगमन शनै:-शनै: हुआ प्रतीत होता है,-

सम्भवतः कई पीढ़ियों तक । आयों द्वारा रचित वैदिक साहित्य में इसके कोई स्मृति-चिह्न उपलब्ध नहीं होते; वस्तुतः स्रायों को यह घ्यान भी न रहा होगा कि वे एक नये देश में आये थे। वे सम्भवतः ईरान में पर्श, मद एवं अन्य उपजातियों के साथ कुछ शताब्दियों तक बस गए थे, श्रौर वैसे, फारस या ईरान का पठार त्रायों के लिए ठहरने का स्थान न रहकर घर-सा ही हो गया था। यहीं निव्चित रूप से मेसोपोतामिया में ही विद्यमान भारतीय-ईरानी संस्कृति का बीज पल्लवित होकर पूर्ण विकसित भारतीय-ईरानी का ग्रार्य-धर्म बन गया जिससे वैदिक भारतीय तथा जरथ्रत्र के पूर्व ईरानी, दोनों संस्कृतियाँ उत्पन्न हुईं। अग्नि-पूजक धर्म बलवत्तर हुआ; विस्तृत कर्मकाण्ड को लेकर एक विशेष प्रकार का पौरोहित्य चल पडा, ग्रौर ''सोम'' (''\*सउम", ग्रवेस्ता का "(हम्रोम", वैदिक "सोम") को यज्ञों में बड़ा महत्त्व दिया जाने लगा। वैदिक एवं ग्रवेस्ता के छन्दों की उत्पत्ति भी यदि मेसोपोतामिया में नहीं तो ईरान में अवश्य होकर, आरम्भिक अवस्था को प्राप्त हो गई थी। ईरान में आयों को पहले से बसे हए विभिन्न जन मिले थे; उनमें अनिश्चित उत्पत्तिवाले पश्चिमी ईरान के "एलामी" Elamite तथा भारत के समीपवर्ती पूर्वी ईरान क्षेत्र के "दास" श्रौर "दस्य" थे। ये दास-दस्य भारत के पश्चिमी भागों (विशेषतया निश्चयपूर्वक पंजाब ग्रौर सिंधु-प्रदेश) में भी फैले हुए थे। भारत में ग्रायों को जिन जातियों से सामना करना पड़ा, वे 'दास' ग्रौर 'दस्यू' नाम से वर्णित हए (दे० ऋग्वेद); ईरानी भाषा में ये ही "\*दाह" ग्रौर "\*दह्य" हो जाते हैं, भौर ग्रीकों ने Dahai "दहाइ" नाम की जाति-विशेष का उत्तर-पूर्वी ईरान के निवासी होने का उल्लेख भी किया है। प्राचीन पारसीक में "दह्य\_" जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं रहा, परन्तु ''देश'' ग्रर्थ में प्रयुक्त पाया जाता है; इसीसे नव्य फारसी शब्द ''दिह्" (=गाँव) निकला है। प्राचीन पारसीक ''दह्यु" शब्द श्रमुक प्रदेश के निवासियों का नाम न रहकर, कालान्तर में उक्त प्रदेश के अर्थ में व्यवहृत होने लगा; श्रोर धीरे-धीरे यह श्रर्थ भी छोड़कर केवल "भूमि" का द्योतक मात्र रह गया। इस प्रकार का शब्दार्थ विकास वैसे कोई अद्वितीय घटना नहीं है (दे० यूरोप में Wales, Wallachia "वेल्स, वालाखिया", जो भारमभ में एक केल्ट Celtic उपजाति के नाम थे-Volcae "वोल्काए", जिससे प्राचीन जर्मन शब्द \*Walx "वलख"="विदेशी" निकला है।) स्पष्ट है कि ग्रार्यों का भारत पर ग्राक्रमए। केवल ग्रार्य प्रभाव का पूर्वी ईरान से पंजाब के "दास-दस्यू" प्रदेश में शनै:-शनै: प्रसर्गा मात्र था; ग्रीर जब तक इस नये प्रदेश के जेय और विजित ग्रादिवासी वही मिलते गए जो ग्रायों के पूर्व-परिचित

थे, तब तक उन्हें यह विचार भी न उठ सकता था कि वे एक नये देश में ग्रा रहे थे जो पहले से पूर्णतया नृतन तथा भिन्न था।

भारत में आयों का आगमन प्राचीन काल के विश्व-इतिहास में अपेक्षा-कृत अर्वाचीन या आधुनिक घटना है। इस विषय में अपना मत प्रदर्शित करना दु:साहस-सा दिखाई देगा; फिर भी यह समय ई० पू० दूसरी सहस्राब्दी के मध्य से अधिक प्राचीनतर तो नहीं हो सकता, पश्चात् का ही हो सकता है। भारतीय इतिहास को हम विश्व-इतिहास के ग्रंग रूप में ही देख सकते हैं। विशेषतया ग्रंतिक-प्राच्य के देशों के इतिहास से तो उसका ग्रविच्छेद्य सम्बन्ध है। इसी प्रसंग में विचार करते हुए जब हम देखते हैं कि भारतीय-यूरोपीय जन, सुप्राचीन सभ्य जनों के सम्पर्क में २००० वर्ष ई० पू० के लगभग श्राये, तो ग्रायों के भारतागमन के समय को श्रौर भी अत्युक्तिपूर्ण प्राचीन काल तक खींचकर ले जाना इतिहास के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा। (इस विषय का प्राचीन रूढ़िवादी हिन्दू मत-कि म्रार्य भारत में भी स्वयंभृत हुए थे-तो विचारगीय ही नहीं है।) प्रागैतिहासिक ग्रौर ऐतिहासिक मिस्र तथा काल्दिया (ईराक) की सभ्यता के युग से तुलना करने पर भी, श्रविभक्त भारतीय-यूरोपीयों का काल कुछ प्राचीनतर प्रतीत नहीं होता । हमारे यहाँ कुछ भारतीय विद्वानों ने इस प्रश्न की ज्योतिष की दृष्टि से परीक्षा की है; श्रौर ज्योतिष-विषयक प्राप्त उपादानों की ग्रनेक दृष्टिकोगों से समीक्षा करके ग्रत्यन्त प्राचीन-तम काल-निर्णय प्रस्तुत किया है। परन्तु इस ज्योतिषाधार तर्क में एक बड़ी भारी कमी यह रह जाती है कि ज्योतिष के साध्यों पर विचार करने के लिए कोई सर्व-सम्मत प्रणाली नहीं है, और व्यक्तिगत अन्वेषक अपनी-अपनी पद्धति से विचार करके बिलकूल भिन्न-भिन्न काल-विषयक निर्एायों पर पहुँचे हैं। इसके श्रतिरिक्त, वेद श्रीर ब्राह्मण ग्रन्थों के रचनाकाल में श्रायों को ज्योतिष का कितना ज्ञान था, यह भी एक विवादग्रस्त प्रश्न है। यह तो सर्वविदित ही है कि गम्भीर एवं वैज्ञानिक ज्योतिष के ग्राविष्कारक काल्दिया के लोग थे; ग्रीक लोगों ने उनके ज्ञान में अपनी श्रोर से कुछ वृद्धि की, तथा ग्रीकों से बहत-कुछ श्रंशों में यह विद्या भारतीयों को मिली। गृप्त एवं गृप्तोत्तर काल में भारतीयों ने इस विषय में कुछ प्रगति की, और पृथ्वी के गोलाकार होने तथा उसके अपनी धूरी पर घूमते रहने के विषय में अनुसन्धान उन्हीं के किये हए हैं। इस विज्ञान के ठीक-ठीक ज्ञान को लेकर जब हिन्दुयों ने अपने प्रतीत का काल-निर्णय ग्रारम्भ किया, तब उनमें इस विषय की प्राचीनता के सम्बन्ध में धारणा ग्रह्मपष्ट थी; फलतः निर्णय में बहुत-सी उत्तर काल में की हुई गएाना प्राचीन काल से सम्मिलित कर ली गई। ग्रतएव, वैदिक काल-निर्माय के लिए पुरातत्त्व तथा भाषा-विज्ञान ही विशेष विश्वसनीय साधन माने जा सकते हैं; साथ-ही-साथ जहाँ भी ज्योतिष द्वारा कुछ निश्चित ग्रौर स्पष्ट इंगित प्राप्त हो सकें, उनकी भी उपेक्षा न करनी चाहिए।

इस प्रकार श्रायों के भारतागमन की कोई तिथि निश्चित कर लेना किंठन होने के कारण, हम १५०० ई० पू० को उनके प्रारम्भिक समूहों के पंजाब में श्राने का सम्भाव्य काल मान लेते हैं। वे अपनी श्रायं भाषा बोलते थे, श्रौर उसी भाषा में श्रपने देवताश्रों की स्तुतियों तथा वीरगाथाश्रों (नराशंस गाथा) का प्रणायन कर गान करते थे। यही श्रायं भाषा तथा साहित्य के इतिहास का प्रारम्भ कहा जा सकता है। श्रायों के भारत में श्राने के पूर्व ही उनकी भारतीय-ईरानी या श्रायं बोलियाँ, विरोस् लोगों की श्राद्य भारतीय-यूरोपीय से श्रागे के विकास के दो स्तरों में गुजर चुकी थीं। पहली, श्रविभक्त भारतीय-यूरोपीय भाषा थी। ब्रान्देन्श्ताइन, जिनका मत पहले चिंचत हो चुका है, तथा श्रौर कई गवेषक इस भाषा में भी एक से श्रधिक स्तर बतलाते हैं। परन्तु भारत में श्रानेवाली श्रायं भाषा में श्रधिकतया संरक्षित घ्वनियाँ श्रौर रूप जिस भाषा में स्पष्टतया परिलक्षित होते हैं, ऐसी एक श्रधुना-लुप्त भाषा को हम पुनर्गठित कर ले सकते हैं, जो विशिष्ट-रूप-युक्त सीधी या साधारण सुप्राचीन श्रथवा प्राथमिक भारतीय-यूरोपीय भाषा कही जा सकती है।

यूरोप के विद्वानों की चार पीढ़ियों के निरंतर परिश्रम के फलस्वरूप जिस प्राथमिक भारतीय-यूरोपीय भाषा का पुनरुद्धार हुम्रा है, वह रूपों की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध है, श्रौर अपने विचार-क्षेत्र के सभी आवश्यक, सरल तथा जटिल व्यापारों को, सूक्ष्म विचक्षण व्यंजक-शिव्तपूर्ण प्रत्ययों द्वारा बड़े सुन्दर रूप से व्यक्त करने में समर्थ प्रतीत होती है; श्रौर सभी आदिम भाषाओं की भाँति, उसका काल-विचार सम्पूर्ण रूप से विकसित न होने पर भी, किया द्वारा सूचित काल की सूक्ष्म व्यव्जनात्रों को भी ऐसी ही भली भाँति व्यक्त कर सकती थी, जैसा कई अन्य भाषाओं द्वारा दुर्लभ है, फिर चाहे वे तात्कालिक या घटमान, आरम्भसूचक या समास्तिवाचक अथवा पौनःपुन्यज्ञाचन विभेद रहे हों। अपनी भाषा की विभिवत-प्रणाली भारतीय-यूरोपीयों की कल्पना-प्रधान प्रकृति के अनुरूप ही निर्मित हुई थी। प्रारम्भ में इस भाषा में लिंग-विषयक बोध या विचार प्रकृति के अनुसार ही था, परन्तु जैसे-जैसे प्रत्ययों पर लिङ्गों का संयोग दृढ़ हुम्रा, वैसे ही ध्याकरणात्मक लिङ्ग की उत्पत्ति भी हुई। इससे भाषा का दृष्टिकोण और स्वरूप अपने-आप काव्यात्मक होता गया, और

प्रकृति तथा जीवन के विभिन्न व्यापारों को मूर्त्त या रूपक-स्वरूप में सोचने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। प्राथमिक-भारतीय-यरोपीय भाषा का ध्वनि-समूह अनवरुद्ध या प्रलम्बनशील ऊष्म ध्वनियों की अपेक्षा क्षरिएक स्पर्श-ध्वनियों की ग्रोर ग्रधिक भुकता था । उसमें इन स्पर्शों के विस्तृत वर्ग थे जिनमें महाप्रागित स्पर्श भी मिलते हैं। इन ग्रल्पप्राग्ग स्पर्श ग्रौर महाप्राग्ग स्पर्शों के विभिन्न वर्गों में नासिक्य ध्वनियाँ भी प्राप्त हैं। उदाहरसार्थ, ''क, ख, ग, घ, ङ'' की विभिन्न रूप ग्रलिजिह्न, ग्रोष्ठ्य तथा साधाररा (भूल से 'तालव्य' कही जाने-वाली) कण्ठ्य ध्वनियाँ (q, qh, g, gh, n; qw,qwh, g, gh, n; k, kh, g,  $gh, \dot{n}$ ) तथा ''त, थ, द, घ, न'' की दन्त्य (सम्भवतः वत्स्यें), तथा ''प, फ, ब, भ, म'' की ग्रोब्ठ्य ग्रादि सभी ध्वनियाँ इसमें विद्यमान थीं। ऊष्म या अनवरुद्ध ध्वनियों में केवल एकमात्र s "स" था, जो अन्य सघोषों के साथ म्राने पर सघोष z "ज" हो जाता था। इसमें "ल" म्रौर "र" ये दो म्रन्तःस्थ भी थे, जो पृथक् रखे गए थे। पूर्ण महाप्रारा "ह" शायद इसमें नहीं था-यद्यपि भारतीय-यूरोपीय की शाखा के रूप में हित्ती भाषा की खोज के परिग्राम-स्वरूप कुछ विद्वानों ने यह सुभाने की चेष्टा की है कि प्राचीनतम भारतीय-यूरोपीय भाषा में एक निश्चित ''ह''-कार ध्विन थी और वह केवल हित्ती में सुरक्षित पाई जाती है। परन्तु यह मत विवादग्रस्त है। उपरोक्त ध्वनियों के ग्रितिरिक्त कई ऊष्म ध्वनि—सभी lpha,  $ec{1}$ , heta,  $\delta$ ,  $ec{a}$ ,  $ec{a}$ ,  $ec{a}$ ,  $ec{a}$  ध्वनियाँ (ग्रन्-कमानुसार श्ररबी के खे خ, ग़ैन خ, ت = था, तथा धाल ف); तथा ''क् ू'' (ź) के सदृश सघोष एक तालब्य ऊष्म ध्विन जो कि लाटिन ''य'' के परि-वर्तित रूप फ्रेंञ्च 'j' से साद्श्य रखती है; —ये सब ध्वनियाँ भी भारतीय-यूरोपीय में थीं, यह बात कई विद्वानों ने किल्पत कर ली है; परन्तु वास्तव में प्राथमिक भारतीय-यूरोपीय भाषाग्रों के तथ्यों के विवेचन के लिए यह ध्विनयों की कल्पना अत्यावश्यक भी नहीं है। भारतीय- यूरोपीय के मुख्यतः तीन मौलिक स्वर थे--- a ''ग्र'', e ''ए'', o ''ग्रो''। इनके ग्रतिरिक्त दो ह्रस्व तथा दीर्घ या गौरण स्वर i ''इ'', u ''उ'' थे, जिनका दो मर्ख-स्वरों y ''य'' तथा w ''व'' से घनिष्ठ सम्बन्ध था ग्रौर जो ग्रधिकतर संघ्यक्षर ग्रथवा द्विस्वरों में ही लक्षित होते थे; इनके सिवाय विभिन्न कोटियों के कई निर्वल स्वर थे जिनमें से एक विशिष्ट उदाहरए। तथाकथित अर्द्धमात्रात्मक स्वरध्विन "ग्रॅ" (२) है। इन स्वरों के ह्रस्व एवं दीर्घ दोनों स्वरूप प्रयुवत किए जाते थे ग्रौर प्राथमिक या मौलिक तीनों स्वरों a, e, o ''ग्र, ए, ग्रो" से y ''य' तथा w ''व'' का संयोग होकर द्विस्वर या संघ्यक्षर बन सकते थे।

स्वरों का नासिक्यीकरण नहीं हो सकता था। भारतीय-पूरोपीय भाषा के ध्वनि-तत्त्व एवं रूप-तत्त्वहैंदोनों से घनिष्ठतया सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है स्वरों की अपश्रुति-प्रणाली (Ablaut)। इस प्रणाली के कारणः एक भातु के विभिन्न व्युत्पादित रूप ग्रौर विभक्त्याश्रित सुबन्त तथा तिङन्त रूपों में अनेक प्रकार की स्वरों की अपश्रुति परिलक्षित होती है; उपसर्ग ग्रीर प्रत्ययों में भी यह अपश्रुति पाई जाती है। उदाहरएाार्थ, एक धातु के निम्नलिखित प्रकार के विभिन्न ग्रपश्रुति-युक्त रूप मिल सकते हैं:--''\*भेर्-ए-ति (bher-भे-भोर्-ए (bhe-bhor-e), भेर्-म्रोस (bher-os), भोर्-म्रोस् (bhor-os), भृ-तोस् (bhr-tos), भे-भ्र-ग्रोइ (bhe-bhr-oi); ग्वोउस् (gous), ग्वोवि (gowi), ग्वेउस् (geus), ग्वु (gu); भेर्-म्रोन्त्-स् (bher-ont-s), भेर्न्त्-म्रो (bher-nt-ठ); पॅ-ते-स् (pə-ter-s), पॅ-ते-रौ (pə-ter-ou), पॅ-ते-रि (pə-ter-i), पॅ-त्रो (pə-tr-o), पॅ-त्र-सु (pə-tr-su); क्र-नेज-ति (qr-neu-ti), क्र-नु-तइ (qr-nu-tai); सू-नु-स् (su-nus), सु-नेज-एस् (su-neu-es), सू-नौ-स् (su-nou-s)''। भारतीय-युरोपीय भाषा में स्वरों की इस अपश्रुति का विकास होने में बहुत समय लगा । ऐसा अनुमान होता है कि प्रागैतिहासिक भारतीय-यूरोपीय भाषा में बलाघात का एक युग आया था, जबिक स्वरों की ह्रस्वता-दीर्घतात्मक अपश्रुति (Quantitative Ablaut) का जन्म हुम्रा (यथा ''ए'' से ''ऍ'' म्रथवा ''म्रें'' म्रथवा शून्य—e>ē, e>ə, e>zero का परिवर्तन), ग्रौर उसके पश्चात् स्वराधात का युग ग्राया जिसने स्वरों की उच्चाररण-स्थान-परिवर्तनात्मक ग्रपश्रुति (Qualitative Ablaut) को जन्म दिया, यथा ''ए'' और ''ग्र'' का ''ग्रो'' में परिवर्तन (e>o, a>o)। परन्तु ग्रादि ग्रार्थ-भाषा की बाहरी ग्राकृति को इसके कारण एक सुनिश्चित स्व-रूप प्राप्त हो गया, ग्रौर स्वरों की ग्रपश्रुति साधारणतया ग्रीक, संस्कृत, ग्रवे-स्ता, गाथिक तथा अन्य प्राचीन जर्मनिक, प्राचीन आइरिश, प्राचीन स्लान म्रादि भारतीय-यूरोपीय गोष्ठी की भाषाम्रों में सबसे म्रधिक महत्त्व की वस्तु बन गई। न्यूनाधिक अंशों में यह लगभग सभी भारतीय-यूरोपीय भाषाओं में अब तक पाई जाती है (जैसे ग्रँगरेजी-sing, song, इटालियन-dar, dono; नन्य भारतीय त्रार्य-"मर्-मार्, मिल्-मेल" इत्यादि)।

स्वरों की अपश्चिति भारतीय-आर्य भाषा में तो विद्यमान रही, परन्तु भारतीय-यूरोपीय की स्वर-पद्धति सरल बन जाने से ''ए, ओ, अ' तीनों ''अ' में परिवर्तित हो गए (उदा०-भा० यू० ''\*dedorka देदोर्क = मैंने देखा, \*dedorke देदोर्क ; परन्तु उसने देखा"; यशाक्रम, ग्रीक ''dedorka देदोर्क, dedorke देदोर्क"; परन्तु संस्कृत में दोनों के लिए ''ददर्श'' है), ग्रौर संस्कृत में से उच्चारण-स्थान-विषयक स्वर-ग्रपश्रुति लुप्त हो गई। केवल दीर्घतात्मक ग्रपश्रुति बच रही (उदा० ''ग्र —मा; इ—मइ=म्रय, ए—माइ=ऐ; उ—म्रउ=म्रव, म्रो—माउ=मौ; ऋ - अर्=आर्")। यह प्रक्रिया अपने कुछ छिन्न-भिन्न रूप में संस्कृत के वैयाकरणों के पूर्ण रूप से दृष्टिगत थी, और उन्होंने विभिन्न स्थलों में इसे "गुरा", ''वृद्धि" श्रौर ''सम्प्रसाररा" नाम दिये हैं । इस सारी प्रक्रिया को सम्पूर्ण रूप से व्यक्त कर सके ऐसा कोई एक शब्द संस्कृत में नहीं है, इसलिए जर्मन Ablaut के स्राधार पर हमने "अपश्रुति" शब्द गढ़ लिया है। धातुएँ या तो सज्ञावाची (उदा॰ "\*gwou ग्वौ, nr न्") या कियावाची (उदा॰— ''\* deik देइक्, bher भेर्, ei एइ, ed एद्") ग्रथवा संज्ञा एवं कियावाची ("\*po पो, wid विद्") होती थीं। रूप-तत्त्व की दुष्टि से भी भाग्तीय-यरोपीय संज्ञा-शब्द के तीन वचनों में आठ कारकों के रूप, विभिन्न प्रत्ययों की सहायता से बनते थे; श्रौर इन प्रत्ययों में भी, जैसा ऊपर कहा जा चका है, ग्रपश्रति स्पष्टतः दिष्टगोचर होती थी। ये कारक-विभिक्तयाँ संज्ञा-शब्दों के ग्रन्तिम ग्रक्षरों के हिसाब से - भिन्त-भिन्त होती थीं (यथा--\*deiwos देइ-वौस-षठी, deiweso देइवेसो, deiwoso देइवोसो या deiwosyo देइ-वोस्यो; परन्तु \*sunus स्नुस्, षष्ठी में sunous स्नोउस्; \*wesumenēs वेसुमेनेस्, षष्ठी wesumenesos वेसुमेनेसोस्; \*krais ऋइस्—kraios ऋइ-ग्रोस्; \*yeqrt येकृत्—yeqnos येक्नोस्; इत्यादि)। सर्वनाम की कुछ विशेष कारक-विभिन्तियाँ होती थीं, जोकि सज्ञा वाली विभिन्तियों से भिन्न थीं। द्विवचन का प्रयोग केवल यूगलवाची शब्दों के लिए ही होता था, न कि दो वस्तुयों के लिए; परन्तु द्विवचन का यह विशेष प्रयोग बिना किसी कठिनाई के प्रचलित हो गया। लिंग-भेद भी किसी एक विशेष संज्ञा-समूह या विशेषण की विभिक्तयों ग्रौर प्रत्ययों तक ही सीमित न था; "\*-os ग्रोस् (संस्कृत में -ग्रः)'' प्रत्ययान्त-शब्द भी स्त्रीलिंगी हो सकता था (उदा०--'ग्रीक parthenos पार्थेनोस् = कुमारी; nuos नुम्रोस् <\*snusos स्न्सोस् = संस्कृत-"स्तुषा"; संस्कृत "दार —दारा, दाराः"—पुल्लिंग बहुवचन, तत्सम्बन्धी ग्रीक "doulos दोउलोस्"="'दास", ग्रौर संस्कृत "दारिका"; इत्यादि), तथा आकारान्त शब्द भी पुल्लिगी हो सकता था (इसके अवशेष संस्कृत और लाटिन दोनों में मिलते हैं) । उत्तरकाल में विभिन्न प्राचीन भारतीय-यरोपीय-गोष्ठी की भाषात्रों में कुछ विशेष विभिन्त-प्रत्ययों से ही व्याकर्णात्मक लिंग का बोध होने लगा । संख्यावाची शब्दों के सम्बन्ध में भारतीय-यरोपीय में दश-

मिक या दशमलव प्रस्ताली का विकास बहुत पहले ही हो चुका था। सभी आदिम जनों की भाँति गिनती का आरम्भ अँगुलियों पर हुआ: तर्जनी से निकटस्थ वस्तु की ओर ''वह एक, वह" इस प्रकार इंगित करते हुए, यों किहए, प्राथमिक एकार्थ शब्द बना होगा (उदाहरसा, ''\*oinos ओइनोस, oiwos ओइवोस, oiqos ओइकोस्'' सर्वनामवाची मूल से सम्बन्धित ''\*oi ओइ" स्संस्कृत, ''एन, एत, एष, अयम्" आदि में आया हुआ ''ए'' तथा ''अय्'')। ''दो" के अर्थ-द्योतक शब्द (\*dwou=द्वौ) का अर्थ ''विभिन्नता'' था (दे० ग्रीक dia, लाटिन dis); ''तीन'' (\*treyes त्रयः) — ''वह जो आगे चला गया था'' (धातु—तर, तृ)। यद्यपि बहुत-से प्रयत्न हुए हैं, फिर भी इसके आगे भारतीय-यूरोपीय के संख्यावाची शब्दों का विश्लेषसा नहीं किया जा सकता। भा० यू० के उत्तम और मध्यम पुरुषवाची सर्वनामों में कई प्रकार की धातुएँ मिलती हैं, (उदा० उत्तम पुरुष में—''\*eghom एघोम् या egom एगोम्, me मे, wei वेई, ne ने'', मध्यम पुरुष में ''\*tu तु, tuom या twom त्वोम्, yu यु, we वे'' इत्यादि)।

भारतीय-यूरोपीय कियापदों का विचार करते हुए ज्ञात होता है कि उसमें काल-भेद पूर्ण रूप से स्निश्चित नहीं था; परन्तु किया के स्वरूप को भलीभाँति प्रकट करने के लिए कुछ रूपों में भी, धातु ग्रौर उनकी पुरुषवाची विभिन्तियों के बीच में कुछ प्रत्यय ('विकरण') जोड़ दिये जाते थे । संस्कृत, ग्रीक, लाटिन म्रादि भाषाम्रों में, किया के काल (Tense) मौर प्रकार (Mood) का विकास इन्हीं प्रत्ययों से हुन्ना। संस्कृत में इन प्रत्ययों का कुछ न्रर्थ न रहा; हाँ, कुछ प्राचीन वैयाकरणों ने धातुग्रों का दस गणों में विभाजन करते समय भ्रवश्य इनका ध्यान रखा । संस्कृत के वैयाकरणों ने इनमें से कुछ विकरणों को छोड दिया, ग्रीर केवल सात विकरणों को माना, जबकि प्राथमिक भा० यू० में इनकी संख्या तीस है। (इनके ग्रपवाद "ग्रद," "हु" तथा ग्रांशिक रूप से "रुध" म्रादि धातुएँ हैं, जिनके लिए न कोई विकरण हैं, स्रौर न भा० यू० के "ए, ग्रो" से प्राप्त "ग्र"-कारान्त विकरएायुक्त विभिन्न धातु रूप ।) उदाहर-सार्थ, संस्कृत के ''छ (च्छ)'' विकरस को भारतीय वैयाकरणों ने ग्रपने व्याकरस में ग्रलग स्थान न देकर, भ्वादि गरा (भू-भव् + ग्र=भव) के ग्रन्तर्गत गिन लिया है; परन्तु संस्कृत में इसकी द्योतक दसों धातुएँ हैं—(उदा०, ऋच्छति < √ऋ, गच्छति < √ गम्, इच्छति < √इष्, पृच्छति < √पृष्, वाञ्छति < √वान्, वन्, यच्छित < √यम्, \*ग्रच्छित < √ग्रस्, इत्यादि ।) श्रीर-भा वयु भाषाश्रों में इस "छ (च्छ)" विकरण के सदृश दूसरे विकरण

मिलते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि संस्कृत के "च्छ" का भा० यू० समानार्थी "\*ske स्के, sko स्को" एक अत्यन्त उल्लेखनीय या महत्त्वपूर्ण रूप था जिसमें श्रपनी विशिष्ट प्रकार की प्रारम्भ-सूचक शक्ति विद्यमान थी। संस्कृत, ग्रीक प्रमृति प्राचीन भा० यू० भाषाओं में जिस विकरण "\* so सो या \*syo स्यो" से लुङ्या अनिर्दिष्ट अतीत तथा लृट्या भविष्यत् दोनों का विकास हुआ था, उसीसे युक्त कुछ पूरक रूपों से प्राथमिक भा० यू० में भविष्यत् की उत्पत्ति स्रभी तक नहीं हुई। प्राथमिक भा० यू० में किसी प्रकार की विशेष व्यजना व्यवत करने के लिए कुछ धातुमों का द्वित्व ("म्रभ्यास") हो जाता था, भौर यही बाद में व्यक्ति तथा पुरुषवाचक और वचन-द्योतक प्रत्यय ( ''तिङ्''-प्रत्यय ) से मिलकर, पूर्णभूत काल (संस्कृत का लिट्) बन गया। प्रत्यय-साधित धातू रूप के साथ पुरुष तथा वचन व्यक्त करने के लिए लगाये जानेवाले तिङ्-प्रत्यय, भा० य० में अनेक प्रकार के होते थे; कुछ ग्रंशों में वे सार्वनामिक ग्राधारों से प्राप्त थे। ''\*é ए'' एक ऐसा उपसर्गथा जिसका व्यवहार धातु के कुछ रूपों के पहले भूतकाल व्यक्त करने के लिए ग्राता था। ग्रादिम भा० यू० में इस उपसर्ग या शब्दांश का उपयोग वैकल्पिक था, परन्तु कुछ प्राचीन भा० यू० भाषाग्रों में यह आवश्यक समभा जाने लगा । संस्कृत की असम्पन्न भूत (Imperfect) लङ्, ग्रनिर्दिष्ट भूत (Aorist) लुङ्, तथा लृङ् (Conditional) क्रिया-रूपों के पहले का ''ग्र''-ग्रागम इसी ''\*ट ए'' से उत्पन्न हुन्ना है। प्रत्ययों तथा द्वित्त्व के सहारे भा० यू० में कुछ विशेष तिङन्तों की रचना हुई, यथा—प्रेरगार्थक (Causative) ग्रिजन्त, इच्छार्थक (Desiderative) सनन्त, तथा पौन:पुन्यार्थक (Frequentative) यङन्त; परन्तु ग्रादिम भा० यू० में ये ग्रपनी अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्था में थे। आदिम भा० यू० में कर्मवाच्य नहीं मिलता, केवल कर्तृ वाच्य और ग्रात्मनिष्ठवाच्य (Reflexive) मिलते हैं, जो संस्कृत में ''परस्मैपद'' श्रौर ''श्रात्मनेपद'' हो गए; श्रौर संस्कृत में कर्मवाच्य का विकास आत्मकर्मक (Reflexive) से बहुत समय पश्चात् हुआ। भा० यू० से भा० आर्य में आये हुए बहुत-से ''उद्देश्यमूलक कियानाम'' (Gerunds) तथा "तुमन्त" (Infinitives) थे, परन्तु भारतवर्ष में स्राते-स्राते इन सबका कमशः लोप हो गया। ऐसे बहुत-से कियानिशेषणात्मक तथा उपसर्गात्मक शब्द थे, जिनके स्वरों में अपश्रुति की किया होती थी; इन दोनों से अनेक कारक तथा विशिष्ट किया-रूपों का सम्बन्ध रहता था। ये ही संस्कृत के उपसंगी के पूर्वज थे। संस्कृत में इनमें से अधिकांश लुप्त हो चुके हैं, परन्तु बाकी बचे हुए २१ सर्वांशों में भा॰ यू॰ से सीघे आये हुए हैं : \*pro, pero, apo, ni, edhi,

ewo, enu, proti, peri प्रो, पेरो, अपो, नि, एधि, एवो, एनु, प्रोति, पेरि = प्र, परा, अप, नि, अधि, अव, अनु, प्रति, परि, इत्यादि)।

भा० यू० की एक मुख्य विशेषता भिन्न-भिन्न शब्दों से समासों का निर्माण करना था। ऐसे समास भा० यू० से प्राचीन भा० यू० गोष्ठी की ग्रीक, संस्कृत तथा अन्य भाषात्रों में आये हैं; उदा०—भा० यू० से उद्भूत कुछ नाम, जैसे, ''\* Wesumenēs वेसुमेनेस् = संस्कृत वसुमनाः, ग्रवेस्ता—वोहुमनो, ग्रीक Eumenes एउमेनेस; \*Seghodeiwos सेघोदेइवोस् = संस्कृत सहदेव:, प्राचीन नोसं Sigtyr सिग्तिर < \*Sigitiwaz सिगितीवज्; \* Kweitoklewēs क्वेइतोक्लेवेस्—संस्कृत रुवेतश्रवाः, प्रा० स्लाव Svyatoslavŭ स्व्यतोस्लवु (दे० संस्कृत-उच्चै:श्रवाः, भूरिश्रवाः, ग्रीक Perikles पेरिक्लेस् < Peri $\hat{ ext{k}}$ lewēs पेरिक्लेवेस्=संस्कृत परिश्रवाः, इत्यादि);  ${}^*$ Wiqowor $\check{ ext{g}}$ os = \*वृक्तवर्जः, ग्रीक Lukourgos, = लातीन में Lycurgus; \*Leksoneros =रक्षानरः, ग्रीक A-leks-andros, लातीन में Alexander; kmtomgya क्म्तोम् ख्या = ग्रीक hekatombē हेकातो म्वे, संस्कृत शतग्वा" इत्यादि । ऐसे शब्दों में प्राप्त समास भा० यू० भाषा का एक विशिष्ट ग्रंग हैं, ग्रौर इनको क्या संस्कृत, क्या ग्रीक, क्या प्राचीन जर्मनिक भाषाग्रीं, क्या प्राचीन स्लाव तथा प्राचीन केल्तिक, सभी ने समान रूप से ग्रपने में जीवित एवं सूरक्षित रखा है; इन सभी भाषात्रों में समासों के गठन में भी ऋत्यधिक साद्श्य है।

ग्रपनी शब्दावली में मा० यू० ने ग्रपने ग्रादि-स्थान Ural ऊराल पर्वत के दक्षिण में स्थित Eurasia यूरेशिया के समतल प्रदेश के निकटस्थ देश में बोली जानेवाली Ural-Altaic ऊराल-ग्रल्ताई बोलियों के शब्द भी सम्भवतः लिये थे (ग्रीर उसे शब्द दिये भी थे)। मेसोपोतामिया के सुसम्य जनों—सुमेरों, तथा शेमीय ग्रक्कदीयों—का भी परोक्ष या प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रादिम भा० यू० में उनसे ग्राये हुए कुछ शब्दों में लक्षित होता है; यथा—सुमेरी "gu (d) गु (द्)"='बैल, गाय'; सुमेरी—"balag बलग्", ग्रक्कदी "pilaqqu पिलक्कु"='कुठार', ग्रीर सुमेरी "urudu उच्हु"='ताँबा'; संस्कृत में इनके रूप "गौ", "परशु" (ग्रीक pelekus पेलेकुस्) तथा "लोह"='लोहा' (शाब्दिक ग्रयं, 'लाल धातु ग्रर्थात् ताँबा' है; "लोह" प्राचीन "रोह, \*रोध, रउध" से व्युत्पादित है, ग्रौर "\*रउध" में विदेशी काल्दीय उपादान तथा स्वदेशी भा० यू०—दोनों मिश्रित हो गए हैं)। पश्चिम की ग्रोर जानेवाला भारतीय-यूरोपीय जनसमूह सुसंस्कृत एशिया-माइनर तथा प्राग्-हेलेनिक ग्रीस के सम्पर्क में ग्राया, ग्रौर उन क्षेत्रों में बोली

जानेवाली शेमीय तथा Asianic एशियानी (म्रर्थात् प्राचीन एशिया-माइनर की) भाषाम्रों से भी उसने कई एक शब्द लिये; उदा० ग्रीक \*''tauros ताउरोस्''='साँड,' \*oloiw ''म्रोलोइव्''='जलपाई का पेड़,' \*''melit मेलित्''='मघु,' ''\*ward वर्द''='गुलाब', ''\*woino वोइनो''=''मद्य या शराब'', इत्यादि । ये शब्द पूर्वीय भा० यू० में या इरानी तथा भारतीय-म्रायं में नहीं मिलते ।

यह हुई स्रार्य भाषा की मूल भा० यू० पृष्ठभूमि । इसका स्वरूप बदलता गया । पहले तो कई एक लक्ष्मगीय ध्वन्यात्मक परिवर्तनों के कारण भाषा का ग्राभ्यन्तर स्वरूप बदल गया; तत्परचात जब ग्रार्यभाषा-भाषो ग्रपने ग्रादि निवास के एकान्त या पृथक अवस्थान को छोड़ मेसोपोतामिया के सुसंस्कृत जीवन के सम्पर्क में ग्राये, तब भाषा में भीतरी तथा बाहरी दोनों स्वरूपों में परिवर्तन होने का ग्रवसर मिला। सबसे बडा ध्वन्यात्मक परिवर्तन, ह्रस्व तथा दीर्घ स्वरों (ग्रकेले या दिस्वरों में ग्राये हए) "a ग्र, e ए, o ग्रो, a ग्रा, e एए, ō ग्रोग्रो'' का "a ग्र, ब ग्रा" में, तथा निर्वल स्वर "ग्रॅ', (२) का "इ" (i) में सरलीकरण था। व्यंजनों में, कण्ठच (तथाकथित 'तालव्य') ''k क, kl ख, g ग, gh घ" की स्पर्श एवं महाप्राण ध्वनियाँ परिवर्तित होकर तालव्य ऊष्म तथा महाप्राग्तित ऊष्म "\$ श, \$h शह, ई ज़", źh ज़ह" हो गई (ऐसा ही या एतादश परिवर्तन कुछ ग्रन्य भा० यु० गोष्ठी की भाषाग्रों, जिनसे बाद में ग्रारमेनी, ग्रल्बानी तथा बाल्तिक-स्लाव भाषाएँ निकलीं, में भी हन्ना); तथा, ''इ, उ'' स्वरों एवं "र, क" व्यंजनों के बाद म्राने पर, दन्त्य-ऊष्म ध्वनि "s=स", "ड=ष" हो जाती थी। इनके म्रतिरिक्त, मूल "qw क्व, qwh खव, gँ ग्व, gँh ष्व'' स्रौर ''q क, qh कह, g ग, gh घ'' बदलकर केवल ''क, ख, ग, घ'' ध्वनियाँ रह गई; श्रीर ये भी "e ए" तथा "i इ" की मूलतः तालव्य ध्वनियों के पहले म्राने पर, तालव्य होकर मर्थात एक प्रकार की ''य''-ध्वनियुवत होकर, ''c च, ch छ, j ज, jh भ(ग्रथवा "क, ख, ग, घ" के गुजराती की सुरती उपभाषा के उच्चारएा "न्य, नयह, ग्य, ग्यह" के सद्श, k, kh, g, gh) हो गई; संस्कृत में ये ध्वनियाँ "c च, j ज" और "h ह" के रूप में मिलती हैं (इसी आधार से प्राप्त "छ" की व्विन संस्कृत में आर्यभाषा से आये हुए किसी भी शब्द में नहीं मिलती।) इस प्रकार भाषा के बाहरी ध्वनि-स्वरूप तथा साधारएातया श्रुतिगत विशेषता में बड़ा भारी परिवर्तन ग्रा गया; बिलकुल नये ध्वनि-समूहों का प्रवेश हो गया, तथा कई पुरानी व्वनियाँ लुप्त हो गईं। भा० यू० के मूलतः कण्ठ्य (तथाकथिक 'तालव्य') ''क, ख, ग, घ'' का ऊष्म तालव्यों में परिवर्तित

होने (उदा॰ ''म्रा० भा०यू० \*क्म्तोम् kmtom'' == 'सौ' का संस्कृत में ''šatam शतम्'', ग्रवेस्ता में ''satəm सतॅम्'', प्राचीन स्लाव में ''sǔto सुतो'' तथा लिथुग्रानी में ''šimtas शिम्तस्'') की घटना को विद्वानों ने भा० यू० की दोनों उपगोष्ठियों--पश्चिमी तथा पूर्वी-- को लक्षगीय रूप से ठीक-ठीक विभा-जित करती हुई विभाजन-रेखा के रूप में माना है । पश्चिमी उपगोष्ठियों में कण्ट्य 'ध्वनियाँ ज्यों-की-त्यों बनी रहीं, बदलकर ऊष्म नहीं हुई (दे० ग्रीक hekaton हे-कातोन; लाटिन centum केन्त्रम; केल्तिक—प्राचीन ग्राइरिश cet केत्, वेल्श cant कन्त्; तुषारी kant कन्त्); पूर्वीय उपगोष्ठी में उनका ऊष्मीभवन हो गया (दे० स्रायं, स्लाव, बाल्तिक, स्रारमनी तथा स्रल्बानी भाषाएँ)। स्रब लाटिन centum 'केन्तुम्' ग्रौर ग्रवस्ता satəm 'सतॅम्' ये दोनों शब्द, साधा-र एतया अनुष्मीकारक तथा ऊष्मीकारक उपगोष्ठियों के द्योतक गिने जाते हैं। उपरोक्त परिवर्तनों के कारएा, एक भारतीय-यूरोपीय वाक्य—\*"gherisqendrosyo pətērs ekwosyo uperisthətos gmskonts penqe wlqons gheghone घेरिस्केन्द्रोस्यो पॅतेर्स् एक्वोस्यो उपेरि स्थॅतोस्, ग्व्म्स्कोन्त्स् पेङ्कवे व्लृकोन्स् घेघोने,'' बदलकर इस प्रकार हो गया—\*"źhariśkandrasya pitarక aśwasya upari sthitas gakkhants panka wrkans zhazhana "ज्ह"रि--इचन्द्रस्य पितर्षे ् अश्वस्य उपरि स्थितस्, गच्छन्त्स् पंच वृकान्स् ज्ह 'ज्हा 'न'' (संस्कृत— ''हरिश्चन्द्रस्य पिता ग्रश्वस्य उपरि स्थितः, गच्छन् पंच वृकान् जघान ।'') ग्रथवा "\*so ĝeronts swom woikom melĝti, trnom wegheti, ĝhuto deiwom yagetai ''सो गेरोन्त्स स्वोम् वोइकोम् मेल्ग्ति, तृनोम् वेघेति, घुतो देइवोम् यगेतइ'' का परिवर्तित रूप कुछ इस प्रकार हुम्रा "\*sa źarants swam waisam mārźti (māršti) trnam waźhati, źhutā daiwam yaźatai सज्ज रन्त्स् स्वम् वइशम् मा र्ज्ति वज्ह ति (मार्श्ति), तृनम् वज् हिति, ज्हुता दइवम् यज्र'तइ''; संस्कृत—''स जरन् स्वम् वेशम् मार्ष्टि, तृरां वहति, हुता (= हुतेन) देवं यजते।")

लगभग २००० ई० पू० के ग्रासपास तक भाषा भारतीय-ईरानी स्तर को प्राप्त हो चुकी थी, ग्रौर भा० यू० के विकास की दूसरी स्थिति हमें लगभग १४०० ई० पू०, मेसोपोतामिया के Mitanni मितन्नी तथा ग्रन्य जनों में प्राप्त होती है। ग्रार्यभाषा इसी स्थिति में ईरान में लाई गई। ग्रार्यभाषा में कितता के विकसित स्वरूप को सर्वप्रथम एक विशिष्ट वस्तु के रूप में कब से माना जाने लगा, यह हमें पता नहीं चलता। मितन्नियों में प्राप्त मित्र, वरुरा, इन्द्र, नासत्य ग्रादि, तथा बाबिलोन के ग्रार्य विजेता Kassi कास्सियों में उपलब्ध

"सूर्य" म्रादि म्रार्य देवताम्रों के नाम यह सूचित करते हैं कि मेसोपोतामिया में विचरण करती हुई भ्रार्य जातियाँ इन तथा अन्य भ्रार्य देवताओं की स्तुतियों से परिचित थीं। परन्तु इन स्तुतियों का स्वरूप क्या था ? क्या ये भी वैदिक सूक्तों तथा म्रवेस्ता के म्रन्रूप धर्मानुष्ठान में प्रयुक्त Yasht "यश्त्" की स्तुतियों के सद्श ही थीं ? फिर भी, यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि गायत्री तथा कुछ अन्य छन्दों का विकास ईरान में सम्भवतः मेसोपोतामिया में ही हो चुका था। भा० यू० छन्दोरीति के सम्बन्ध में हमारे पास कुछ निश्चयात्मक सामग्री नहीं है, परन्तु विभिन्न भा० यू० भाषाम्रों के कुछ ऐसे साधारएा वाक्यों या वाक्यांशों से, जो स्पष्टतया काव्यपूर्णा लक्षित होते हैं, यह पता चलता है कि भा० यू० जन किसी-न-किसी प्रकार की छन्दोरीति से परिचित थे। स्व० Prof. Antoine Meillet ग्रध्यापक ग्राँत्वान मेयये ने वैदिक छन्दों के साथ ग्रीक नाटकों में प्राप्त छन्दों की तुलना करते हुए, उक्त छन्दोरीति के स्वरूप का निर्णय करने के लिए प्रयास किया था। प्राचीन ग्रीक hexameter हेक्सामीटर या षड्गरा छन्द ही होमेर की रचनात्रों में प्राप्त प्राचीनतम ग्रीक छन्द है, परन्तु यह भा० यू० से ग्राया हुग्रा न होकर, ग्रीकों द्वारा ग्राविष्कृत ही प्रतीत होता है। संस्कृत (वैदिक), ग्रवेस्ता, प्राचीन नॉर्स, प्राचीन ग्राइरिश तथा पुरानी लिथुग्रानी कविताग्रों के ग्राधार पर यह अनुमान बाँधा जा सकता है कि भा० यू० छन्दोरीति श्लोकबद्ध या वृत्तबद्ध (stanzaic) थी, न कि होमेर के षड्गग् (hexameter) की तरह सप्रवाह (continuous); ग्रायों की छन्दोरीति भी सम्भवतः उसी के ग्रनुरूप प्राथमिक भा० यू० की पद्धति को अट्ट रखते हुए क्लोक या वृत्तबद्ध ही रही, जैसा कि वैदिक से प्रमाशित होता है।

त्रार्य लोग ईसा-पूर्व दूसरी सहस्राब्दी में उस समय की एशिया की सबसे बड़ी संस्कृति के सम्पर्क में ग्राये, ग्रौर सरल तथा ग्रद्धं यायावर संस्कृति के जन तो वे थे ही; ग्रतएव उन पर इस संस्कृति का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। हमारी भारतीय संस्कृत पुराएगों में, राक्षसों के ग्रर्थ में प्रयुक्त "ग्रसुर" लोगों की महान ऐहिक संस्कृति, भवन-निर्माएग-कला तथा उनकी कूरता का उल्लेख है। परन्तु यह बहुत ही सम्भव है कि यह शब्द उनकी "ग्रश्शुर या ग्रस्सुर" (ग्रसीरिया) के जनों की स्मृति का बोधक हो, जिनकी महान् वास्तु-कला तथा युद्ध में कूरता का प्रत्यक्ष ग्रनुभव ग्रार्य लोग उनके सम्पर्क में ग्राकर प्राप्त कर चुके थे। ग्रसीरी-बाबिलोनी संस्कृति के कुछ उपादानों को ग्रार्यों ने ग्रपना लिया था, ऐसा प्रतीत होता है; उदा० राजिबह्नों में छत्र का उपयोग, तथा बरहुत एवं साँची में प्राप्त बहुत-सी वास्तुकलाविषयक तथा शिल्पसज्जाविषयक

बारीकियाँ, जो निश्चित रूप से पश्चिमी एशियाई काष्टिशिल्पों का पापाए। में रूपान्तर-मात्र हैं। ग्रायों द्वारा ग्रसीरी-बाबिलोनी से वैदिक में ग्रपनाए हुए कुछ शब्द भी मिलते हैं। उदा०—''मना'' = एक परिमाएगवाची शब्द, जो शेमीय ''minah मिनह्'' से ग्राया है; तथा स्व० बाल गंगाधर तिलक ने यह भी दिखाया था कि किस प्रकार बाबिलोनी दन्तकथाश्रों में ग्राये हुए कुछ सपीं के नाम ग्रथवंवेद में परिवर्तित रूप में ले लिये गए हैं (दे०, रा० गो० भण्डारकर स्मृति-ग्रंथ, पूना, १६१७, पृष्ठ ३३)। ईरान में बस जाने के पश्चात्, ग्रायों के प्रधान जन की उपशाखाश्रों के दो दलों में मतभेद हो गया। इसके भगड़े के मूल में प्राचीन उपजातिगत मतभेद ही थे या धार्मिक, यह कहना ग्रब ग्रसम्भव है। परन्तु ग्रायं लोग दो उपशाखाग्रों में विभाजित ग्रवश्य हो गृए—एक ''\*daiva दइव'' या deva देव-पूजक थे, ग्रौर दूसरे ''\* Asura-Mazdhās ग्रसुर-मज्ञ्धास् (ग्रसुर-मेधा:—Ahura-Mazdāo ग्रहुर मज्दाग्रो)'' के पूजक। जो कुछ भी हो, देवपूजक ग्रायं भारत की ग्रोर बढ़ने लगे. ग्रौर राह में उन्हें पूर्वी ईरान के ''दास-दस्यु'' जनों का बरावर पंजाब तक सामना करना पड़ा।

इन अनायों से सम्पर्क तथा स्वाभाविक विकास के कारएा आर्यभाषा में ग्रौर भी परिवर्तन ग्रा गए। धीरे-धीरे वह ग्रार्य (या Indo-Iranian ग्रर्थात भारतीय-ईरानी) से Indo-Aryan या भारतीय-ग्रार्य भाषा बनती चली गई, जिसका नवीनतम विकसित रूप ऋग्वेद की भाषा में मिलता है। कुछ व्याकरणात्मक परिवर्तनों के कारण मूल-भाषा भा० यू० श्रीर श्रार्यभाषा के बीच का अन्तर बढ़ता जा रहा था। उदाहरण, एक नये प्रत्यय ''आनाम्'' का स्वरांत संज्ञा शब्दों के पष्ठी बहुवचन रूप के लिए, तथा ग्रांतिम-स्वर-''उ''वाले (तु, न्तु) प्रत्ययों का प्रथम पुरुष ब्राज्ञार्थ किया के लिए (जो अन्यत्र भी मिलते हैं) प्रयोग । भारत में, सम्भवतः ईरान में भी, आर्य उपजातियों की भाषाओं में ध्वनितत्त्व, व्याकरएा तथा शब्दावली की सभी दृष्टियों से नये परिवर्तन हुए। मूर्धन्य ध्वनियों का विकास हुग्रा-ध्विन-तत्त्व में यह सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुग्रा; विकास के कारण ग्रपने-ग्राप ही ग्रा गया हो, ग्रथवा बहुत सम्भव है, इसके कारण बाहरी अनार्य प्रभावित रहे हों। फलतः, "z ज, ź ज', र्थं ज' " की ग्रार्यध्विनयाँ बिल्प्त हो गईं, या बदल गईं। व्याकरणात्मक रूपों में भी नये परिवर्तन हुए । इनमें से एक प्राचीनतम परिवर्तन, उत्तम-पुरुष एक-वचन-वाची बिभिक्त"-िम" के उपयोग के विषय में हुग्रा; पहले"-िम" का प्रयोग केवल "ग्रद्, रुघ् तथा हु" गएों की विकरएाविहीन कियाओं (Athematic

Verbs) के साथ ही हुम्रा करता था, अब वह वर्तमान काल में सभी धातुम्रों के साथ प्रयुक्त होने लगी। यह विशेषता समय बीतने पर ग्रवेस्ता में विक-सित हो गई, साथ ही ईरानी क्षेत्र में प्राचीन पारसीक में भी (उदा०-भा० यू०-\*ed-mi एद्-मि=वैदिक ग्रद्धि; भा० यू० \*bher-o भेर्-ग्रो=ग्रीक pher-o फेर्-म्रो, लाटिन fer-o फेर्-म्रो, गाँथिक bair-a = bera बेर्-म्र, गाथा-म्रवेस्ती bar-व बर्-म्रा; परन्तू, वैदिक - भर्-म्रा-मि, प्राचीन पारसीक bar-ā-miy बर-म्रा-मिय्; तथा प्राचीन-स्लाव ber-ठ बेर्-म्रों <\*ber-ठ-mi बेर-ग्रो-िम) । शब्दावली की दृष्टि से भी नये शब्द गढ़े जा रहे थे, ग्रौर बाहर से अपनाए भी जा रहे थे। उपर्युक्त सभी कारगों से, भारत में इस भाषा को लानेवाली आर्य उपजाति की भाषा, आर्य या भारतीय-ईरानी न रहकर, भारतीय-ग्रायं हो गई। ग्रायं-भाषा के ग्रतिरिक्त ये उपजातियाँ ग्रपने साथ कुछ वैदिक सूक्तों तथा वैदिक पद्धतियों के धर्म तथा संस्कृति को भी ग्रवस्य लाई थीं। इन भारतीय ग्रायों ने भाषा के सामञ्जस्य के ग्रतिरिक्त विश्व के एक ग्रत्यन्त ग्रद्भुत जातिगत, धर्मगत तथा संस्कृतिगत समन्वय का भी शिला-न्यास किया, जिससे विश्व को हिन्दू जाति, हिन्दू धर्म तथा हिन्दू संस्कृति के साथ-साथ वैदिक, संस्कृत तथा पालि आदि प्राचीन, तथा हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगला, पंजाबी एवं अन्य श्रीर अर्वाचीन, भारतीय भाषाएँ भी प्राप्त हुई।

## 

## भारतीय-ग्रार्य की ग्रनार्य पटभूमिका, तथा भारतीय-ग्रार्य भाषा का प्राचीन इतिहास

म्रार्य म्राक्रमणवाला सिद्धान्त तथा उसकी म्रन्य लोगों की तरह शिक्षित हिन्दुग्रों द्वारा भी साधार एतया स्वीकृति — ग्रायों को भारत के संस्कृतिदाता जन के रूप में स्वीकार करनेवाला प्राचीन मत-हिन्दू धर्म तथा संस्कृति के निर्माण में ग्रनायों का भाग-भारत में श्रायों के पहले की ग्रनार्य पटभूमि-ग्रनार्य ग्रथवा पूर्व-ग्रार्य जन-प्रागैतिहासिक Negrito निग्रोबट् या Negroid निग्रो-ग्राकृतिक जन---भारतीय श्रार्य भाषा में बचे हए सम्भाव्य निग्रोबट उपा-दान — "निषाद", म्रॉस्त्रिक Austric या दक्षिणदेशीय लोग — मलय उपद्वीप तथा द्वीपों में श्रादिम ऑस्त्रिक भाषा का प्रसार — इन्दोनेसीय, (माइक्रोनेसीय के साथ) मेलानेसीय, तथा पोलिनेसीय भाषाग्रों की मिलकर कहलानेवाली ग्रॉस्त्रिक को Austronesian ग्राँस्त्रोनेसीय शाखा-Austro-Asiatic दक्षिण-एशियाई शाखा, जिसमें Mon-Khmer मोन-स्मेर, खासी एवं कोल बोलियाँ तथा निकी-बारी इत्यादि हैं - उत्तरी भारत में दक्षिए-एशियाई केन्द्र - हिमालय प्रदेश में हुआ श्रॉस्त्रिक का सम्भावित प्रसार—'सर्वनामी-भूत' भोट-ब्रह्म बोलियाँ— Burushaski बुरुशास्की-- ग्रांस्त्रिक भाषा-कूल की भाषागत विशेषताएँ -- कोल भाषात्रों एवं यूराली भाषात्रों में सम्बन्ध स्थापित करने का Hevesy हेवेशी का सुभाव -- भारत में 'किरात' या मोंगोलयड उपादान-- वर्तमान स्थिति-- द्राविड़ लोग-द्राविड भाषाएँ-क्या द्राविड लोग एक भूमध्य प्रदेशीय जन थे?-द्रमिल' Dramizha—द्रमिड—दिमल—तिमल् Tamizh = तुम्मिलि तेमिलाई Trmmili-Termilai-आद्य द्राविड़ संस्कृति तथा प्राचीन तमिल साहित्य-मोहन-जो-दड़ो तथा हड़प्पा की लिपि--प्रिचमी लिपियों तथा ब्राह्मी लिपि से सम्बन्ध-सिन्धी ग्रौर दक्षिण-पंजाबी संस्कृति तथा उसका द्राविड-भाषा से सम्भा-वित सम्बन्ध-पश्चिमोत्तरीय भारत, ईरान, मेसोपोतामिया, प्रागैतिहासिक काल के एक सांस्कृतिक क्षेत्र के ग्रङ्ग- द्रविड संस्कृति ग्रीर ग्रायों का प्रसार - पूर्व में

ग्रार्थों के प्रसार की सफलता के कारण-ग्रार्थ, किरात या मोंगोलायड, द्राविड़ तथा निषाद या म्रॉस्त्रिक की पारस्परिक भिन्नताएं - म्रार्य एवं म्रनार्य के बीच का संघर्ष- ग्रनार्य उपादानों के सम्मिश्रण का ग्रारम्भ- ग्रायों की बोलियाँ-वैदिक साहित्यकला की भाषा (Kunstsprache) - भारतीय-श्रार्थ भाषा में "र", "ल '- वैदिक सुक्तों का गठन तथा प्रसार-वेद-संहिता या वैदिक संक-लन-व्यास-ग्रायं भाषा का लिपिबद्ध होना-वैदिक ग्रायं जन तथा पश्चिमी उपजातियाँ-पौराग्णिक परिपाटी तथा उसके मुलतः प्राग्-श्रार्य या श्रनार्य होने की सम्भाव्यता – वैदिक एवं श्रवेस्ता भाषाग्रों की पारस्परिक निकटता — ऋग्वेद के कुछ सुक्तों के, प्राग्-वैदिक-ग्रार्य भाषा में प्रश्रीत होने की सम्भाव्यता-पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित हई भाषा तथा विद्वज्जनों की विद्याएँ—"ब्राह्मएां" युग में ग्रार्थ उपभाषाएँ "उदीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य" - प्राच्य बोली तथा "र" का "ल" में परिवर्तन-प्राच्य भाषा में मुर्द्धन्यीकरण, भारतीय-म्रार्थ ध्वनि-तात्त्विक विशेषता का ही श्रविच्छिन्न रूप-श्रार्य-भाषा का प्रसार-बुद्ध के समय में उत्तरी भारत की भाषा-सम्बन्धी स्थिति-ग्रादशों का संघर्ष तथा भाषा का संघर्ष—बौद्ध तथा जैन प्रोत्साहन से मध्यकालीन भारतीय-म्रायं बोलियों का उपयोग—वैदिक "ब्राह्मण" साहित्य तथा "संस्कृत"—पाणिनि—"छंदः" या "छान्दस", तथा "लौकिक"--"लौकिक संस्कृत" का म्रधिष्ठित होना ।

जब आर्यं लोग भारत में आये, तब देश जनशून्य न था—यहाँ भी कुछ ऐसी जातियाँ और जन बसे हुए थे जिनकी सभ्यता काफी ऊँचे स्तर की थी। प्रागैतिहासिक काल में आर्यों के आक्रमण के सिद्धान्त के सर्वप्रथम प्रतिपादित होते ही, भारत के उच्चजातीय सुशिक्षित जनगण ने तुरन्त ही उसे स्वीकार कर लिया। शिक्षित जनों से प्राय: उच्च वर्ण के हिन्दुओं का ही बोध होता था, और आर्यों के आक्रमणवाले इस सिद्धान्त से उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँची। अब वे अपने को मध्य-एशिया से आये हुए उन गौरवर्ण एवं अत्यन्त सुसंस्कृत आर्य विजेताओं की वास्तविक सन्तान के रूप में मान सकते थे, जिन्होंने जंगली काले अनार्यों के अन्धकारमय देश को सभ्यता के प्रकाश से आलोकित किया था। इसके अतिरिक्त, वे ''आर्यं' अर्थात् भारतीय-यूरोपीय भाषाएँ बोलनेवाले यूरोपीयों को अपने दूर के चचेरे भाइयों के रूप में देख सकते थे। आंग्ल-ऐतिहासिकों तथा उनके भारतीय बन्धुओं ने भी इस विषय में अपनी स्वीकृति व्यक्त की, और भारतीय जन को 'हमारा आर्यं भाई, नम्न-स्वभाव

हिन्दू' ('Our Aryan brother, the mild Hindu') कहकर उसके पृष्ठ-पोषक बनने लगे। इस सिद्धान्त को इतनी सरलतया स्वीकार कर लेने का ग्रांशिक कारण भारतीय मस्तिष्क की ग्रसाम्प्रदायिकता थी, जिसके कारण वह ऐसे किसी भी मत को स्वीकार करने में तत्पर रहता था, जो युवितयुक्त प्रतीत हो । कुछ ग्रंशों में इसका कारण जाति-ज्यवस्था का क्रमशः विघटन, तथा जातियों एवं संस्कारों की अनेकविधता के कारण समाज के विभिन्न अंगों का परस्पर पूर्णतया एकसूत्रबद्ध न हो सकना था, जिसको लेकर उच्च वर्गों में नीचे स्तर वालों से श्रेष्ठता तथा पार्थक्य की एक प्रकार की भावना ग्रा गई थी। कुछ हद तक इसका कारएा एक प्रकार की हीन ग्रंथि (Inferiority Complex) भी था। क्योंकि बहुत से महत्त्वपूर्ण विषयों में उन्हें यूरोपीयों के सामने ग्रपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ती थी, अतएव उपरोक्त सिद्धान्त के श्रनुसार वे उनसे किसी भी प्रकार का नाता जोड़ सकते तथा श्रपने विजेताश्रों एवं सभ्यता-प्रसारकों की सन्तान रूप में घोषित करने में एक प्रकार का गुप्त म्रानन्द-सा म्रनुभव करते थे (यद्यपि राष्ट्-प्रेम के क्षगों में वे म्रपनी इस भावना का विश्लेषणा करना नहीं चाहते थे)। परन्त्र हाल ही के ग्रनुसन्धानों से प्राप्त कुछ तथ्यों से तथा पहले से प्राप्त तथ्यों के नये ग्रर्थ प्रकाश में ग्राने से, पता चला है कि प्राचीन भारत के ग्रसभ्य बर्बरों पर श्रेष्ठ गौर-वर्गा विजेताग्रों की विजय-कथा ''श्राया, देखा, जीता" में ही सम्पूर्ण होने जितनीं सहज नहीं है। प्राचीन भारतीय-यूरोपीय या आर्यभाषा-भाषी, यूरोप के आधुनिक भा० यू० भाषा-भाषी स्पेनवासियों, पूर्नगीजों, फेंचों, डचों तथा ग्रँगरेजों की भाँति ग्रदम्य विजेताओं की तरह भारत में नहीं आये थे, और न उन्होंने यहाँ बलपूर्वक सभ्यता का प्रवर्तन ही किया था। यह कहना भी सत्य नहीं है कि हिन्दू सभ्यता के सभी उदात्त एवं उच्च उपादान आर्यों की देन थे, तथा जो निकृष्ट तथा हीन उपादान थे वे स्रनार्य मानस की उच्छक्तलता के द्योतक थे। स्रार्य चित्त के कुछ दृष्टिकोणों के मूर्तरूप बाह्मण ग्रौर क्षत्रिय की विचार तथा संगठन करने की योग्यता को स्वीकार कर लेने पर भी, कितनी ही नई सामग्री तथा नूतन विचारधारा यह सूचित करती है कि भारतीय सभ्यता का निर्माण केवल स्रायों ने ही नहीं किया, बल्कि अनार्यों का भी इसमें बड़ा भारी हिस्सा था। उन्होंने इसकी मूल प्रतिष्ठा-भूमि तैयार की थी। देश के कई भागों में उनकी ऐहिक सभ्यता आर्यों की अपेक्षा कितनी ही आगे बढ़ी हुई थी। नगरवासी अनार्य की तुलना में आर्य तो अटनशील वर्वर-मात्र प्रतीत होता था। धीरे-धीरे अब यह बात स्पष्टतर होती जा रही है कि भारतीय सभ्यता के निर्माण में अनायों का

भाग विशेष रूप से गुरुतर रहा। भारतीय प्राचीन इतिहास एवं दन्तकथास्रों में निहित धार्मिक तथा सांस्कृतिक रीति-परिपाटी केवल अनार्यों से आई हुई वस्त का आर्य भाषा में रूपांन्तर-मात्र है, क्योंकि आर्यों की ओर से उनकी भाषा ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण देन बन गई थी, यद्यपि वह भी अनार्य उपादानों से बहुत-कुछ मिश्रित होकर पूर्ण विशुद्ध न रह सकी। सक्षेप में, कर्म तथा परलोक के सिद्धान्त, योग-साधना, ज्ञिव, देवी तथा विष्णु के रूप में परमात्मा को मानना, वैदिक ''हवन''-पद्धति के समक्ष नई ''पुजा''-रीति का हिन्दुश्रों में त्राना - ग्रादि तथा ग्रन्य भी बहुत-सी वस्तुग्रों का हिन्दू-धर्म ग्रौर विचार में म्राना, वास्तव में म्रनायों की देन है। बहुत-सी पौराणिक तथा महाकाव्यों में माई हुई कथाएँ, उपाल्यान मौर मर्द्ध -ऐतिहासिक विवरण भी मार्यों से पहले के हैं। हमारे बहुत-से ऐहिक संस्कार तथा सामाजिक एवं ग्रन्य रूढियाँ— उदाहरणार्थ, चावल-सरीखे हमारे अत्यन्त प्रचलित या महत्त्वपूर्ण धान्य की एवं इमली तथा नारियल इत्यादि शाक-फलों की खेती, पान का हिन्दू-जीवन और धार्मिक पूजन-ग्रर्चन में उपयोग, साधारएा जनता के ग्रधिकांश धार्मिक विश्वास, हमारी विशिष्ट भारतीय पोशाक, जैसे घोती और साडी, भारत के कुछ भागों की हमारी वैवाहिक रीति-रस्में, तथा उनमें सिन्दूर श्रौर हल्दी का उपयोग, श्रोर इनके स्रतिरिक्त स्रोर भी कितनी ही ऐसी बातें हैं जो हमारे पूर्वार्य पुरखों की देन कही जा सकती हैं। भाषा की दिष्ट से, जैसा पहले कहा जा चुका है, उत्तरी भारत में मुख्यतः हमने श्रायों की भाषा को ही स्वीकार कर लिया है, परन्तु उस भाषा का भी लगभग कायापलट हो चुका है और वह भी पूर्वार्य पद्धति पर । दक्षिण में प्राचीन (पूर्वार्य) भाषाएँ ही चल रही हैं, यद्यपि उन पर भी, भारत में ब्राकर पूर्ण भारतीय बनी हुई तथा विभिन्न युगों में ब्रागे बढ़ती रही आयं भाषा की गहरी छाप है।

ग्रार्य भाषा के इस देश के इतिहास का वर्णन करने से पहले, भारत की ग्रानायं पृष्टभूमि का संक्षेप में विहंगावलोकन कर लेना ठीक होगा। यह तो अब तक पता नहीं चल सका है कि भारत की भूमि पर किसी प्रकार के मानव का सर्वप्रथम उद्भव हुआ था या नहीं, यद्यपि ग्रत्यन्त प्राचीन मानव-सदृश वानरों के ग्रवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हम पहले कह ग्राए हैं, भारत में ग्राने-वाले प्राचीनतम जन (जिनके वंशज ग्रंब भी भारत में मिल सकते हैं), एक ठिगने कद के, कृष्णावर्ण ऊनी बालोंवाले नेप्रिटो (Negrito) या निग्नोबद्ध जाति के थे, जो सम्भवतः ग्रामीका से ग्रंपब तथा ईरान के समुद्र-तट प्रदेश के सहारे-सहारे यहाँ ग्राये होंगे। इन नेप्रिटो लोगों (Negritos) की संस्कृति ग्रपने

प्राचीन प्रस्तर-यूग (Palaeolithic) या उष:प्रस्तर यूग (Eolithic) विकास-काल की रही होगी, श्रौर उन्हें खेतीबाड़ी एवं पशुपालन का ज्ञान न था। वे सम्भवतः दक्षिण भारत में फैल गए, श्रौर शायद समुद्र पार करने के प्रयत्न भी किये (अथवा मलय प्रायद्वीप से तब जुड़े हुए ग्रौर अब अन्तिहित भूमिसेतुओं के सहारे यहाँ ग्राये), तथा ग्रन्दमान द्वीपसमूह में बस गए। वे ग्रब भी फिलि-पाइन द्वीपों तथा सुदूर इरियन Irian या न्यू-गिनी (New Guinea) में मिलते हैं (फिलिपाइन के Aeta "ग्रायता" लोगों में ग्रौर न्यू-गिनी के Tapiro ''तापिरो'' लोगों में) । ग्रासाम ग्रौर ब्रह्म-देश की राह से नेग्रिटो लोग शायद भारत से मालय श्रौर सुमात्रा में (जहाँ इनके वंशज Semang "सेमंग" लोग ग्रभी तक बसे हैं) तथा उससे भी सुदूर द्वीपों में फैल गए होंगे। नेग्रिटो लोगों के भ्रवशेष दक्षिणी बिलोचिस्तान में भी पाये गए बतलाए जाते हैं, भ्रौर उनकी दक्षिण भारत में उपस्थिति का अनुमान यहाँ की कुछ जंगली जातियों Irula इरूल, Kadir कादिर, Kurumba क्रम्ब तथा Paniyan पनियान ग्रादिकों में प्राप्त चिह्नावशेषों से लगाया जा सकता है। स्रासाम की कुछ भोट-ब्रह्म (Tibeto-Burman) उपजातियों में भी नेग्निटो लोगों के अवशेष पाए जाते हैं, उदा० नागा जाति, जिसने उन्हें ग्रात्मसात् कर लिया है। भारत के समीप ही एक समूह रूप में अपनी स्वतन्त्र भाषा अन्दमानी के साथ उनका ग्रस्तित्व ग्रन्दमान द्वीपों में कायम है। ग्रन्दमानियों के ग्रतिरिक्त जो भी नेप्रिटो लोग भारत, मालय तथा प्रस्तर-भारत में ग्रब तक बचे हैं, वे सब ग्रपने सूसंस्कृत ग्रायं, द्रविड या ग्राॅस्त्रिक पड़ोसियों की भाषाग्रों की बोलियों का विकृत रूप व्यवहार में लाते हैं। श्राद्य नेग्निटो भाषा, जैसी भी रही, श्रव केवल म्रन्दमानी के रूप में अविशष्ट रही प्रतीत होती है, ग्रीर उसका एक भाषा के रूप में किसी भी भाषाकृल से सम्बन्ध न होकर स्वतन्त्र ग्रस्तित्व है। नेप्रिटो-गण अत्यन्त भ्रादिम भ्रवस्था के जन थे, इसलिए उतारकाल की भ्रार्य सभ्यता के निर्माण में उनका कुछ भी हिस्सान हो सका। बाद में श्रानेवाले अपने से श्रधिक मुसंस्कृत तथा शक्तिशाली जनों के सामने वे टिक न सके। श्रजिता के भित्तिचित्रों में ग्रालेखित गृप्तकालीन भारत की कुछ विशेष जातियों को देख-कर यह अनुमान किया जा सकता है कि नेत्रिटो जन काफी दीर्घकाल तक भारत में बचे रहे, परन्तू अब वे लगभग पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं। जैसी परि-स्थितियों में वे थे, उनमें रहकर भारत में बाद में ग्रानेवाली भाषाओं पर प्रभाव डालना उनके लिए ग्रसम्भव-सा था। ग्रायों के ग्रागमन के पूर्व ग्रौर भाषास्तरों -- मॉस्त्रिक, किरात, तथा द्राविड -- ने नेग्निटो भाषा को बिलक्ल ढक लिया था, इसलिए कुछ भी ग्रवशिष्ट बचा प्रतीत नहीं होता। श्रार्य लोग जो इनके बहुत पीछे आये शायद इन्हें नहीं मिले, कम-से-कम पंजाब और गंगा के समतल क्षेत्रों में तो नहीं ही मिले; उनकी भाषा में इनके लिए नाम ही नहीं है। फिर भी जहाँ-तहाँ एकाध शब्द का, किसी विशेष वस्त्र या प्राणी अथवा उदिभिद के नाम के रूप में, नेग्रिटो भाषा के भारत से पूर्ण लोप से बचकर रह जाना सम्भव है। बँगला भाषा का ''वादूड़'' (=चमगादड़) ऐसा ही एक शब्द जान पड़ता है। मूल शब्द ''\*बाद्'' है; इसका रूप प्राचीन बँगला में ''\*वाद्-ग्रङ्-ई=बादड़ी'' होगा, जिसमें ''ग्रड़ी'', ग्रपभ्रं श तथा नव्य भा० ग्रा० का प्रचलित इ-युक्त 'स्वाधिक प्रत्यय' (Pleonastic Suffix) है; इस ''\*बाद'' से, जिसका कोई ग्रर्थ नहीं लगता, ग्रब मिलाइए ग्रन्दमानी--''वॉत्-दा, वात्-दा, वॉत्, वात (wat)", तथा निषाद उपजातियों द्वारा व्यवहृत मालय श्रौर इन्दोचीन की ग्रॉस्त्रिक वंश की कुछ ग्रादिवासी भाषाग्रों के शब्दों में प्राप्त 'पेत (pet), वेत (wet), मेत (met), वेद (wed), वात (wät), वोत (wot)" इत्यादि शब्दांश; उदाहरण, "त्रापेत् (trapet), सापेत् (sapet), हाम्पेत् (hampet), सा-मेत (sa-met), हामेत (ha-met), कावेत (ka-wet), कावेद (kawed), गान-ग्रांत (gan-öt), कात <का-ग्रत (ka-at), कावा <\* का-वात (ka-wot), उम्रोत् (uot) प्रभृति शब्द ।"

स्रधुनालुप्त नेप्रिटो-जाति को छोड़कर, कम-से-कम तीन स्रनार्य-भाषी जातियाँ भारतवर्ष में थीं, जिनका नवागत स्रार्यों से स्रनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह द्वारा सिम्मश्रग्ण हुन्ना स्रौर इस सिम्मश्रग्ण का फल है स्राधुनिक भारतीय साधारग्ण मानव। ये तीन जातियाँ थीं—(१) 'निषाद' या स्रास्ट्रिक, (२) द्रविड़ (दास-दस्यु-शूद्र) स्रौर (३) 'किरात' या मोंगोलाकार (Mongol-oid), जो चीन-भोट (Sino-Tibetan) गोष्ठी की भाषा या बोली बोल लेते थे।

नेप्रिटो के परचात् भारतभूमि में प्रवेश करनेवाले जन सम्भवतः ''प्राथ-मिक ग्रांस्त्रालाकार'' (Proto-Austroloids) थे, जो कि भूमध्य-प्रदेशवासी जनों की एक ग्रत्यन्त प्राचीन शाखा माने जाते हैं। ग्रांस्त्रिक नाम से कहा जाने-बाला भाषाकुल, बहुत सम्भव है, इन्हों लोगों की भाषा से प्रारम्भ हुन्ना हो। भारत में ग्रपने परिवर्तित रूप में ये ''प्राथमिक ग्रांस्त्रालाकार'' जन ''ग्रांस्त्रिक'' कह कर पुकारे जा सकते हैं। नृतत्व-विशारदों के मतानुसार, प्राथमिक ग्रांस्त्रालाकार जन एक लम्बशीर्ष, चिपिटनासिक, कृष्णकाय जन थे। ग्रायं उन्हें ''निषाद'' नाम से जानते थे। इनकी भाषा तथा इनके धर्म एवं संस्कृति के मूल उपादान भारत में ही ग्रपनी विशिष्टता को प्राप्त हुए थे, ग्रौर ग्रपने परिवर्तित

रूप को हम ''ग्रॉस्त्रिक'' ग्राख्या दे रहे हैं। प्राचीन भारत में ये लोग श्रायं भाषा में 'निषाद' कहलाते थे, और बाद में इनके 'कोल्ल' और 'भिल्ल' नाम भी पाए जाते हैं। 'शवर' नाम भी मुलत: इन्हीं का था, ऐसा अनुमान होता है। इन मूलतः भारतीय ग्रॉस्त्रिकों की विभिन्न शाखाएँ ग्रयनी भाषा को दक्षिण एवं पूर्व में, मालय एवं इन्दोनीसिया (सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो, सेलीबीज तथा फिलिपाइन द्वीपसमूह) में ले गईं, तथा इन्दोनीसिया से माइकोनीसिया और मेलानीसिया (कैरोलीन द्वीपों, मार्शल द्वीपों ग्रादि तथा बिस्मार्क द्वीपसमूह, सोलोमन द्वीपों, सान्ता-ऋज द्वीपों, न्यू-ईब्रायडीज द्वीपों, न्यू-कैलेदोनिया ग्रौर फ़ीजी द्वीपों ), तथा पॉलिनीसिया (समोत्रा, तोङ्गा, कुक द्वीपसमूह, सोसाइटी द्वीपों, ताहिती, तुम्रामोतु द्वीपसमूह, मारक्वेसस्, न्यूजीलैण्ड, हवायि, रापानुई या ईस्टर द्वीप) में ले गईं। इस प्रकार इन्दोनीसिया, माइकोनीसिया ग्रीर मेलानीसिया तथा पॉलिनीसिया के द्वीपसमूहों में बोली जानेवाली सारी भाषाएँ ग्रॉस्त्रिककुल की ''दक्षिरगद्वीपीय'' (Austronesian) शाखा में से हैं। इन द्वीपों में मौलिक श्राँस्त्रिक जन ग्रन्य जातियों (मृख्यत: इन्दोनीसिया के मोंगोलाकार, माइको-नीसिया एवं मेलानीसिया के नेप्रिटो, तथा पालिनीसिया के लम्बे काने शी लोगों) के सम्मिश्रण से बहुत परिवर्तित हो गए (ये पालिनीसी लोग सम्भवतः इन्दोनीसिया से होकर सुदूर पूर्व प्रशान्त महासागर के द्वीपों में जाने के पहले से ही एशिया में ग्रॉस्त्रिक तथा किसी एक ग्रज्ञात काकेशी जाति के मिश्रित रूप में विद्यमान थे)। कुछ ग्रॉस्त्रिक उपजातियाँ इन्दोचीन में ही रहकर उस क्षेत्र में फैल गईं, ग्रौर उनके वंशज मोन (Mon), स्मेर (Khmer) या कम्बोज़ी, चाम (Cham), ग्रथवा इनसे कुछ कम प्रसिद्ध स्तिएंग (Stieng), बहुनार (Bahnar), पलोड ग (Paloung), वा (Wa) ग्रादि जातियाँ बन गई। एक समूह निकोबार द्वीपों की चला गया, ग्रौर निकोबारी जाति बन गया। कुछ दूसरे समूह (उदा० लासी Khasi लोगों के पूर्वज स्नादि) स्रासाम होते हुए भारत में श्राये; परन्तु खासी लोग बहुत-कुछ श्रशों में ऐसे एक मोंगोलाकार जन जान पड़ते हैं जिन्होंने ऋाँस्त्रिक भाषा ऋपना ली है। भारत में रहनेवाली कुछ ग्रॉस्त्रिक उपजातियों ने ग्रपनी भाषा को अब तक सुरक्षित रखा है, यद्यपि उनका मोंगोलाकार, द्राविड तथा सम्भवतः नेप्रिटो लोगों से भी काफ़ी सम्मिश्ररण हुन्ना; इनमें मुख्य कोल (Kol) या मुण्डा (Munda) जन हैं (यथा संथाल, मुण्डारी, हो, कोरवा, भूमिज, कुर्कू, सोरा या शवर, तथाः गदाबा मादि उपजातियाँ)।

प्राथमिक ग्रांस्त्रालाकारों की एक बहुत प्राचीन शाखा के लोग ग्रास्ट्रे लिया को चले गए; ग्रौर वहाँ के कृष्णवर्ण ग्रादिवासी वन गए। उनके पश्चात् की एक शाखा लंका चली ग्राई; वहाँ के वेद्दा (Vedda) लोग उसी के ग्रवशेष हैं। द्वीपी ग्रांस्त्रिकों या दक्षिण्द्वीपीय (Austronesian) लोगों से पृथक् बोध होने के लिए, एशिया महाद्वीप के ग्रांस्त्रिक, दक्षिण-ग्रासियाई (Austro-asiatics) कहलाते हैं। ग्रांस्त्रिक की इस दक्षिण-ग्रासियाई शाखा में मोन्-छ्मेर भाषाएँ (मोन्, छ्मेर तथा इन्दोचीन की कुछ ग्रन्य बोलियाँ); ग्रासाम की खासी; भारतीय कोल (या मुण्डा) भाषाएँ एवं बोलियाँ; कोचीन चीन की चाम; ब्रह्मदेश की वा ग्रौर पलाउंग; निकोबारी; तथा मालय के ग्रादिवासी नेप्रिटो लोगों की Semang सेमङ्ग ग्रौर सेनोइ Senoi (सकाइ Sakai) बोलियाँ।

भारत की ग्राॅस्त्रिकभाषी उपजातियाँ, दक्षिग्-एशियाई के विभाग कोल, खासी तथा मोन्-स्मेर ग्रादि, एकाधिक समूहों से ग्राई प्रतीत होती हैं। वे संस्कृति के नूतन-प्रस्तर-युग में थीं और सम्भवतः भारत में ग्राने के पश्चात् उन्होंने ताँबे एवं लोहे का उपयोग करना सीखा। उन्होंने एक म्रादिम प्रकार की कृषि-प्राणाली विकसित की, जिसमें एक खोदने की लकडी का (\*लग, \*लङ्ग्, \*लिग्—एक प्राचीन शब्द \*लक् के विभिन्न रूप) पहाड़ी जमीन को जोतने के लिए उपयोग होता था। पहाडों के ऊपर की समतल भूमि पर तथा मैदानों में चावल की खेती का प्रारम्भ अधिकांशतः उन्हीं ने किया। उनकी भाषा से आये हुए नामों से सूचित होता है कि उन्होंने ही नारियल (नारिकेल), केला (कदल), पान (ताम्बुल), सुपारी (गुवाक), सम्भवतः हल्दी (हरिद्रा), अदरख (शृङ्कवर), तथा कुछ शाकों—बैंगन (वातिंगरा) और लौकी अथवा काशीफल (ग्रलाब्) — की खेती का ग्रारम्भ ग्रौर विकास किया। वे पशुपालक प्रतीत नहीं होते, दूध का उपयोग वे जानते ही न थे; परन्तु हाथी को पालतू बनाने और मुर्गी पालने का काम सर्वप्रथम उन्होंने किया जान पड़ता है। भारत के कुछ भागों में प्रचलित बीसी से गिनने की पद्धति (दे० हिन्दी "कोड़ी", बँगला ''कुड़ि'' = बीस) भी दक्षिण-आसियाई प्रथा का अवशेष है। चन्द्र की तिथियों के अनुसार समय गिनने की उत्तरकालीन हिन्दू प्रगाली भी आँस्त्रिकों (=दक्षिण-देशीयों) से ग्राई हुई प्रतीत होती है।

ये दक्षिएा-देशीय या दक्षिएा-एशियाई उपजातियाँ सारे उत्तर भारत में पंजाब तक तथा मध्य-भारत में फैल गईं, और दक्षिएा भारत में भी प्रवेश कर गईं। उत्तर भारत की बड़ी नदियों की घाटियाँ बसने के लिए बिलकुल उपयुका स्थल थीं। गंगा नदी का नाम ''गंगा' भी किसी केदल 'नदी'-वाचक

प्राचीन दक्षिगा-देशीय शब्द का संस्कृतीकृत रूप जान पड़ता है। इन्दोचीन में (चीनी-तिब्बती या थाई बोली में) इसी प्रकार का शब्द ''खोंग'' 'Khong' है, जैसे मे-खोंग Mé-Khong अर्थात् ''माँ गंगा = माँ नदी'' (दे० श्यामी ''मे-नाम'' Mé-nam = माँ जल) । मध्य एवं दक्षिणी चीनी में इसी शब्द का रूप "किय्राँग" पाया जाता है, जैसे याँग-त्से-किन्नाँग Yang-tsze-Kiang न्नौर सी-किन्नाँग Si-Kiang तथा अन्य भी कई नदियों के नाम-यू-किम्राँग Yu-Kiang, वु-नी-किम्रांग Wu-ni-Kiang, लुंग-किम्रांग Lung-Kiang, पे-किम्रांग Pe-Kiang, लो-कियाँग Lo-Kiang, हान-कियाँग Han-Kiang इत्यादि। यह शब्द उत्तरी चीनी में Chiang "चिग्राँग" रूप में उच्चारित होता है। प्राचीन चीनी भाषा में इसका रूप था \*Kang = "कांग", ग्रर्थ साधाररातया 'नदी'। "गंगा" शब्द का यह अर्थ आधुनिक बँगला के थोड़े परिवर्तित "गाङ्ग" या "गाङ्" शब्द में 'कोई भी नदी या नाला' के अर्थ में सुरक्षित है। सिंहल में "गंगा" शब्द अब भी सभी निदयों के साथ प्रयुक्त होता है। चीनी भाषा में "काँग, किग्राँग, चिग्रांग" शब्द दक्षिए। चीन से ग्राया हुग्रा है जहाँ पहले चीनी-तिब्बती दाइ Dai या थाइ Thai (म्रर्थात् शान्, श्यामी एवं लाम्रो) तथा दक्षिएा-देशीय (Austric) लोग बसे हुए थे। वास्तव में, नदी के लिए प्राचीन चीनी (या उत्तरी चीनी) शब्द ''हो Ho ( $\Longrightarrow$ Xo)'' था, जो ग्राद्य चीनी में ''\*घा Gha'' ऐसा उच्चारित होता था। थाइ खोंग Khong शब्द का ग्रर्थ 'उच्छृ ह्वल, तूफानी' ग्रादि होता था (दे० 'मे-खोंग' Me-khong नदी का एक पुराना संस्कृत नाम— ''खर-नदी''; इसी नदी का एक प्राचीन नाम 'खियांग' Khiang है, जो थाइ 'स्रोंग'  $\mathbf{K}$ höng का एक ध्वन्यात्मक रूपान्तर ही है; ग्रन्नामी लोग इसे $^{-}$ 'खोउंग' Khoung कहकर पुकारते हैं। रूमेर भाषा में इस नदी के लिए प्रच-लित 'तोन्ले-थोम' Tonle-Thom है, जिसका ग्रर्थ केवल 'बड़ी नदी' है। इसी का संस्कृत रूपान्तर 'महानदी' या 'खरनदी' हुआ है । ग्रन्नामी लोग इसे 'सोंग-लोन' Song-Lon ( = बड़ी नदी) कहकर भी पुकारते हैं। दक्षिएा-देशीय लोगों में मृतकों की समाधि पर लम्बी सीधी चट्टान या पत्थर के टुकड़े लगाने की प्रथा थी। महाभारत में वर्षित वृक्ष-समाधि भी उन्हीं की रिवाज थी। मृत्यू के पश्चात के जीवत-विषयक उनके विचारों — जैसे एक मनुष्य का बहु श्रात्माएँ रहना, श्रौर उनमें से एक श्रात्मा का वृक्ष में, दूसरी का किसी प्राणी ग्रादि में प्रवेश होना, इत्यादि विचारों से ही सम्भवतः उत्तरकालीन ब्राह्मण तत्त्वान्वेषियों को पुनर्जन्म का सिद्धान्त सुभ पड़ा था, वयोंकि आयं मुलतः इससे अनिभन्न थे। भारत के विस्तीर्ग समतल प्रदेशों में इन दक्षिगा-

देशीय जुनों के अवशेष, हिन्दू (और मूसलमान) जनता में विद्यमान हैं; और उनके मुल ग्रन्धविश्वास, उनके गँवई-कस्बे के रस्म-रिवाजों में ग्रव भी सुरक्षित हैं, यद्यपि उनकी भाषा ग्रीर बाहरी स्वरूप ग्रार्यान्तरित हो चुके हैं। नृतत्त्वज्ञों का मत है कि भारत में सर्वत्र भारतीय समाज के नीचे स्तर में एक प्राथमिक श्रांस्त्रालाकार ग्रसर पाया जाता है। दक्षिएा-देशीय जन विभिन्न संस्कृति-कालों में रहे थे, तथा उनमें से जो मुलत: मध्य-भारत के पर्वत-प्रदेश में रहते थे अथवा आर्यों के दबाव के कारण वहाँ भाग आए थे, वे आज तक भी अविकसित ही रह गए हैं। पहले वे अपने बाद में आनेवाले द्रविडों से सम्मिश्रित हुए, फिर श्रार्यों से। जब उन्होंने श्रार्यभाषा को सामृहिक रूप में स्वीकार कर लिया, तब उनकी अपनाई हुई इस आर्थ भाषा में कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाना बहुत स्वाभाविक था, जिनसे उनकी मूल भाषा की ध्वनियाँ, यथासम्भव (पर बहुत कम म्रंशों में) बाहरी रूप ग्रौर वाक्यविन्यास, महावरे तथा वाक्य-भंगी, श्रीर शब्दावली ग्रादि प्रतिबिम्बित हों। इस प्रकार दक्षिग्-देशीय बोलियाँ भारत में ग्रार्यभाषा के रूपान्तर की एक पृष्ठभूमि बन गईं। ग्रार्य ध्वनितत्त्व, वाक्यविन्यास तथा मुहावरों पर तो सुक्ष्म किन्तु गहरा दक्षिएा-देशीय प्रभाव पड़ा ही; इनके अतिरिक्त ऊपर उल्लिखित सभी ऐहिक संस्कृति-विषयक बातों में भी मार्थ दक्षिएा-देशीय (या निषादों) के ऋगी थे; इस बात के प्रमारा मौजूद हैं।

दक्षिण-देशीय बोलियाँ हिमालय प्रदेश के सहारे-सहारे फैलती गई; श्रीर मैदान की ग्रार्थ भाषाओं मगही तथा मैथिली की तरह Dhimal धीमलु, Limbu लिम्बू, Lahuli लाहुली, Kanauri कनौरी ग्रादि कोई कुल मिलाकर २१ भोट-ब्रह्म बोलियों (जिन्होंने कोल बोलियों का स्थान छीन लिया था) ने भी उनकी कुछ विशेषताओं को ग्राभ्यन्तर स्तर के रूप में श्रपना लिया । (ये तथाकथित "सर्वनामीकृत बोलियाँ" कहलाती हैं, जिनमें कोल की तरह त्रिया के सीथ तरसम्बन्धित सर्वनाम को भी युक्त कर दिया जाता है, जैसे हम संयाली, मुण्डारी ग्रादि में पाते हैं।) दक्षिण-देशीय भाषा का एक रूप, जान पड़ता है, काश्मीर को भी पार करके उत्तर में चला गया, उहाँ वह ग्राधुनिक हुँ जा-नगैर (Hunza-Nagyr) राज्य में बोला जाता है, श्रीर "बुक्शास्की" Bûrushaski कहलाता है। इसका ग्रासपास या सुदूर की किसी भी भाषा से कोई सम्बन्ध दृष्टिगोचर नहीं होता। दक्षिण-देशीय से एक-दो बातों में इसका कुछ साम्य है, ग्रीर हो सकता है यह उसकी कोई पुरानी शाखा हो जिसका विकास ग्रपने ही ढंग पर पृथकत्व में हुग्रा हो। इसके भी ग्रागे दक्षिण-देशीय

भाषा भारत के पश्चिमोत्तर सीमा-प्रदेश से. भी ब्रागे पश्चिम की ब्रोर गई हो सकती है। दक्षिण-देशीय भाषा-कुल एक उपसर्ग, प्रत्यय तथा ब्रन्त प्रत्यय-साधित गोष्ठी का है; गठन की दृष्टि से यह सर्वथा एकक ब्रौर भारतीय-यूरोपीय-कुल से मूलतः भिन्न है। ब्राधुनिक दक्षिर्ग-देशीय भाषाएँ मूलभाषा से बहुत दूर चली गई हैं। मूलभाषा का भी ब्रब तक पुर्नानर्भाग नहीं हो सका। इन्दोनेसीय के सदृश कुछ दक्षिर्ग-देशीय भाषाएँ ऐसी हैं, जिनका गठन ब्रनेकाक्षरात्मक एवं विभिक्तशून्य है, परन्तु जिनमें कुछ उपसर्ग-प्रत्ययों तथा ब्रन्तः प्रत्ययों का भी व्यवहार होता है; ब्रन्य कुछ मोन्, स्मेर तथा खासी के सदृश हैं, जो एकाक्षरात्मकता की ब्रोर ढलती हैं (मानो निकटस्थ एकाक्षरात्मक 'किरात' या तिब्बती-चीनी भाषात्रों के प्रभाव से ऐसा हो गया हो); दूसरी ब्रोर भारतीय कोल भाषाएँ हैं, जिनमें प्रत्यय-संयोजन (Suffix-incorporation) की पूर्ण विकसित प्रगाली पाई जाती है। इस प्रकार प्रत्यय-योजित भारतीय-ब्रायं भाषा एवं योगात्मक द्राविड तथा Ural-Altai यूराल-ब्रल्ताई भाषार्यों के सामने, दक्षिग्रदेशीय या निषाद भाषावली अपने उपसर्गों, प्रत्ययों एवं ब्रन्तः प्रत्ययों को लेकर, अपनी विशिष्टता के साथ खड़ी है।

पिछले कुछ वर्षों से हंगेरी के विद्वान हेवेशी विलमोश (Hevesy Vilmos, या William Hevesy या Guillaume de Hevesy, या Wilhelm von Hevesy) भारतीय कोल (या मृण्डा) भाषात्रों के उद्भव के विषय में एक नये ही मत का प्रकाशन कर रहे हैं। वे भारत से न्यूजीलैंड एवं प्रशान्त महासागर-स्थित रापानूई (या ईस्टर द्वीप) तथा हवायि द्वीप-समूह तक फैली हई भाषात्रों के एक दक्षिणदेशीय भाषा-कूल का ग्रस्तित्व ही नहीं मानते। उनके मतानुसार, कोल-भाषाएँ यूराल-ग्रल्ताई भाषा-कुल की हैं, तथा हंगेरी के मग्यर (Magyar), उत्तर ग्रौर उत्तर-पूर्व यूरोप ग्रौर रूस की एस्थ, फ़िन्, लाप, ग्रॉस्त्याक्, वोगूल, चेरेमिस, जिर्यन, वोत्याक्, मर्द्विन् तथा समोयेद (Esth, Finn, Lapp, Ostyak, Vogul, Cheremis, Ziryen, Votyak, Mordvin, Samoyed) स्रादि भाषास्रों से घनिष्ठतया सम्बन्धित हैं। यदि इस मत को सही मान लिया जाए, तो भारत के प्रागु-स्रार्य जनों तथा संस्कृतियों में एक और नये उपादान का समावेश हो जाता है। परन्तु कोल ग्रौर यूराली भाषाग्रों के बीच किसी प्रकार का साम्य निश्चित करने के पहले, इन दोनों समहों की भाषात्रों के पूरे-पूरे जानकार, अभ्यस्त भाषाविद् द्वारा इनका सम्यक् परीक्षरा स्रावश्यक है। ग्रपने कथन के प्रतिपादनार्थ हेवेशी द्वारा पेश किये गए नृतत्त्वात्मक प्रभावों को नृतत्त्विवशारदों

ने स्वीकार नहीं किया है। इनमें भारतीय कोल (या मुण्डा) जनों के विषय में हमारे सर्वमान्य प्रामाणिक विद्वान् राँची के राय बहादुर शरत्-चन्द्र राय भी हैं। यद्यपि दक्षिण-देशीय भाषा-कुल-विषयक मत के संस्थापक एफ् पातर हिमट् (Pater F. Schmidt) ने भी कोल भाषाओं के निर्माण में कुछ-कुछ यूराली प्रभाव माना है, परन्तु इन दोनों भाषा-कुलों का पारस्परिक सम्बन्ध निश्चयपूर्वक ग्रब तक सिद्ध हुआ प्रतीत नहीं होता। फलतः, कोल भाषा की दक्षिण-देशीय कुल की दक्षिण-एशियाई शाखा में गणना ही ग्रब भी प्रचलित एवं स्वीकृत है।

भारत के अनार्य-भाषियों में द्राविडों का स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण है। उसके विचार के पहले Mongoloid मोंगोलाकार 'किरात' या भोटचीनी भाषा बोलनेवालों के बारे में कुछ कहना चाहिए। वैदिक साहित्य में किरातों का उल्लेख ग्राता है-सम्भवतः ये लोग भारत में ग्रायों से भी प्राचीनतर हैं। भारत की उत्तर-पूर्व दिशा किरात जाति का ग्रादि-स्थान था-पूरब-चीन प्रान्त । चीनी, भोट, स्यामी, बर्मी—ये सब किरातों की जातियाँ हैं । प्रागैति-हासिक युग में ये लोग ब्रह्मपुत्र-उपत्यका तथा तिब्बत की राह से भारत में श्राये । समग्र श्रासाम, पूर्व श्रौर उत्तर बंगाल, उत्तर बिहार, भोटान, नेपाल, कूमायं-गढवाल-इन सब स्थानों में ये लोग फैल गए । सिन्ध प्रदेश, राजस्थान, मध्यभारत तक इनका प्रसार हुआ। परन्त ज्यादातर ये उत्तर भारत में ही (ग्रासाम, बंगाल, बिहार, नेपाल इत्यादि स्थानों में) सीमित थे, इसलिए इनका प्रभाव समग्र भारत के ऊपर नहीं पड सका । (भारत में किरात-जाति के स्थान के सम्बन्ध में देखिए मेरी पस्तक—Kirata-jana-krti: the Indo-Mongoloids, their contribution to the History & Culture of India, Asiatic Society, Calcutta 1951 ग्रीर Assam and India; the Place of Assam in the History & Civilisation of India, Gauhati University, 1955.)

दक्षिएा-देशीयों ने भारत में कब से प्रवेश करना ग्रारम्भ किया, यह ठीक-ठीक नहीं जाना जा सकता, परन्तु इस घटना का काल येशू-ख्रिस्त के हजारों वर्ष पूर्व निश्चयपूर्वक रहा होगा, ग्रौर ग्रायों के पश्चिम से ग्रागमन ग्रौर द्राविड़-भाषियों के भी उसी दिशा से आगमन से तो ग्रवश्य ही प्राचीनतर रहा होगा। भूमध्य-जातियों की विभिन्न शाखाग्रों के प्रतिनिधि द्रविड़ लोग दिक्षएा-देशीयों के पश्चात् ग्राये प्रतीत होते हैं; यह भी सम्भव है कि द्रविड़ दिक्षएा-देशीयों से पहले ग्राये हों। ग्राधनिक द्राविड भाषाग्रों का ग्रपना

बिलकुल ग्रलग ही एक समूह है। तिमल, मलयालम, कन्नड़, टोडा, कोडगु, तुलु, तेलुगु, कुइ, गोंड, कुड्ंख ग्रौर माल्तो भाषाएँ कमशः भारत के दक्षिणी, मध्य तथा पूर्वी ग्रन्तः प्रदेश में बोली जानेवाली द्राविड भाषाएँ हैं। इनके ग्रति-रिक्त, बिलोचिस्तान में क्वेटा के ग्रासपास बोली जानेवाली ब्राहई (Brahui) भाषा है, जोकि ईरानी कूल की पश्तो एवं बलोची तथा भारतीय ग्रायं सिन्धी के नज़दीक या बीचों-बीच बोली जानेवाली एक पृथक् द्राविड भाषा है। द्राविड के योगात्मक गठन की तुलना ग्रल्ताई-यराली भाषाओं से हो सकती है, परन्त द्राविड़ के शब्द-रूप, धातूएँ, प्रत्यय स्नादि किसी भी निकट या दूरस्थ भाषा के कुल से नहीं मिलते । ग्रद्यतन मतों के ग्रनुसार, मूल द्राविड्-भाषी लोग पश्चिम के निवासी थे। (इस अनुमान की पृष्टि के लिए जो यूवितयाँ लेखक ने पेश की हैं, उन्हें दिसम्बर १९२४ के ''माडर्न रिव्यु'', कलकत्ता में प्रकाशित उसके भारत में ''द्राविड़ों का उद्भव और संस्कृति का उदय'' शीर्षक लेख में देखिए।) उनका मूल श्रावास पूर्वी भूमध्यसागर के कुछ श्रंचल श्रौर एशिया-माइनर (लिकिया प्रदेश Lycia) तथा ईजियन द्वीपसमूह के कुछ भागों (क्रीट Crete) में था। यह भी सम्भव है कि हिलेनिक से पूर्वकाल (Pre-Hellenic) के ग्रीस-निवासी ईजियन (Aegean) जनों से साद्श्य रखते हों, या वे ही हों। द्राविड़ों का एक प्राचीन नाम ''\*द्रमिभ,'' या ''\*द्रमिल'' था, जिससे भारतीय-ग्रार्य शब्द ''द्रमिड़'', ''द्रविड़'', ''दिमल'' तथा तमिल भाषा का शब्द ''तिमल (तिमिक्त.)'' निकलते हैं। एशिया-माइनर के प्राचीन लिकी लोगों (Lycian, जिन्होंने शिला-लेखों में अपने को "तृम्मिल Trmmili" लिखा है) तथा प्राग्-हेलेनिक (Pre-Hellenic) कीट द्वीपीय लोगों (लिकी लोग जिनके वंशज थे श्रीर जो हेरो-डोटस के कथनानुसार ''तेर्मिलाइ Termilai'' नाम को त्रीट से लाए हुए अपने पुराने नाम से परिचित थे) का इस प्रकार सम्भवतः वही नाम था, जिससे हमें भारत में विभिन्न यूगों में ''द्रमिल, द्रमिड़, द्रविड़, दमिल तथा तमिल् (तिमभू.)'' त्रादि रूप प्राप्त हए हैं।

श्रभी कुछ वर्षों पूर्व तक द्रविड़ जनों की प्रागैतिहासिक श्रवस्था का अनुमान लगाने का कोई प्रश्न ही न उठा था। बिशप कॉल्डवेल (Bishop Caldwell) ने तमिल के ऐसे विशुद्ध शब्दों की सहायता से, जिनका संस्कृत या भारतीय श्रार्य परिवार की किसी भी भाषा से सम्बन्ध नहीं है, ग्रपनी ''द्राविड़ भाषाश्रों का नुलनात्मक व्याकरण'' (Comparative Grammar of the Dravidian Languages) में ग्रादिम द्राविड़ सभ्यता के स्वरूप का पुनरालेखन करने का प्रयत्न किया था। स्व० प्रो० पी० टी० श्रीनिवास

अध्यंगार ने भी उसी प्रकार अपनी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण Pre-Aryan Tamil Culture शीर्षक पुस्तक में (जो मद्रास विश्वविद्यालय में दिये गए व्याख्यानों का सन १६३० में प्रकाशित रूप है), प्रत्नजीवन-सम्बन्धी भाषाश्रयी अनु-सन्धानों का ही ग्रवलम्बन किया है। सभी द्राविड साहित्य ग्रनति-प्राचीन भूत-काल के हैं, ग्रौर उनमें से प्राचीनतम में भी उत्तर-भारतीय प्रभाव (विशेषतया संस्कृत शब्द) पाए जाते हैं। तमिल साहित्य की परम्परा ग्रत्यन्त प्राक्तन-कालीन है, परन्तु उपलब्ध "चेन्-तिमभ्" या "संगम्"-काल का प्राचीन तिमल साहित्य भी, भाषा के रूप को देखते हए, ईसा की प्रथम सहस्राब्दी के मध्य के पहले का प्रतीत नहीं होता । हाँ, उनमें से कुछ प्राप्य ग्रन्थों के मूल रूपों का समय ईसा की प्रारम्भ की कुछ शताब्दियों का हो सकता है, उदाहरण 'पत्त-पट्टू', 'एटू तोकै', 'पतिनग्-कीभ्-कग्वकू' ('कूर्रल' ग्रन्थ को लेते हुए) स्रादि संकलनों में ग्राई हुई रचनाएँ, तथा 'चिलप्पतिकारम्' ग्रौर 'मिएामेकलैं' के सद्श कुछ वर्णनात्मक काव्य । परन्त्र स्रायों के भारत तथा भारत से बाहर के द्रविड जगत के सम्पर्क में ग्राने के काल (लगभग ईसा-पूर्व दूसरी सहस्र ब्दी का मध्य या ग्रन्तिम समय), ग्रौर इस काल (ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों), में . तो बडा भारी ग्रन्तर है।

स्व० श्री राखालदास बनर्जी द्वारा सन् १६२० में मोहेन्-जो-दड़ो तथा अन्य प्रागैतिहासिक स्थानों की शोध, एवं हड्डप्पा की खुदाई ग्रौर वहाँ प्राप्त उपकरणों का नये सिरे से ग्रध्ययन के कारण, भारत के सांस्कृतिक तथा भाषा-विषयक इतिहास का एक नया ही मार्ग हमारे सामने खल गया। एक से ग्रिधिक मंजिलवाले श्रीर भूगभं के अन्दर से पानी श्रादि जाने के लिए बनी नालियों-वाले, ईंट के बने घरोवाले सुयोजित नगर; विस्तृत रूप से प्रचारित लेखन-कना; विभिन्न रूपों में चित्रित ग्रौर ग्रलंकृत मृतिकापात्र; मृतदेहों के सत्कार की विचित्र प्रणालियाँ; सूसंस्कृत जीवन के लिए आवश्यक (बच्चों की गुडियों तक) तमाम साज-सामग्रीवाली एक ग्रत्यन्त उच्च एवं विकसित सभ्यता का सिन्य में मोहेन्-जो-दड़ो एवं अन्य स्थानों में, तथा दक्षिरग-पंजाब के हडापा में पता चला, जिसने समस्त विश्व के विद्वज्जनों को ग्रत्यन्त ग्राश्वर्यचिकत कर डाला। श्रीर जब यह कहा गया कि प्रकाश में श्राई हुई यह सभ्यता वैदिक श्रायों से सम्ब-न्धित न होकर आर्यों के आगमन से पहले के किन्हीं अनार्य जनों से सम्बन्ध रखती थी. तब तो भारतीय विद्वानों के विस्मयपूर्ण अचम्भे का ठिकाना न रहा। उनके लिए तो वैदिक-जगत् ही भारतीय सभ्यता की उच्चतम श्रेगी तथा प्रावतनकाल के प्राचीनतम समय का द्योतक था। फिर भी मोहेन्-जो-दड़ो (सिन्ध) ग्रौर हृहप्पा

(दक्षिरा-गंजाब) की संस्कृति का ग्रध्ययन एवं ग्रनुसन्धान जारी रहा; ग्रौर सन् १६२४ में (''मॉडर्न रिट्यू'', कलकत्ता में) लेखक द्वारा स्व० राखालदास बनर्जी की प्रेरणा से इस सभ्यता-विषयक प्रारम्भिक प्रयत्नहप लिखित विवरण का प्रकाशन हुग्रा। तत्पश्चात् उक्त स्थानों का ग्रनुसन्धान-कार्य बहुत ग्रागे वढ़ा, ग्रौर मोहेन्-जो-दड़ो के विषय में सर जॉन मार्शल (Sir John Marshall) ने ग्रत्यन्त सुन्दर ग्रन्थमाला प्रकाशित की। ग्रभी कुछ वर्षों पहले हड़प्पा के विषय में भी मोहेन्-जो-दड़ो की पद्धति पर ही श्री माधवसरूप वत्स का ग्रत्यन्त उच्चकोटि का ग्रन्थ प्रकाशित हुग्रा है। विद्वानों ने इस प्रश्न पर कार्य जारी रखा है; ग्रौर यद्यपि मोहन् जो-दड़ो की सभ्यता ग्रौर विशेषतया वहाँ की लिपि की पहेली ग्रव तक विशेष सुलभी नहीं है, फिर भी सिन्ध-पंजाब की इस प्रागंतिहासिक सभ्यता के स्वरूप एवं सादृश्य सम्बन्धों के विषय में कुछ ठीक-ठीक साधारण ग्रनुमान लगाए जा सकते हैं।

मोहेन्-जो-दड़ो तथा हड़प्पा की लिपि सैकड़ों मुद्राश्रों पर प्राप्त है, जिसमें सम्भावित रूप से धार्मिक अर्थवाले अनेक प्रकार के-मुख्यतया साँडों तया अन्य प्राणियों, कुछ मानवों एवं बहत-सी अज्ञात वस्तुओं की आकृतियों के विशिष्ट स्रालेखन हैं। इस लिपि में विकास की विभिन्न कक्षाएँ द्रष्टव्य हैं, यथा चित्र, लिपि-चित्र और ग्रक्षर-लिपि। ये सब जब तक किसी ज्ञात लिपि के साथ प्रकाशित न हों, तब तक इस लिपि का पढ़ा जाना ग्रसम्भव है। प्रारम्भ में, यह भी कह देना अनुचित न होगा कि कुछ विद्वानों द्वारा सिन्ध-पंजाब लिपि को सीधे ही पढने के किये गए प्रयत्नों का गम्भीर शिलालेख-शास्त्र की तथा भाषा-शास्त्र की दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है। उदाहरण, इस विषय में वाडेल (Waddell) के बेसिर-. पैर के तर्क-वितर्क; तथा फ़ादर एच० हेरास (Father H. Heras) के इस क्षेत्र में घोर ग्रात्मिनिश्चयात्मक ग्रनुमानों के ग्रनुसार मोहेन्-जो-दड़ो की मुद्राग्रों में ५०० ंई० की 'चेन-तमिभः' या प्राचीन तमिल (जिसका समय स्वयं खिस्त-पूर्व काल की श्राद्य तिमल से शताब्दियों दूर होना भाषाविदों ने स्वीकार किया है) पढ़ने की प्रचेष्टा करना भाषा-विज्ञान की ठोस पद्धतियों के सर्वथा विरुद्ध है। परन्तू एक वात स्पष्ट है। सिन्ध-पंजाब लिपि का भारत के बाहर की ईलामी (Elamite) तथा प्राचीन कीट ग्रौर साइप्रस (Crete, Cyprus) की लिपियों से सम्बन्ध ग्रौर साद्श्य है। यह भी बहुत सम्भव है कि भारत की इस ग्रत्यन्त प्राक्तन लिपि का, पूर्वी भूमध्य-प्रदेश में ग्रीक वर्गों के रूप में फ़ीनीशियन लिपि के ग्राग-मन से पहले प्रचलित किसी प्राचीन लिपि से सम्बन्ध रहा हो। वैसे तो फ़ीनी-शियन लिपि से स्वयं के उद्भव-विषयक सिद्धान्तों में भी श्रव परिवर्तन करने की

त्रावश्यकता प्रतीत होती है, क्योंकि इसका उद्भव या तो मिस्र की चित्र-लिपि से होना सम्भव है, ग्रथवा यह ऋीट में प्राप्त पूर्व-भूमध्य-सागर के देशों की लिपि का परिवर्तित या परिवर्दित रूप हो सकती है। एक दूसरी बात भी स्पष्ट होती जा रही है। सिन्ध-पंजाब-लिपि के ग्रन्तिम रूप में, 'ब्राह्गी' लिपि (तथा उसके वंशजों की गुप्तकालीन लिपि, 'देवानागरी', बंगला, ग्रन्थ म्रादि) की व्यंजनों के साथ स्वरमात्रा जोड़ने की प्रगाली पूर्ण निश्चित रूप से मिलती है। इसके म्रतिरिक्त, सिन्ध-पंजाब लिपि के बहुत-से वर्ण, भौर्यकालीन ब्राह्मी के चतुर्थ ग्रौर तृतीय शताब्दी ई० पू० के प्राचीन रूपों से मिलते-जुलते हैं, तथा यह सार्य प्रचुर एवं ग्राइचर्यजनक है। इस प्रकार, सिन्ध-पंजाब लिपि का उद्-भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, यह बात बहुत सम्भव प्रतीत होती है कि इसी लिपि से भारत की राष्ट्रीय लिपि तथा ग्राधुनिक भारतीय लिपियों की जननी ब्राह्मी का उद्भव हुग्रा-ंन कि प्रत्यक्ष रूप से फ़ीनीशियन से या परोक्ष रूप से दक्षिराी अरबी सेबीयन (South Arabic Sabaen) के माध्यम द्वारा फ़ीनी-शियन से । यह बात ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह सिद्ध होता है कि भारत के आयों ने लेखन-कला अपने समकालीन अनायों से सीखी, अथवा आयं एवं अनार्य दोनों से सम्भूत मिश्रित जनों ने, आर्यभाषा के आर्यों के साथ-साथ गंगा के प्रदेश में सांस्कृतिक भाषा के रूप में प्रसार होने पर, भारत में आरम्भ से प्रचलित लेखन की इस ग्रनार्य पद्धति को ग्रपना लिया।

मोहेन्-जो-दड़ो एवं हड़प्पा जनों के जातिगत तथा भाषा-विषयक सम्बन्ध श्रव तक निश्चित नहीं किये जा सके हैं। उनका शरीर-गठन श्राधुनिक सिन्ध के निवासियों से श्रवश्य मिलता-जुलता है, परन्तु उनकी भाषा के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से पता नहीं चलता। श्रनुमानतः द्रविड़ों के साथ ही उनका सम्बन्ध स्थापित किया जाता है; विचाराधीन रूप से यह मान भी लिया जाता है। सिन्ध श्रौर पंजाव श्राज श्रायंभाषी हैं, परन्तु श्रायों के श्रागमन के समय द्राविड़-भाषी भी रहे हो सकते हैं। ईसा-पूर्व की कुछ शताब्दियों में भी सिन्ध कुछ 'सकर' श्रर्थात् श्रोछी एवं नीव जातियों का प्रदेश माना जाता था; उदाहरएा — बौधायन धर्म-सूत्रों में उस देश की यात्रा करनेवाले किसी उत्तर-भारतीय श्रायं के लिए प्रायश्चित्त करने का विधान है। बिलोचिस्तान में द्राविड़-भाषा-भाषी ब्राहुइयों की उपिथिति से, सिन्ध के भी द्राविड़भ'षी रहे होने के मत की काफ़ी पुष्टि होती है। ये ब्राहुई सम्भवतः मोहेन्-जो-दड़ो जन के श्रवशेष-रूप भी माने जा सकते हैं। मोहेन्-जो-दड़ो से सम्बन्धित बतलाए जाने के श्रविरिक्त, द्रविड़ लोग भूमध्य-प्रदेशीय-जन भी माने

गए हैं। मोहेन्-जो-दड़ो सभ्यता में भूमध्य-प्रदेशीय एवं पूर्वी-एशियाई महत्त्वपूर्ण सादृश्य स्पष्टतया लक्षित होते हैं। सिन्ध-पंजाब से बिलोचिस्तान (Nal नाल) तथा उत्तर-पूर्वी ईरान (Anau मनाउ) होते हुए पश्चिमी ईरान में ईलाम तथा सुमेरी काल्डिया तक के विस्तृत प्रदेश में, प्रागैतिहासिक काल में, सम्भवतः एक ही संस्कृति या सामान्य उपादानवाली विभिन्न संस्कृतियों का एक समूह प्रवर्तित रहा होगा । उन्हीं दास-दस्यू ( क दाह-दह्यू ) जनों के सिन्ध, पंजाब तथा पूर्वी ईरान में बसे हए रहने की सम्भावना विचारगीय हो सकती है। यह अनुमान यथेष्ट रूप से तर्कसम्मत है कि आयों की पंजाब में अपने विरोधी और 'दास', 'दस्यू' श्रौर 'शुद्र' कहे जानेवाले द्रविड्-जनों से मूलाकात हुई; तत्पश्चात् उनके उपजातीय नाम 'ग्रान्ध्र, द्रमिड, कर्गाट, केरल' ग्रादि प्रचलित हुए, तथा ग्रन्त में सभी दक्षिएा-भारतीय-जनों (खासकर द्राविड्भाषियों) के लिए 'द्रविड् (=द्रमिड़)' नाम साधारएातया प्रयुवत होने लगा (दे० 'पंच-गौड़' की तुलना में 'पंच-द्रविड') । उपर्युंक्त सारे विवेचन से सहज ही यह विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है कि आयों के आगमन के पूर्व द्रविड़ों ने ही पंजाब और सिन्ध की महान नागरिक सभ्यताश्रों का निर्माण किया था। यह अनुमान सही है या ग़लत, इसका म्रन्तिम निर्एाय तो तभी हो सकेगा जब हम मोहेन्-जो-दड़ो लिपि को पढ़ सकेंगे, और जब वहाँ की भाषा आधुनिक द्राविड़ भाषाओं की जननी या उनका एक आदारूप सिद्ध हो जाएगी। परन्तु इसी अनुमान के सहारे, मोहेन्-जो-दड़ो लेखों में सीधे प्राचीन तिमल पढ़ने लगना, जैसे पादरी हेरास साहब कर रहे हैं, जिलकूल युक्तिसंगत न होगा।

इस प्रकार यह सम्भावना खड़ी हो जाती है कि जब आर्य आये, तब उत्तरी भारत के मैदानों में द्रविड़ और निषाद जन निवास करते थे। इनमें पहले दास-दस्यु और शूद्र भी कहलाते थे और अधिकतर पिंचमोत्तर तथा पिंचम में पाए जाते थे, और दूसरे मध्य तथा पूर्व में। दक्षिगा के विषय में ठीक-ठीक पता नहीं चलता। द्रविड़ लोग नगर-निर्माण-कुशल थे, और शान्ति-पूर्ण जीवन के संगठन में अधिक प्रवीगा थे। वे पशुपालन भी करते थे। इस विषय में वे आर्थों के समान तथा दक्षिण-देशीयों से भिन्न थे। कुछ विभिन्न मतवाद और कर्मकाण्ड, कुछ दर्शन-शास्त्र-विषयक और अन्य विचार, तथा योगसाधना-समेत कुछ रहस्यमार्गी पंथ, द्रविड़ों की ही देन हैं। स्व० प्रो० मार्क कॉलिन्स (Prof. Mark Collins) के विश्वसनीय सुभाव के मुताबिक हिन्दुओं की सोलह के हिसाब से गिनने की विशिष्ट प्रगाली के जनक भी द्रविड़ ही थे। सम्भवतः जातिभेद की प्रथा का जन्म भी अपने अत्यन्त प्रारम्भिक

सुक्ष्म रूप में उनमें विद्यमान था। ईश्वर की उमा ग्रौर शिव—योगी 'पशुपति" शिव-के रूप में कल्पना, प्रारम्भ में द्रविडों से ही म्राई थी, ग्रौर वहुत सम्भव है कि इसमें तथा एशिया-माइनर के तेषुप्-हेपित् (Tesup-Hepit) अथवा मा-म्रात्थिस (Ma-Atthis) पन्थ में ऐत्रयसाम्य रहा हो। (इस विषय में देखिए Indian Research Institute कलकत्ता द्वारा सन १६४० में प्रकाशित डी॰ ग्रार० भण्डारकर ग्रन्थ में डॉ० हेमचन्द्र राय चौधुरी का Prototypes of Siva in Western Asia "पश्चिम एशिया में शिव के श्रादिम रूप" शीर्षक लेख, पष्ठ ३०१-३०४।) परमात्मा को माता के रूप में कित्पत करने की प्रथा भिनोम्ना के पूर्व-हेलेनिक ग्रीस (Minoan Pre-Hellenic Greece) में विशेष रूप से थी। ग्रत्यन्त सूसंस्कृत होते हए भी मोहेन-जो-दड़ो जन शायद युद्ध-कुशल न थे; परन्तू (कुछ समय के लिए तो शायद) उनके विशाल नगरों और उनकी विस्तीर्ए प्राचीरों को देखकर ही आर्य लोग भय से दूर रहे। ध्यान रहे कि आयों ने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर पंजाब से दक्षिण की ओर नावें चलाने योग्य विस्तीर्एा सिन्धु के किनारे-किनारे बढ़ना ठीक नहीं समभा, बल्कि दक्षिणी पंजाब तथा सिन्ध् के नागरिक जनों को टालकर पंचनद प्रदेश की दिशा से गंगा के मैदान की ग्रोर प्रसार किया। पूर्व में सम्भवतः उनका सामना न तो हुन्ना ग्रौर न होने की बहुत ग्राशंका ही थी, क्योंकि इस ग्रोर ग्रधिकांशत: शान्त, निर्बल तथा कुछ कम संगठित दक्षिएा-देशीय लोग रहते थे। इन दक्षिएा-देशीयों ने विहार (राजगृह—राजगिरि) तथा मध्य-भारत में कूछ गढों को छोड़कर ग्रौर कहीं कोई नगर बसाया नहीं जान पड़ता। उनकी सभ्यता मुख्यतः नागरिक न होकर ग्राम्य थी। जो भी हो, यह मान लेना ग़लत न होगा कि दक्षिएा-देशीयों ग्रौर द्रविडों के बीच, या स्वयं दक्षिएा-देशीयों के भीतर ही समत्व और सम्मिलन का अभाव था। एक प्रभुत्वशील, ऐहिक सभ्यता में कमजोर परन्तु युद्ध-कला-प्रवीरा, श्रौर नियमानुशासित, तथा श्रन्य जातियों के अनुभवी एवं व्यवहारकुशल जन के लिए, ऐसे समूहों को एक-एक कर जीत लेना बहुत सहज्या। श्रायों के लिए बाहरी रूप से ही विजय प्राप्त कर, इन सरलता से बदले जानेवाले तथा विरोध करने में ग्रक्षम जनों पर ग्रपनी ग्रमिट छाप छोड़ देने का वास्तव में यह बड़ा अच्छा अवसर था। परन्तू एक तो आर्य संख्या में कम थे; दूसरे यहाँ की जलवाय के कारण जीवन एक प्रकार से रूढि के अधीन हो गया, और उनकी स्वाधीन जीवन-पद्धति तथा मूल स्वभाव धीरे-धीरे छूटता गया । इन्हीं कारगों को लेकर उसके आर्य वैदेशिक गुगा मिटते चले गए, और कमशः धीरे-धीरे या त्वरित गति से उसका अवश्यम्भावी

भारतीयकरण हो गया। आर्यजन अपने घोड़े के रथ, पशुधन तथा 'ग्रांजाव ग्रटनशील उपजाति के साथ ग्राया था। प्रकृति के मानवीकृत स्वरूपों के ग्रपने देवताश्रों की पूजा वह अपनी उपभोग्य श्रेष्ठ वस्तुएँ — जौ की रोटी, मांस, दूध, मक्खन तथा सोमरस ग्रादि—होम के रूप में चढ़ाकर किया करता था। एशिया-माइनर के तथा ग्रसीरी-बाबिलोनी जनों से उसने पहले ही उनके कुछ धार्मिक विचार म्रात्मसात् किये थे, म्रौर साथ ही उनकी कुछ दन्तकथाएँ भी; उदाहर-एगार्थं जल-प्रलय की कथा। उनके मुख्य राष्ट्रीय देवता इन्द्र में बाबिलोनी देवता Marduk 'मर्दुक' के कुछ लक्षरा ग्रा गए थे; जैसे, वृत्र से इन्द्र का लड़ना मेघ-रूपी महानाग के साथ मर्दु क के लड़ने का स्मरएा दिलाता है। द्रविड़ों को घोड़े का पता था। जहाँ तक हमें मालूम है, संस्कृत 'घोट' ग्रौर अन्य भारतीय-आर्य 'घोड़ा', तमिल 'कुतिरै', कन्नड़ 'कुदुरे', तेलुगु 'गुर्रमु' त्रादि शब्दों का मूल रूप ''अधुत्र (या घोत्र)'' शब्द सम्भवतः भारत की प्राचीन-तम द्राविड भाषा से त्राया हुआ है; परन्तु वाहन के लिए सम्भवतः वे अश्वरथ की अपेक्षा बैलगाड़ी का ही अधिक उपयोग करते थे। उनके जीवन-निर्वाह के मुख्य साधन कृषि, पशुपालन तथा मछली पकड़ना था। अपने देवताओं की पूजा वे फूल, चत्दन और अन्य सुगन्धित विलेपन चढ़ाकर किया करते थे (ये कियाएँ उत्तरकालीन हिन्दू "पूजा" के सदृश थीं), श्रौर देवताश्रों को वे एक विश्वव्यापी परमात्मा के विभिन्न स्वरूप मानते थे। ग्रारम्भ से ही ग्रायों की समाज-व्यवस्था पितृनिष्ठ (patriarchal) थी, परन्त इसके विरुद्ध द्रविड्रों में वह मातु-निष्ठ (matriarchal) थी।

दक्षिण-देशीय जन अपना जीवन-निर्वाह आदिम प्रकार की कृषि पर अपनी छोटी-छोटी बस्तियों में रहकर चलाते थे। उनके देवता—जो भिनन-भिन्न बुरी और अच्छी प्रेतात्माओं के रूप में माने जाते थे—अनघड़ मूर्तियों या पत्थर की शिलाओं के रूप में थे। इन्हें वे विलपशु के रक्त या सिंदूर अथवा उनके अभाव में अन्य किसी लाल रंग से लिप्त कर देते थे। एक आदिम-प्राकृतिक समाज और कृषि-समृद्ध देश में निवास करने के कारण, ये सहजभाव से परमत-सिहष्णु हो गए थे, तथा 'जियो और जीने दो' के विचार को स्वीकार कर चुके थे (जैसा उत्तरकालीन भारतीय मानसिक प्रकृति में परिलक्षित होता है)।

द्राविड-भाषी 'दास-दस्यु' तथा दक्षिए-देशीय 'निषाद' जनों के ग्रति-रिक्त ग्रायों को सम्भवतः कुछ चीन-भोट-भाषी उपजातिगए। भी (जिन्हें वैदिक काल से ग्रायं लोग 'किरात' कहते थे) हिमालय के पाद प्रदेश तथा पूर्वी भारत के कुछ स्थानों में मिले । ये 'किरात' या भारतीय मोंगोलाकार जन (IndoMongoloids) भारत में बहुत सम्भव है कि १००० वर्ष ई० पू० से भी बहुत पहले ग्रा गए थे। उत्तर-पूर्वी तथा पूर्वी भारत के हिन्दू इतिहास एवं संस्कृति के विकास में इनका काफ़ी बड़ा हिस्सा है। इन्हीं कुछ प्रदेशों तक ही सीमित रह जाने के कारण, उनकी प्रसिद्धि तथा प्रभाव सारे भारत में उतना न फैल सके।

पूर्वी ईरान के दास-दस्युश्रों से लड़ते-भिड़ते अफ़गानी पर्वत-प्रदेश श्रौर भारत-अफ़गानी दरों से होते हए आयों ने जब पंजाब के मैदान में प्रवेश किया, तब भारत में उसे उपर्युक्त वातावरएा एवं परिस्थितियाँ मिलीं। प्रथम सम्पर्क में तो शायद उनकी देशीय जनों से मुठभेड ही हुई होगी; 'संग्राम' अर्थात् लड़ने के लिए गोत्रों का मिलित होना तथा 'दस्यू-हत्याएँ' अर्थात् दस्यूओं के साथ युद्ध हुए, जिनमें उन्होंने अपने राष्ट्रीय देवताश्चों-इन्द्र, अग्नि, मरुत् आदि से सहायतां की प्रार्थना की। पंजाब में सम्भवतः सबसे भयानक सामना हुन्ना, श्रौर वहीं उनकी सबसे बड़ी बस्ती बसी । जो भी हो, पंजाब भारतीय ग्रायों के प्रसार का मुख्य केन्द्र-स्थान रहा; श्रौर 'उदीच्च' या 'उत्तर-देश' के नाम से यहाँ के श्रार्य ग्रपनी विश्वद्ध भाषा तथा रक्त का बड़ा गर्व अनुभव करते थे। (पालि तथा मन्य प्राचीन भारतीय साहित्य में उल्लिखित 'उदोच्च' मर्थात उदीच्य ब्राह्मणों को हमेशा ग्रपनी उच्चता का बड़ा ग्रभिमानी पाया जाता है, ग्रौर ग्रन्य लोग भी इसे बिना हिचिकिचाहट के स्वीकार करते हैं।) इसके अतिरिक्त पंजाब की भाषा की अपेक्षाकृत विश्वद्धता ई० पू० तीसरी शताब्दी के अशोक शिला-लेखों से तथा तत्परचात भी प्रमािगत होती है। अधिकांश ग्रार्थ अधिवासी 'विश्' (वैश्य) कहलाए। पश्चात काल में कूलीन शस्त्रोपजीवी वर्ग 'राजन्य' या 'क्षत्रिय' कहलाया, तथा विद्वान् बुद्धिमान् वर्ग 'ब्राह्मण्'। विजित ग्रनार्य 'दास' या तो गुलाम बना लिये गए, श्रथवा 'शूद्र' नाम से जीवन के नीची कोटि के काम-धन्धे करने लगे। सम्भवतः भाषा के परिवर्तन ग्रौर ग्रार्य-भाषा का स्वीकार ग्रारम्भ होते ही, ग्रनायों के कृषि-जीवी तथा ग्रभिजात वर्गों को तो ग्रार्थ-जातियों में सम्मिलित कर लिया गया; और उनके प्रोहितों को, होम ग्रादि अग्निपूजा तथा आर्य देवताओं को मानने लगने पर, ब्राह्मणों की श्रेणी दे दी गई।

त्रायों की भिन्त-भिन्न शाखाएँ समय-समय पर भारत में ग्राई थीं, ग्रौर प्रत्येक शाखा की बोली एक-दूसरे से कुछ भिन्न थी। यह भिन्नता प्रारम्भ में नाम-मात्र की थी। उनके सूक्तों, स्तवों एवं उद्गीय-गीतों में प्रयुक्त एक प्रकार की साधु-भाषा (Kunstsprache) विकसित हो चुकी थी; यही उनकी समस्त

साहित्य-निधि थी जो हमें ऋग्वेद तथा प्रथवंवेद में मिलती है। ग्रायों के पंजाब में प्रथम बार बसने के पश्चात, पंजाब से पश्चिम फ़ारस तक के प्रदेश में एक प्रकार का भाषासाम्य रहा होना बहुत सम्भव है। सीमान्त प्रदेशों की बोलियाँ ( ग्रर्थात् भारतीय-ग्रार्यं की पश्चिमी बोलियाँ ) कुछ विषयों में ईरानी से साम्य रखती थीं। प्रो॰ ग्राँत्वान् मेय्ये (Prof. Antoine Meillet) ने ऋग्वेद की साहित्यिक भाषा-मूल इस ग्रार्यभाषी प्रदेश की एक पश्चिमी बोली को ही बत-लाया है। इस मूल वैदिक भाषा में केवल 'र' ध्विन ही थी, जैसी कि ईरानी (प्राचीन पारसीक तथा ग्रवेस्ता) में पाई जाती है, श्रौर भारतीय-यूरोपीय 'र' एवं 'ल' दोनों के लिए 'र' ध्वनि का ही उपयोग होता था। शब्दों के भीतर घोषवत् महाप्राणा 'ध', 'भ', 'घ' रहने से, उनके 'ह' में निर्वलीकरण का इस भाषा में ग्राधिक्य था (उदाहरएा: भारतीय-ईरानी रूप "\*yaźamadhai यजामधइ", वैदिक भाषा में "यजामह" हो जाता है, जबिक स्रवेस्ता में यही रूप ''yaźamaide यजामइदे'' होता है) । 'र' ग्रौर 'ल' का प्रश्न ही प्राचीन भार-तीय श्रायं भाषा की बोलियों की विभिन्नता का एक महत्त्वपूर्ण कारण है। इस प्रकार पश्चिम की एक बोली में 'ल' न होकर केवल 'र' था। दूसरी में, जिसकी प्रतिनिधि संस्कृत ग्रौर पालि हैं, 'र' ग्रौर 'ल' दोनों थे; तीसरी में 'र' न होकर केवल 'ल' ही था, जो सम्भवतः सुदूर पूर्व की बोली थी। इस पूर्वी बोली की पहुँच आर्यों के प्रसार तथा भाषा-विषयक विकास के द्वितीय युग के पहले-पहल ही, स्राधुनिक पूर्वी-उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रदेशों तक हो गई थी। यही अशोक काल की पूर्वी प्राकृत (जो जैनों की अर्द्धमागधी प्राकृत का प्राचीन रूप मानी जाती है) तथा उत्तरकालीन मागधी प्राकृत बनी, जिनमें 'र'न होकर केवल 'ल' था। इस प्रकार भारतीय-यूरोपीय का ''\*Krai-lo ऋँइ-लो'' शब्द श्रार्य-भाषा में "श्री-ल" हो गया, तथा भारतीय-श्रार्य में उसके तीन भिन्न-भिन्त रूप ''श्री-र'' (दे० स्रवेस्ता का ''स्त्रीर''), ''श्री-ल'' तथा ''श्ली-ल'' बने ।

इस प्रकार के उपभाषागत या बोलियों के भेद का ग्रारम्भ सम्भवतः भारतीय युग के पहले ही हो चुका था। ग्रार्य लोग भारत में ग्राने के समय निश्चित रूप से कई सूक्त-स्तव तथा ग्रन्य काव्य-रचनाएँ ग्रपने साथ लाए थे। यह परम्परा भारत में भी ग्रविच्छित्न रही, ग्रौर ग्रनार्य जातियों के ग्रार्य जातियों में मिल जाने पर सम्भवतः ग्रनार्य किवयों ने भी इस बँधी-बँधाई साहित्यिक साधु भाषा में रतुति-रचना करने के प्रयत्न किये होंगे। इस प्रकार ग्रलिखितं कण्ठस्थ साहित्य का परिमागा बढ़ता चला गया, ग्रौर धीरे-धीरे एक प्रकार का सुसंगठित पुरोहित-वर्ग उसका ग्रधिष्ठाता बन गया। उन्होंने गाँवों या वनों के

सीमान्त प्रदेशों में बने ग्राश्रमों में छोटी-बडी पाठशालाएँ बना लीं, जहाँ पौरो-हित्याभिलाषी ग्रार्य-युवक व्यवस्थित पद्धति से सुवत-स्तव ग्रादि कण्ठस्थ करते थे एवं कर्मकाण्ड ग्रादि सीखते थे । हो सकता है, इस प्रकार की ग्राश्रम-पाठ-शालाओं के निर्माण में सूसभ्य द्रविडों का भी भाग रहा हो, क्योंकि उन्हें भी तो ग्रपनी संस्कृति तथा धर्म-विद्या को जीवित रखना था। परन्तु साहित्य जब तक लिखित रूप को न प्राप्त हो सका, तब तक म्रलक्षित भाषा-गत परिवर्तनों का ग्रा जाना ग्रवश्यम्भावी था। इस प्रकार कुछ ऐसे स्क्तों की भाषा, जिनकी रचना ग्रायों ने भारत के बाहर ही भारतीय-ईरानी काल में लगभग १८०० से १५०० वर्ष ई० पू० की होगी, पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्वयं भाषा के परिवर्तनों के साथ-साथ बदली होगी, और किसीको इस बात का पता भी न चला होगा और जब ग्रन्त में इस भाषा को लिखित रूप दिया गया तब, सम्भव है, वह ग्रनी मूल भाषा से बिलक्ज बदल गई हो । लिखने के कुछ ही समय पहले रचित एक सुवत और सैकड़ों वर्ष पहले रचित एक दूसरे सुवत की भाषा का लिखित रूप इस प्रकार लगभग एक-सा ही हो गया होगा। हाँ, यह हो तभी सकता था जब कि उस प्राचीनतर सुकत का अर्थ अनेक पीढ़ियों में से आते-आते दुर्बोध न हो गया हो; भले ही उसके बाहरी स्वरूप धीरे-धीरे ग्रलक्षित रूप से स्वयं वदलने वाली भाषा के साथ-साथ जबरदस्ती बदलते चले गए हों।

यह प्रश्न ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि ग्राखिर वेदों का संकलन कब हुआ ? लेखन की सहायता के बिना तो इन संकलनों का निर्मित होना ग्रसम्भव था। ग्रायंभाषा का सर्वप्रथम लेखन तथा ग्रसम्बद्ध, ग्रन्थवस्थित स्वत्तस्तवों का चार वेद-ग्रन्थों के रूप में लिखा जाना, सम्भवतः साथ-साथ ही हुग्रा। पुराणों के प्रसिद्ध पराशर-पुत्र कृष्ण हैपायन 'वेदव्यास' (= 'वेद-सम्पादक') ही इनके संकलनकर्ता थे। महाभारत तथा पौराणिक ग्राख्यानों के ग्रनुसार, ये कौरव-पाण्डवों के वयोवृद्ध समकालीन थे। महाभारत का गुद्ध किस हद तक एक ऐतिहासिक घटना थी, यह पता नहीं चलता। किलगुग के प्रारम्भ — ३१०१ वर्ष ई० पू० के पश्चात् की विभिन्न तिथियाँ इस विषय में सामने रखी गई हैं। इन्हों में से एक विशेष रूप से प्रचलित ई० पू० १५वीं शताब्शी है। यह तर्कवितक प्रस्तुत विषय की सीमा के बिलकुल बाहर है, परन्तु लेखक इस बारे में श्री एक० ई० पाजिटर (F. E. Pargiter) के स्वतन्त्र ग्रनुसन्धानों के फलस्वरूप स्थापित किया हुग्रा मत (दे० उनकी Ancient Indian Historical Tradition "प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक परम्परा" शीर्षक पुस्तक, ग्रावसफ़ई यूनिविस्टी प्रेस, १६२२) तथा प्रो० हेमचन्द्र राय चौधरी द्वारा (Political History

of India from the Accession of Parikshit to the Extinction of the Gupta Dynasty "परीक्षित के राज्यारोहण से गुप्त-वंश तक का भारतीय राजनीतिक इतिहास'' कलकत्ता विश्वविद्यालय, चतुर्थ संस्करण, १६३०, शीर्षक पुस्तक में) प्रतिपादित मत को स्वीकार कर लेता है। जैन इतिहास के अनुसार, जैसे एल० डी० बनिट (L. D. Barnett) ने दिखाया है (Foreword to Dr. B. C. Law's Ancient Mid-Indian Ksatriya Tribes, Vol. I, Calcutta 1924), इसी मत का समर्थन मिलता है। इस मत के अनुसार, ऐतिहासिक प्रतीत होते महाभारत के कुछ पात्र, उदाहरएा राजा परीक्षित, ई० पु० १०वीं शताब्दी में हुए थे। यह तिथि - १५० ई० पू० के लगभग - भार-तीय इतिहास, संस्कृति तथा ग्रार्य भाषा के विकास-विषयक हमारे द्वारा प्रति-पादित काल-गणना से सम्पूर्ण रूप से मेल खाती है। सम्भवतः ई० पू० १०वीं शताब्दी में ही ग्रार्थभाषा के लिए ग्रनायों (द्रविडों) की प्राचीन सिन्धी-पंजाबी लिपि स्वीकृत की गई. ग्रीर इस लिपि के विकास में तीसरी-चौथी शताब्दी ई॰ पु॰ की ब्राह्मी तक लगभग छ:-सात सौ वर्ष तो अवश्य लगे होंगे (जैसा कि सभी लिपियों की प्रारम्भिक ग्रवस्था के पश्चात् होना सम्भव है) । इतने पर भी ब्राह्मी लेखन-प्रगाली सर्वथा सम्पूर्ण नहीं थी, बल्कि कुछ विषयों में तो विलकुल अपूर्ण थी। इस दिष्ट से संस्कृत के लिए प्रयुक्त सूसम्पूर्ण ब्राह्मी लेखन-प्रगाली का विकास होते-होते लगभग ८०० से १००० वर्ष लगे होंगे। विशेषतया नई भाषाओं के लिए प्रयुक्त किसी ग्राद्य लिपि के केवल स्मृतिसहायक (mnemonical)-से रूप को देखते हुए, १०वीं शताब्दी ई० पू० की आदा भा० आर्य निपि, जो एक प्रकार की 'प्रायमिक ब्राह्मी' ही थी, तत्कालीन बोलचाल की वैदिक ध्वनियों को व्यक्त करने का स्थूल प्रयास-मात्र प्रतीत होती है। आद लिपियों के विषय में उदाहरण देखें - शेमीय-गोष्ठी की ग्रवकदी भाषा के लिए सुमेरी कीलकाक्षरों का प्रयोग; हित्ती के लिए स्विकसित स्मेरी, बाबिलोनी-ग्रसीरी लिपि का प्रयोग; उत्तरकाल में मध्य-एशिया की Si-Hia सी-हिया भाषा के लिए चीनी ग्रक्षरों का प्रयोग; सुग्दी के लिए सीरियन के एक विशिष्ट रूप का, बया फ़ीनीशियन के एक विशिष्ट रूप 'स्वरोष्ठी' का पश्चिमोत्तरी प्राकृत (बो ईसा के ग्रासपास की शताब्दियों की संस्कृत से बहुत मिलती-जुलती है) के लिए प्रयोग । किसी भी प्रकार की लेखन-प्रणाली — ग्रच्छी, बुरी या अपूर्ण — की सहायता के बिना वैदिक संहिताओं का संकलन सम्भवतः हो ही नहीं सकता था।

ई॰ पू॰ दूसरी सहस्राब्दी के द्वितीयादं की (मुख्यतः ग्रन्तिम) शताब्दियों

में अन्तिक-प्राच्य देशों में विभित्न जनों का प्रचुर परिमाण में आवागमन हुआ। जातीय संघर्ष ग्रौर देश-परिवर्तन के इस प्रवाह में भारतीय-यूरोपीय उपजातियों की 'केन्त्रम्' (हित्ती और ग्रादिम ग्रीक) तथा 'सतँम्' (ग्रार्यगण) दोनों शाखात्रों के जन भी बहते चले गए। प्राचीन मिसरी लेखादि प्रमाणों से पता चलता है कि १२२६ ई० पू० के आसपास राजा रामसेस् द्वितीय (Ramses II) के पुत्र फ़ारग्रो मर्न-प्ताह (Pharaoh Mern-Ptah) के राजस्व के पाँचवें वर्ष में लीबियन (Lybian) लोगों ने मिस्र पर आक्रमण किया; और उनके सहायकों के रूप में मिस्र में वाहर से कई उपजातियाँ ग्राई, जिनमें ग्रकयवश (Akaywasa), रुक् (Ruku), त्रुष (Turusa), शक्सं (sakarsa) तथा शादेन (šardena) जन थे; इन सबको मिस्र के राजा ने पूर्ण रूप से पराजित कर दिया; इन उपजातियों को 'उत्तर-देशीय' तथा 'सामृद्रिक देशों से म्राये हुए' बतलाया गया है। इन सबको अब एशिया-माइनर और ग्रीक द्वीपों के निवासी भारतीय-यूरोपीय श्रीर गैर-भारतीय-यूरोपीय उपजातियों के रूप में पहचाना जा चुका है। 'स्रकयवश' जन होमेर द्वारा उल्लिखित 'स्रखइस्रोइ या एकियन' (Akhaioi या Achaeans) नामक प्राचीन ग्रीक थे; 'रुक्,' गैर-भारतीय-यूरोपीय 'लिकीय या लुकोई' (Lycians या Lukoi) थे; 'तुरुष' और 'शर्दिन' एशिया-माइनर के निवासी तुर्स तथा सादिनीय (Tyrsenian and Sardinians) जन थे (तुर्सेनीय या Etruscan एत्र्स्कन ग्रथवा तुस्कन Tuscan ग्रौर सार्डिनियन) लोग मूलतः एशिया-माइनर के निवासी थे, जो इटली और सार्डिनिया द्वीप में जाकर बस गए थे); शकर्षों को सिसिली को अपना नाम देनेवाले 'सिकेल Sicel' लोगों के रूप में पहचाना गया है, परन्तू इस विषय में मतभेद है। ये निश्चित रूप से एशिया-माइनर के निवासी थे। ११६२ ई० पू० में रामसेस् तृतीय (Ramses III) ने उत्तरी ब्राक्रमणकारियों के एक ब्रौर गृट को पराजित किया, जिनमें पुरसति (Purasati), वषाष (Wasasa), तकुइ (Takrui), तथा दनउना (Danauna) जन थे। इनमें से 'पुरसति' मूलतः कीट द्वीप के निवासी फिलि-स्तीनों (Philistines) के रूप में पहचाने गए हैं; 'दनउना' होमेर के 'दानाम्रोइ' (Danaoi) ग्रर्थात् प्राचीन ग्रीक लोग थे; ग्रन्य दो उपजातियाँ सन्तोषजनक रूप से पहचानी नहीं जा सकी हैं। ऋग्वेद (७-१८) के सुप्रसिद्ध वासिष्ठ सूवत में विश्वित तृत्सु-वंशी राजा सुदास् के आर्थ और अनार्य उपजातियों के समूह के साथ भारत-भूमि पर हुए युद्ध के वर्णन में इन उपजातियों का उल्लेख है-'तुर्वश, मत्स्य, भूगू, दृह्य, पनथ, भलान, ग्रलिन, शिव, विषिणान, वैकरण, श्रमु; श्रज, शिग्रु तथा यक्षुं। इन उपजातियों के विषय में हमारा ज्ञान नहीं के

बराबर है। सुप्रसिद्ध भारतीय विद्याविज्ञारद हमारे मित्र श्री हारीतकृष्ण देव का सुभाव है कि उपर्युक्त 'यक्षु' तथा 'शिग्रु' लोग ही मिस्री लेखों के 'ग्रकयवश' एवं 'शकर्ष' रहे होंगे। 'तुर्वश' एक संयुक्त नाम है जिसमें वेदों में अन्यत्र उल्लिखित 'तुर' तथा 'वश' उपजातियाँ सम्मिलित थीं। ऋग्वेद ७-१८ में 'तुर्वश' के ग्रासपास 'मत्स्यों का भी उल्लेख है तथा कौषीतिक उपनिषद्, ४ में भी 'मत्स्यों' के साथ-साथ 'वंशों' का उल्लेख है। 'तुर्व' या 'तुर' तथा 'वश' नामों से मिस्नी लेखों की 'तूरुष' तथा 'वषष' उपजातियों का स्मरण हो म्राता है (दे॰ हारीतकृष्ण देव का लेख—"Vedic India and Minoan Men", পুজ १७७-१5४, Studia Indo-Iranica, Ehrengabe fuer Wilhelm Geiger, Leipzig, 1931)। यदि उपर्युक्त सारे समीकरण ठीक हों, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ई० पू० १३वीं तथा १२वीं शताब्दी की एशिया-माइनर की कुछ प्रसिद्ध उपजातियाँ भी आयों के मुख्य समृह के साथ-साथ भारत में म्राई थीं, जिनमें उत्तरकालीन ग्रीकों के समरूप भारतीय-यूरोपीय अखइयन (Akhaians) थे; ग्रीर 'शकर्ष' तथा 'तूर्ष' थे, जो सम्भव है स्रारम्भ में अनार्य या अभारतीय युरोपीय रहे हों परन्त बाद में आर्यभाषी हो गए हों; तथा 'वषाष' ( = वश) जन थे, जो शायद ग्रारम्भ से ही ग्रार्य थे। 'पुरसित' लोगों को श्री देव यज्वेंद में उल्लिखित 'पूलस्त्य' लोग बतलाते हैं। ये मुक्त-केशित थे। इनके दूसरी स्रोर 'कर्पादन' लोग थे जो केशों को वेणिबद्ध रखते थे; इन्हींमें विसब्ठ का ग्रपना गोत्र तृत्सू भी था। श्री देव ने ग्रौर भी सुभाव रखा है कि ये 'कर्पादन्' यहदी प्राचीन प्राण (Old Testament) में उल्लिखित 'कॅपटर' (Caphtors) थे, ग्रथवा मिस्री लेखों में उल्लिखित 'केपितउ' (Keftiu) (=ग्रर्थात् Cretans या कीटनिवासी ?) ही थे, जिन्हें प्राचीन चित्रों में लम्बी वेििंग्यों के साथ चित्रित किया गया है। जो भी हो, हमारा यह अनुमान निरी अटकल नहीं होगा कि आर्यों ने भारत में आकर बस जाने के बाद भी पश्चिम सीमा-द्वार से अन्य जातियों के (फिर चाहे वे उनके कुटुम्बी जन भारतीय-यूरोपीय ग्रथवा द्रविड़ों के भाई-बन्धु कोई भी रहे हों) प्रवेश का मार्ग खुला रखा; ग्रौर श्रपनी ही भाँति जैसे-जैसे उनका श्रायींकरण एवं भारतीयकरण होता गया, वैसे-वैसे उनसे मैत्री या शत्रुता बढ़ाते गए। इस प्रकार सुदास् के विदेशी स्रथवा ग्रर्द्ध-विदेशी उपजातियों से भारत में हुए युद्ध का वसिष्ठ के जिस सूक्त में वर्णन हम्रा है वह १२वीं शताब्दी ई० पू० से पहले की रचना नहीं हो सकती। वेद-संहिताओं का संकलन इस दृष्टि से इस काल से कम-से-कम एक शताब्दी परचात तो अवस्य ही हुआ होगा। दसवी शताब्दी ई० पू० इस काल-गणना से

पूरा-पूरा मेल खाती है।

जो लोग हमेशा से भारतीय वैदिक युग का सम्भावित काल २००० वर्ष ई० पू० या उससे भी पहले का मानते आए हैं श्रीर अपने विश्वास को पौराणिक कालकम अथवा वंशावलियों पर भ्राधारित करते हैं, वे स्वभावतः ही भ्रायों के भारत में स्नागमन या स्नाकमरण की कालगणना का विरोध करेंगे; क्योंकि न तो वे इतनी पश्चात् की तिथियों की कल्पना ही कर सकते हैं और न ये तिथियाँ पौराणिक परम्पराग्रों द्वारा प्रतिपादित सुदुर प्राक्तन काल से मेल ही खाती हैं। पौरािए। क परम्परात्रों का बहुत-सा भाग ऋत्यन्त प्राचीन हो भी सकता है, परन्तु उनके स्राधार पर स्रायों के स्राक्रमएा-काल को स्रत्यन्त प्राचीन गिनना सर्वथा असंगत होगा, क्योंकि पौराग्तिक परम्पराश्रों का पूर्वार्य काल में अनार्य द्रविड़ (तथा दक्षिण-देशीय) राजाग्रों ग्रौर वंशों से सम्बन्धित होना केवल सम्भव ही नहीं, नितान्त विश्वसनीय हो सकता है। इस परम्परा की कथाग्रों तथा उपा-ख्यानों का कालान्तर में ग्रार्यीकरण हो गया। मतलब यह कि जिन जनों में से ये विकसित हुई थीं उनके त्रार्यीकरएा होने पर ये कथाएँ भी ग्रार्यभाषा प्राकृत एवं संस्कृत में अनुदित कर ली गईं। इस प्रकार के सम्मिश्रगा में एक भाषा द्वारा एकीकृत दोनों जातियों की दन्त-कथाएँ भी अविच्छेद्य रूप से सम्मिश्रित हो गई। मानव के इतिहास में इस प्रकार की घटनाएँ, जब भी दो भिन्त-भिन्त जातियाँ एकीकृत हुई हैं, अनेक बार घटित हुई हैं। श्रीट की प्राग्-भारतीय-यूरोपीय मिनोग्रन (Minoan) संस्कृति की खुदाई करवानेवाले महान् पुरा-तत्त्ववेता सर ग्रार्थर ईवान्स (Sir Arthur Evans) का यह मत है कि ईलियाद् में ग्राये हुए कई पात्रों से सम्बन्धित देवताग्रों तथा युद्ध-नायकों की खास-खास ग्रीक दन्त-कथाएँ वास्तव में प्राग्-भारतीय-यूरोपीय मूल से सम्भूत हैं। जब प्राग्-भारतीय-युरोपीय ईजियन (Aegean) जनों का भारतीय-युरोपीय हेलेन (Hellenes) जुनो-एकियन Achaeans, दनाग्रन Danaons, तथा डोरियन Dorians इत्यादिकों - के साथ समीकरण होकर इतिहास के 'ग्रीक जन' निर्मित हुए, तब इन दन्तकथाग्रों को भी ग्रीक जीवन-व्यवहार में ग्राना लिया गया। और जब, ग्रीस के मूख्य देश में कुछ ऐसे मिनोग्रन चित्र प्राप्त हए जिनमें श्रोइ-दीपुस (Oidipous) की कथा, पेसेंफोने (Persephone) की कथा तथा आखे-टिका देवी आर्तेमिस् (Artemis) की आकृति चित्रित थी, तब यह मत प्रामा-णिक सिद्ध हो गया। यवद्वीप के निवासी ईसा की प्रथम सहस्राब्दी के पूर्वाई में हिन्दू और बौद्ध हो चुके थे, परन्तू उनके अपनाये हुए हिन्दूत्व तथा भारतीय देवताओं एवं नायकों की दन्तकथाओं में कुछ देशज इन्दोनेसीय उपादान भी

मिश्रित हो गए थे (उदा० ग्रर्जुन के ग्रनुगामी 'सँमार' नाम के तीन दास)। कालान्तर में वे मुसलमान हो गए, और इस्लामी दन्तकथाओं का आरोपण ब्राह्मणीय पुराणों की कथाग्रों पर हुग्रा, ग्रीर 'शिव', 'ग्रादम' के वंशज होकर बचे रहे। मिस्र की 'उसिर-इस्त' (Usir-Ist) की कथा वहाँ के ग्रीक राजाग्रों की सुविधानुसार ग्रीक वनाकर ग्राँसिरिस्-इसिस् (Osiris-Isis) ग्राख्यान बन गई, ग्रौर ग्रीकों से बाद में रोमन जगत् में ग्रा गई। किसी भी देश की जनता में भले ही उथल-पुथल हो जाए, वहाँ की दन्तकथा तथा परम्परा साहित्य बहुत कम नष्ट होता है, केवल बाहरी वेश बदल जाता है, श्रौरवह जीवित बना रहता है, स्रागत नई भाषा की ध्वनियों की सुविधानुसार नामों में फेर-बदल कर लिया जाता है; कभी-कभी देवतास्रों और वीर-नायकों के नामों का अनुवाद भी कर लिया जाता है। जब दो जातियों का परस्पर सम्मिश्रण होता है, तब यह घटना अवश्यम्भावी है। आर्यों के मेसोपोतानिया, ईरान और भारत में आवा-गमन के लगभग २००० से १००० वर्ष ई० पू० के काल के साथ, यदि १५०० वर्ष ई॰ पू॰ से भी प्राचीनतर प्रतीत होती भारतीय पौराणिक कथाग्रों की संगति बिठानी है, तब उनकी ग्रनार्य मूलस्रोत से सम्भूत होने की धारगा ग्रत्यावश्यक हो जाती है। इस दृष्टि से 'सूर्यवंश' ग्रौर 'चन्द्रवंश' की ग्रधिकांश पौराग्गिक कथाएँ प्राग्-श्रार्य सम्भूत किन्तु उत्तरकाल में श्रार्य बनी हुई दन्त-कयाएँ मात्र मानी जा सकती हैं। कभी-कभी एक संस्कृत शब्द और उसके प्राकृत रूप के बीच का वैषम्य हमें विचार में डाल देता है; उदा० पौराणिक कथाश्रों में विरात प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा 'इक्ष्वाकु' का पालि में नाम 'श्रोक्काक' ही क्यों हुन्रा ?

जरथुश्त्र (= संस्कृत जरदुष्ट्र) (लगभग ७वीं शती ई० पू०?) द्वारा रिचत मानी गई प्राचीन श्रवेस्ता की 'गाथाश्रों' (लगभग ६ठी शती ई० पू० के) एवं ऐकेमेनी (Achaemenian) राजाश्रों के प्राचीन पारसीक शिलालेखों, तथा वैदिक भाषा में इतना श्रधिक साम्य है कि कालगणना में वे एक दूसरे से बहुत दूर नहीं मानी जा सकतीं। हाँ, सभी भाषाश्रों में परिवर्तन की गित एक ही नहीं रहती; कुछ प्रगतिशील होती हैं जो नूतन उपादान जल्द ही श्रपनाती चली जाती हैं, श्रौर जल्द ही बदल जाती हैं, जबिक दूसरी रक्षणशील रहती हैं जो परिवर्तन को रोकती हैं। परन्तु गाथाश्रों श्रौर वेदों की भाषाएँ तो यमज बहनों-सी दीखती हैं, श्रौर वैदिक भाषाश्रों का काल २००० वर्ष ई० पू० से प्राचीनतर हो नहीं सकता, क्योंकि [(प्राग्वैदिक तथा प्राग् गाथा की जननी) श्रार्य भाषा तब तक ईरानी श्रौर भारतीय श्रार्य-शाखाश्रों में श्रविभाजित

न होकर एक ही भाषा रही प्रतीत होती है, जैसा कि मेसोपोतामिया तथा एशिया-माइनर के दस्तावेजों से उपलब्ध थोड़े-बहुत प्रमाणों से सिद्ध होता है।

परन्तु यदि वैदिक संहिताएँ दसवीं शती ई० पू० में लेखबद्ध की गई, तो दो, चार या ग्राठ सौ वर्ष पूर्व के भारत में या भारत के वाहर ही प्रगीत सूक्तों को भी उनमें सिम्मिलित करने में कोई रुकावट तो थी ही नहीं। हमें ऋग्वेद संहिता के प्रथम मन्त्रों के रचियता ऋषि मधुच्छन्दस् के काल का पता नहीं चलता ग्रौर न विश्वामित्र का ही, जिन्होंने प्रसिद्ध गायत्रीमन्त्र की रचना की। हम तो इन मन्त्रों को उनके नाम से उसी रूप में पाते हैं, जिसमें वे सर्व-प्रथम लेखबद्ध होते समय प्रचलित थे। परन्तु संकलन-काल के चार-पाँच सौ वर्ष पहले यदि उनकी रचना हुई रही होगी, तो उनका रूप ग्राज के उपलब्ध पाठ से बहुत भिन्न रहा होगा। इस प्रकार—

ग्राग्नम् ईले (ईडे) पुरोहितं यज्ञस्य देवम् ऋत्विजम् । होतारं रत्न - धातमम् ॥

का ऋग्वेद में, जैसे ऊपर कहा जा चुका है, संकलन होने के कुछ शताब्दियों पूर्व कुछ इस प्रकार का रूप रहा होगा—

> श्रग्निम् इज्दइ पुरज्-धितम् यज्ञस्य दइवम् ऋत्विजम् । ज्ह'उतारम् रत्न-धा-तमम् ।।

तथा प्रचलित गायत्री मन्त्र-

तत् सिवतुर् वरेशियम् मर्गो देवस्य घीमहि। घियो यो नः प्रचोदयात्॥

का प्राचीनतर सम्भाव्य ग्रादिम रूप कुछ इस प्रकार का रहा होगा-

तत् सवितृस् बरइनिम्रम् मर्गज् दइवस्य घीमघि। घियज्यज्नस् तस्य क'उदयात्।।

वैदिक पाठों के एक बार लेखबद्ध हो जाने के बाद, करीब तीन हजार वर्षों से अब तक वे बड़े यत्न से उसी रूप में सुरक्षित रखे गए हैं। अब उपलब्ध पाठों की प्राचीनतम पोथियाँ अब से लगभग एक हजार वर्ष पुरानी भी शायद ही होंगी, परन्तु भारतीय वैदिक परम्परा में प्रधानतः वे ही पाठ अपने मूल स्वरूप में सुरक्षित हैं, जो तीन हजार वर्ष पहले प्रचलित थे। आयं

लोग अपने भारतीय-यूरोपीय पूर्वजों से पाई हुई रिक्थ के रूप में अपनी भाषा श्रीर उसमें विद्यमान मनत्र-साहित्य का कुछ भाग साथ लाए थे; श्रीर इसे आर्य आकामको या देशान्तराधिवासियों ने बिना किसी विशेष प्रयास के विल-क्षण रूप से सुरक्षित रखा। परन्तु पहले जो भाषा पीढी-दर-पीढी स्वभावतः ही चली ग्राती थी, ग्रौर ग्रपने मुल गूगों को कायम रखती थी. भारत में श्रनार्यों द्वारा श्रपनाई जाने पर उसका वैदिक बोलचाल का लहजा बदल गया, ंग्रौर वह ग्रध्ययन करके प्राप्त करने की ऊँची विद्या बन गई। फलतः विद्वज्जनों का प्रयास भी उसमें सम्मिलित होने लगा; श्रौर पाठ को स्रक्षित रखने की दृष्टि से, पारस्परिक व्यवस्था की जगह ग्रमुक सिद्धान्तों के ग्रन-सार वर्णमाला में ही फरफार कर लिये गए। वैदिक लेख-पद्धति (Orthography, जो बहुत बाद में प्रतिष्ठित हुई) तथा वैदिक उच्चारएा-पद्धति (Orthoepy) के बीच उसके इतिहास के प्रारम्भिक काल में श्राये हुए भेद को कुछ विद्वानों ने लक्षित किया है, उदा० जिन्होंने वैदिक छन्दों का अध्ययन किया है। ऐसा ही एक उत्कृष्ट अध्ययन स्व० डॉ० बटकृष्एा घोष की Linguistic Introduction to Sanskrit पुस्तक (कलकता १६३७), पृष्ठ ४८-६६ में मिलेगा।

वैदिक साधुभाषा (जो वेद-संहिताओं के संकलन के पश्चात् सप्रयास ग्रध्ययन करने की किताबी भाषा हो गई थी) की बात तो दूर रही, भारतीय-आर्य की उपभाषाओं का भी भारत में आने पर अपना अलग विकास आरम्भ हो गया। श्रार्यभाषा पूर्व प्रान्त की श्रोर श्रग्रसर हुई। नैपाल की तराई में (ग्राधुनिक उत्तरी बिहार में) बुद्ध का जन्म हुग्रा, ग्रौर ग्राधुनिक बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया; इस बीच आर्यभाषा विदेह (उत्तरी बिहार) ग्रौर मगध (दक्षिगी बिहार) तक फैल चुकी थी। इसी समय के बीच इस भाषा में बड़े भारी परिवर्तन सामने ग्रा रहे थे। १००० वर्ष ई० पू० से ६०० वर्ष ई० पू० तक के काल के, जिसमें ब्राह्मण-ग्रन्थों की रचना हुई, साहित्य में भारत की भाषागत स्थिति की ग्रीर कुछ निर्देश मिल जाते हैं। प्रतीत होता है कि ग्रार्यभाषा तीन मुख्य विभेदों में विभाजित थी: (१) उदीच्च या उत्तरीय (या पश्चिमोत्तरीय), (२) मध्य-देशीय या बीच के देश की, तथा (३) प्राच्य या पूरव की भाषा। यह महान् ग्रायभाषा के बोलनेवाले उत्तर-भारत के राष्ट्रों का युग था, जो ग्रफ़गानिस्तान से बंगाल तक फैले हुए थे । स्राधुनिक पश्चिमोत्तर-सीमान्त प्रदेश तथा उत्तरी पंजाबवाले 'उदीच्य' प्रदेश की बोली अत्यन्त विशुद्ध गिनी जाती थी, और

उसका रूप प्राचीन भारतीय-ग्रार्य के निकटतम ग्रौर कुछ रूढिबद्ध था। 'कौषीतिक ब्राह्मरा' में एक जगह उल्लेख है कि ''उदीच्य प्रदेश में भाषा बड़ी जानकारी से बोली जाती है; भाषा सीखने के लिए, लोग उदीच्य-जनों के पास ही जाते हैं; जो भी वहाँ से लौटता है, उसे सुनने की लोग इच्छा करते हैं," (तस्माद उदीच्याम प्रज्ञाततरा वाग उद्यते; उदञ्च उ एव यन्ति वाचम् शिक्षितमः; यो वा तत आगच्छति, तस्य वा शुश्रूषन्त इति ॥ सांख्यायन या कौषीतिक ब्राह्मगा, ७-६।) । प्राच्य उपभाषा सम्भवतः ग्राधुनिक ग्रवध, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा शायद बिहारवाले प्रदेश की भाषा थी। यह भाषा 'वात्य' नामक म्रटनशील मार्यभाषी उपजातियों में भी प्रचलित थी, जो वैदिक मिन-होत्र तथा ब्राह्मशीय सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को माननेवाले नहीं थे। प्राच्य या पूरव के लोगों को 'ग्रासूर्य' ग्रथवा राक्षस या बर्बर एवं भग-डाल वृत्तिवाले कहा जाता था, तथा आर्थों को इनके प्रति कोई विशेष प्रेम भी न था। ब्राह्मणों में कहा है कि ''ब्रात्य लोग उच्चारण में सरल एक वाक्य को कठिनता से उच्चारणीय बतलाते हैं ग्रौर यद्यपि वे (वैदिक धर्म में) दीक्षित नहीं हैं, फिर भी दीक्षा पाए हुन्नों की भाषा बोलते हैं (ग्रद्रुस्त-वाक्यम दुरुक्तम आहः: अदीक्षिता दीक्षितवाचम वदन्ति । ताण्डयं या पञ्चिविश ब्राह्मरा, १७-४।) । इससे उचित रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वैदिक धर्म और संस्कृति के संस्थापक मध्यदेशीय तथा उदीच्य आयों की भाँति ग्रार्य-भाषा के संयुक्त व्यञ्जनों ग्रीर ग्रन्य ध्वन्यात्मक विशेषताग्रों का उच्चारएा वात्य एवं प्राच्य की जन सरलता से न कर सकते थे; अथवा दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि उनमें संयुक्त व्यंजन समीकृत हो गए हों, ऐसी प्राकृत प्रवृत्तियाँ हो चुकी थीं। मध्यदेश की भाषा के विषय में कहीं स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता, परन्तू यह स्पष्ट है कि वह न तो पश्चिमोत्तरी 'उदीच्य' की भाति बिलकुल रूढ़ि-बद्ध ही थी और न पूरव की 'प्राच्य' की तरह शिथिल और स्वलित ही; वह दोनों के बीच का मार्ग अनुसरए। करती थी। वैयाकरण महर्षि पातञ्जलि द्वारा अपने महाभाष्य (ई० पू० २री शती) में पुन कथित ब्राह्मण-साहित्य की एक कथा में उल्लेख आया है कि असूर (सम्भवतः पूरव के) लोग संस्कृत शब्द 'ग्ररयः' ( = शत्रुगरा) का 'ग्रलयो' या 'म्रलवो' उच्चारए करते थे। इससे पता चलता है कि पश्चिमवालों को पूरबी लोगों के 'र' को 'ल' बोलने की आदत लक्षित हो चकी थी।

भारतीय-त्रायं-भाषा के विकास की द्वितीय ग्रवस्था—प्राकृत या मध्य-युगीय ग्रायंकाल — में हमें पूर्वी भाषा में 'र' की जगह 'ल' हो जाने की पश्चिम-

वालों से भिन्नता तो मिलती ही है, इसके अतिरिक्त एक और परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होता है : 'र' तथा 'ऋ' के पश्चात् ग्रानेवाले 'दन्त्य' का मूर्द्ध-न्यीकरण हो जाता है। इस प्रकार भारतीय-ग्रार्थ 'कृत', 'ग्रर्थ', ग्रर्थ' प्राच्य-भाषा में 'कट', 'अट्ट', अड्ढ' हो गए; जबिक मध्यदेशीय में वे बिना मूर्बन्यीकरण के 'कत' (या 'कित'), 'ग्रत्थ' ग्रौर 'ग्रद्ध' बन गए। उदीच्य में ये ही शब्द बहुत समय तक 'कृत', 'ग्रर्थ' ग्रौर 'ग्रर्घ' बने रहे, ग्रौर जब ग्रन्त में 'र' का समीकरण हो भी गया तो भी दन्त्यों का मूर्द्धन्यीकरण तो नहीं ही हो सका। जैसा कि लेखूक की Origin and Development of the Bengali Language (कलकत्ता १६२६, पृष्ठ ४८३) में बतलाया गया है, यह मूर्द्धन्यीकरण प्राच्यों की 'र' को 'ल' बना लेने की ग्रादत से सम्बन्धित था। भारतीय-ईरानी से भारतीय-ग्रार्य विकसित होने में भारतीय-युरोपीय तथा भारतीय-ईरानी का र्+त्' भारतीय-ग्रार्य में भी 'र्त् (त्ं)' ही बना रहा, परन्तु भारतीय-यूरो-पीय का 'ल् <del>∤</del> त्' भारतीय-श्रार्य में बदलकर 'ट्' हो गया । उदा० भारतीय-यूरो-<sub>,</sub> पीय-\*mrto, \*bherter से भारतीय-ईरानी-\*mrta\*-bhartar बने, जिनसे भारतीय ग्रार्य 'मृत-भर्ता' प्राप्त हुए । परन्त्र भारतीय-यूरोपीय \*ghltoqom तथा \*qulthēros का (भारतीय-ईरानी—\*z'hiakam तथा \*kulthāras से होता (हुमा) भारतीय-म्रार्य (संस्कृत) — 'हाटकम्' तथा 'कुठारः' हो गया। भारतीय-ग्रार्य 'र' प्राच्य भाषात्रों में सर्वत्र 'ल' हो गया; उदा० 'राजा-लाजा', 'क्षीर-खील', तथा भारतीय-ग्रार्थ (वैदिक संस्कृत) के 'मृत, भर्ता', '\*म्लृत-, \*भल्ता' बन गए, श्रौर 'ल्त्' के 'ट्' बन जाने विषयक प्राचीन ध्वनितत्त्व-सम्बन्धी नियमानुसार, ये भारतीय-म्रार्य के पूर्वी रूप में 'मटभट्टा' हो गए। (इसं प्रकार पूर्वी प्राकृत में लक्षित मूर्द्धन्यीकरएा, ग्राधुनिक नार्वे तथा स्वीडन की भाषाग्रों के मूर्द्धन्यीकरण से भिन्न दीख पड़ता है, वयोंकि इनमें मूल स्केण्डिनेवि-यन 'र्त' तथा 'र्द' का सीधे ही मुर्द्धन्यीकरण होकर ग्रनुकम से 'ट्' तथा 'ड्' उच्चारएा हो जाता है।) कुछ शब्द, जैसे 'भद्र', 'क्षुद्र' भी इसी प्रकार पहले '\*भद्ल, \*क्षुद्ल' बने ग्रौर तत्पश्चात् समीभूत होकर 'भल्ल', 'क्षुल्ल > खुल्ल' बन गए। उत्तरी भारत, समतल मैदानों का प्रदेश होने के कारएा, पश्चिम से पूर्व की ग्रोर प्रायः तथा कभी-कभी पूर्व से पश्चिम की ग्रोर लोगों का ग्रावा-गमन बेरोकटोक सहज रूप से हो सकता था, ग्रौर एक प्रादेशिक भाषा में प्रच-लित विशेष रूप दूसरी प्रादेशिक भाषा में सरलतया पहुँच सकते थे। इसलिए बहुत प्रारम्भिक काल से ही ग्रान्तर्पादेशिक भाषाग्रों का सम्मिश्ररण ग्रबाघ गति से शुरू हो गया था। ऋार्यभाषा के इतिहास का ऋध्ययन करते समय इस बात

को विशेष रूप से घ्यान में रखना होता है। जब वैदिक मन्त्र लेखबद्ध हो रहे थे, तभी ये 'ल्' ग्रौर 'ट् (ड्)' वाले प्रान्य रूप उनके पाठों में प्रविष्ट होने ग्रारम्भ हो गए थे; उदा० विकट< विकृत, कीकट < किम्-कृत, निकट < नि-कृत, दण्ड < \*दन्द्र (दे० ग्रीक देन्द्रोन् dendron), ग्रण्ड < \*ग्रन्द्र (दे० प्राचीन चर्च 'स्लाव' इएँद्रो iendro: यह शब्द सम्भवतः मूलतः द्रविड भी हो सकता है, दे० तामिल—'ग्र् '='नर'),  $\sqrt{4}$  एठ् <  $\sqrt{4}$  प्र्यं,  $\sqrt{4}$  एट् <  $\sqrt{4}$  प्र्यं, कट < कर्त ( =खड्डा), ग्राह्य >  $\sqrt{4}$  स्थ्न, क्षुन्त < क्षुद्र, इत्यादि।

इस प्रकार भारतीय ग्रायंभाषा के विकास की द्वितीय ग्रवस्था व्यंजनों के समीभवन ग्रादि परिवर्तनों के साथ सर्वप्रथम पूर्व में ग्राई। इस समय में भाषा के प्रादेशिक रूप त्वरित गित से फैलते जा रहे थे। प्रारम्भ में विजित ग्रनारों के बीच बसे हुए ग्रायों की भाषा के मुख्य-मुख्य स्थानों पर द्वीपों के समान केन्द्र थे, परन्तु जिस प्रकार ग्राग्न किसी वस्तु को ग्रास करती हुई बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ग्रायंभाषा पंजाब से बड़े वेग से ग्रग्नसर हो रही थी, ग्रौर ज्यों-ज्यों ग्राथकाधिक ग्रनायंभाषी उसके ग्रनुगामी वनते जाते थे, त्यों-त्यों उसकी गित भी क्षिप्रतर होती जाती थी। घीरे-घीरे ग्रनायं भाषाग्रों के केवल गंगातटवर्ती भारत में कुछ ऐसे केन्द्र-मात्र रह गए जिनके चारों ग्रोर ग्रायंभाषा का साम्राज्य छाया हुग्रा था। यह स्थित उसी प्रकार थी, जिस प्रकार कि हम लोग ग्राधृनिक छोटा नागपुर या ग्रासाम में पाते हैं। पालि जातकों में ऐसे 'चंडाल' जाति के ग्रामों का उल्लेख है जिनके निवासी ग्रत्यन्त प्राचीन उपजातियों (सम्भवतः दक्षिण-देशीय मूल) के थे; ये 'चण्डाल' ग्रपनी स्वतन्त्र भाषा बोलते थे, परन्तु साथ-साथ ग्रभिजात ब्राह्मण की भाषा भी सीख लेते थे।

बुद्ध के समय में उत्तर भारत में आर्यभाषा की भाषागत स्थिति कुछ इस प्रकार थी---

- १—तीन प्रादेशिक बोलियाँ—(ग्र) उदीच्य, (ब) मध्यदेश तथा(स) प्राच्य विभागों में बोली जाती थीं। उदीच्य ग्रब भी वैदिक के निकटतम थी, जबिक प्राच्य उससे सर्वाधिक दूर चली गई थी। इन सभी पर ग्रनार्य प्रभाव पड़ता जा रहा था।
- २—'छाँन्दस' या आर्य या प्राचीन वैदिक कविता की भाषा, जो प्राचीन-तम भारतीय-आर्य भाषा का साहित्यिक रूप थी, और जिसका ब्राह्मरण लोग पाठशालाओं में अध्ययन करते थे।
- ३—उपर्युवत (२) का एक अपेक्षाकृत नवीन रूप, अथवा मध्यप्रदेश तथा प्राच्य की प्रादेशिक भाषाओं के उपादानों से युक्त उदीच्य का एक पुराना

रूप। यह ब्राह्मराों में प्रचलित परस्पर व्यवहार तथा शिक्षरा की शिष्ट भाषा थी, श्रौर उनके द्वारा वेदों की भाष्य-टीका तथा धार्मिक कर्मकाण्ड एवं दार्शनिक विवेचनों के लिए प्रयुक्त होती थी। ब्राह्मरा-ग्रन्थों में हमें यही भाषा मिलती है।

इनके म्रतिरिक्त द्रविड, दक्षिरा-देशीय तथा (विशेषकर उत्तर-भारत में) चीनी-तिब्बती म्रथवा किरात बोलियाँ भी दूरस्थ निर्जन प्रदेशों में म्रथवा सम्भवतः गाँवों के नीचे वर्ग के लोगों में बोली जाती थीं। परन्तु इसका स्थान भी म्रार्यभाषा ले रही थी।

प्राच्य बोली छान्दस तथा ब्राह्मए-प्रन्थों की संस्कृत से इतनी ग्रधिक दूर जा चकी थी कि उदीच्य प्रदेश से आनेवाले व्यक्ति को प्राच्यों की भाषा समभने में कुछ कठिनाई का अनुभव होता था। इसलिए बुद्ध के दो ब्राह्मण शिष्यों ने यह प्रस्ताव रखा था कि तथागत के उपदेश को प्राचीन भाषा 'छान्दस', श्रर्थात् सुशिक्षितों की साधुभाषा में अनुदित कर लिया जाए। परन्तु बुद्ध ने इसे ग्रस्वीकृत कर दिया, ग्रौर साधारण मानव की सभी बोलियों को ही ग्रपना माध्यम रखा। उनका यही अनुरोध रहा कि समस्त जन उनके उपदेश को 'ग्रपनी मानुभाषा में ही' ग्रहरा करें (सकाय निरुत्तिया)। इससे इन बोलियों के साहित्यिक प्रयोग में बहुत मदद मिली । वास्तव में वागी तथा चित्त के स्वा-तन्त्र्य की दृष्टि से यह एक कान्तिकारी ग्रान्दोलन था जिसका उस समय पूरा-पूरा महत्त्व लोग न समभ सके श्रौर न लाभ ही उठा सके। कुछ ही समय में बौद्ध ग्रथवा जैन प्रभाव से विभिन्न प्रादेशिक बोलियों में साहित्य खडा हो गया। इस ग्रान्दोलन के पीछे सम्भवतः कुछ ऐसी भावना थी कि लौकिक भाषा को छान्दस या ब्राह्मण-प्रन्थों की संस्कृत के विरोध में खड़ा किया जाए, क्योंकि यह भाषा प्रथम तो वैदिक कर्मकाण्ड पर स्राधारित कट्टरपन्थी ब्राह्मणों की भाषा मानी जाती थी; दूसरे, साधारए। जनों के समभने में श्रत्यन्त दूरूह होती जा रही थी; तीसरे, घीरे-घीरे उसका प्रारम्भिक भाव तथा ग्रर्थ भी विलुप्त होता जा रहा था। भाषात्रों के इस संघर्ष में विभिन्न आदर्शों का संघर्ष खड़ा हो गया । ब्राह्मरा लोग उपनिषदों के तत्त्वज्ञान का विकास कर रहे थे, जो स्वनाम के अनुसार केवल गिने-चुने उच्च लोगों के लिए ही निर्मित था। (बुद्धिवादियों की साधारण लोगों की उपेक्षा तथा ग्रभिमानपूर्ण एकान्तता स्वभावतः उनके मानस को ग्रहंभाव से युक्त कर देती है; इसी कारएा) ब्राह्मण केवल ग्रपने वर्ग तथा उच्च वर्गों के लोगों में से चुना हुम्रा स्संस्कृत श्रोतावर्ग चाहता था, भ्रौर जनसाधारण की उपेक्षा करते हुए विज्ञजनों की भाषा का व्यवहार करता था।

परन्तु परिवर्तन की बलवती भावना के सामने ब्राह्मणों की प्रणाली भी ठहर न सकी। बुद्ध से शताब्दियों पहले ब्राह्मएा द्वारा प्रयुक्त भाषा भी तीव्र गति से बदलती हई लौकिक भाषास्रों से प्रभावित होकर भिन्न रूप धारए। करने लगी। विशे-षतः इस प्रभाव से वह बच भी नहीं सकती थी। इस प्रकार परिवर्तित प्राच्य लोकभाषात्रों के प्रति ब्राह्मगों के मन में बिलकुल स्नेह या रस न था। पूर्व में रहते हए भी वह हमेशा पश्चिमी भिम की स्रोर देखा करता था, जो वैदिक संस्कृति का जन्मस्थान थी, जहाँ का स्रभिजात-वर्ग समस्त स्रायीवर्त के उच्च वर्गों का उद्गम-स्थान था और जहाँ ग्रार्यभाषा ग्रपने विशुद्ध रूप में बोली जाती थी । उसके तथा उसकी भाषा के सौभाग्य से इसी समय एक महान् वैया-करएा का पश्चिमोत्तर प्रदेश में उदय हुआ, जहाँ के जन-साधारएा की बोलियाँ भी श्रव तक 'छान्दस' तथा 'ब्राह्मेण्' रूप के ध्वनि-विज्ञान तथा व्याकरण की दष्टि से भी इतनी निकट थीं कि उनसे भिन्न प्रतीत न होकर केवल उनका एक 'लौकिक' या प्रचलित रूप बनी हुई थीं। इस 'लौकिक' रूप पर भी स्थानीय जनभाषात्रों की शब्दावली तथा मुहावरों का प्रभाव पड चुका था। पारिएनि का जन्म गान्धार में शालातुर (ग्राधुनिक ग्रटक नगर के समीप लाहौर या लाहोर) गाँव में हुम्रा था, तथा उसकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। ये दोनों ही स्थान उदीच्य प्रदेश में हैं। उसका उदय-काल सम्भवतः ५वीं शताब्दी ई० पू॰ रहा होगा, क्योंकि वह पारसीकों तथा पारसीकों के सेवक यवनों या ग्रीकों से परिचित था। (लेखक डॉ० हेमचन्द्र राय चौधुरी की दी हुई पागििन की तिथि को मान्य गिनता है।) अपने व्याकरण से उसने हमेशा के लिए साहित्यिक संस्कृत को नियमबद्ध कर दिया। इस प्रकार, ऋग्वेद की वैदिक साधु-भाषा तथा 'ब्राह्मएा-ग्रन्थों' की साहित्यिक भाषा के पश्चात्, भारतीय-ग्रार्य का तीसरा रूप 'साहित्यिक संस्कृत' प्रतिष्ठित हुआ । मूलत: यह उदीच्य बोलियों पर आधा-रित था और मध्य प्रदेश, पूर्व तथा दक्षिए। के भी अखिल ब्राह्मए। जगत ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार एक महान् भाषा की स्थापना हो गई, जो तीन सहस्राब्दियों तक भारत में ग्रार्य-भाषा का सबसे महान् तथा महत्त्व-पूर्ण रूप बनी रही। यही भाषा भविष्य में सांस्कृतिक धाराग्रों एवं सभ्य विचार तथा अनुशीलन का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम, और आज तक जीवित, विश्व की कतिपय मौलिक संस्कृतियों में से एक का बाहरी व्यक्त रूप बननेवाली थी। इसके विजयी जीवन का ग्रारम्भ इसके जन्म से तभी हो गया जब इसने भारत तथा बृहत्तर भारत की दिग्विजय का श्रीगरोश किया, श्रीर एक वास्तविक 'देव-भाषा' के रूप में इसका विस्तीर्ण प्रभाव ग्रत्यन्त सुदूरवर्ती देशों पर भी पडा।

## भारत तथा बृहत्तर भारत में संस्कृत, एवं मध्य-युगीय भारतीय-म्रार्य भाषा का विकास

साहित्यिक संस्कृत, ग्राभाग्रा के व्वित-विचार तथा रूप-तत्त्व का भाण्डार या निधि, भौर मभाग्रा के वाक्य-विन्यास तथा शब्दावली का प्रतिबिम्बत रूप-उतका बढ़ता हम्रा महत्त्व-'गाथा'या बौद्ध संस्कृत-म्रार्यभाषा (विशे-षतः संस्कृत) का प्रखिल भारतवर्ष में सांस्कृतिक शवित के रूप में प्रसार— भारत के बाहरी देशों में हिन्दुग्रों (ब्राह्मशीय तथा बौद्धों) का प्रसार-मध्य-एशिया (लोतन)-सीलोन या लंका-बृहत्तर भारत के देश ग्रीर संस्कृत-ब्रह्मदेश-धाई-देश (स्याम) तथा भारतीय-चीन (इन्दोचीन)-मलय प्राय-द्वीप--इन्दोनेसिया या द्वीपमय-भारत-पवद्वीप एवं बाली में संस्कृत तथा इन्दोनेसीय भाषात्रों में संस्कृत उपादान-संस्कृत ग्रीर मध्य एशिया की विलुप्त भाषाएँ, प्राचीन खोतानी, तुखारी तथा सुग्दी—संस्कृत ग्रौर ग्रन्य भारतीय भाषाएँ एवं फ़ारसी-पश्चिम में संस्कृत ग्रीर भारतीय-ग्रार्यभाषा का नगण्य प्रत्यक्ष प्रभाव संस्कृत ग्रौर भोट या तिब्बती भाषा प्राचीन भारत ग्रौर प्राचीन चीन संस्कृत का चीनी भाषा पर प्रभाव कोरिया तथा जापान में संस्कृत-ग्राघुनिक पाश्चात्य विश्वविद्यालयों में संस्कृत का ग्रघ्ययन-संस्कृत का ग्रविचीन भारत में स्थान-मभाग्रा के पश्चात संस्कृत तथा देश-भाषाग्रों (Vernaculars) को ग्रन्योन्याश्रितता।

पूर्व में मभाग्रा-युग का श्रारम्भ—'उदीच्य' प्रदेश की प्राकृत—पश्चिमोत्तरी नव्य-भारतीय-ग्रार्यभाषा श्रीर दक्षिए-पूर्वी नव्य-भारतीय-ग्रार्यभाषा, लहंदी या पश्चिमी पंजाबी श्रीर चटगांवी बंगलः— मभाग्रा में संयुक्त व्यंजनी का ममीकरण—दन्त्यों का मूर्द्धन्यीकरण सम्भवतः स्वतःसिद्ध ग्रथवा ग्रनार्य प्रभाव के कारण—धातु-विषयक बोध या धात्वाश्रयी धारणा (Root-sense) का लोप, तथा स्वरान्त श्रक्षरों के उच्चारण करने की ग्रन्य श्राभाग्रा तथा ममाग्रा की रीति—जाह्यी (तथा देवनागरी एवं श्रन्य भारतीय) लिपियाँ श्रीर

अन्त्य श्राभाश्रा तथा मभाश्रा में स्वरान्त उच्चारण करने की प्रणाली-श्रन्त्य ग्राभाग्रा में "ग्रविमुक्त" स्पर्श-"ग्राभिनिधान" या "संधारण"-इन सबके कारए मभाग्रा में व्यंजनों का सनीकरएा कैसे हुग्रा—स्वरों के ग्रामाग्रा-परि-मार्गों में फेरफार---मभाग्रा में स्वरों की दीर्घता, भाषा-छन्दः पर ग्राश्रित होने की रोति-- ग्राभाग्रा एवं मभाग्रा में उदातादि स्वर तथा बल-- मभाग्रा में स्पर्श एवं महाप्राणों का ग्रस्पुष्ट ग्रौर ऊष्म उच्चारण-मभाग्रा के इतिहास के विभिन्न युग--- अध्मीभूत स्पर्शों का लोप--शौरसेनी, मागधी तथा महा-राष्ट्री--क्या महाराष्ट्री शौरसेनी का एक पश्चरूप है ?--मभाश्रा में रूप-तत्त्व-विषयक क्षय-बाहरी विच्छेदक प्रभावों की सम्भावना-मभाग्रा में प्राप्त ऐसी कुछ विभक्तियाँ जो मौलिक ग्राभाग्रा में चालू थीं, पर वैदिक तथा संस्कृत में जो अनुपलब्ध हैं - नभाग्रा में अनुसर्ग या कर्मप्रवचनीय - मभाग्रा में उनका श्रारम्भ-मभाग्रा भौर नभाग्रा के संख्या-सूचक शब्द तथा उपभाषागत सम्म-श्रम् - दशान्त संख्यानामों के लिए ग्राधुनिक गुजराती शब्द - मभाग्रा का क्रियारूपतत्त्व-विभक्ति-साधित भूतकालिक रूपों की जगह "त (-इत)" वाला भावे निष्ठित-उद्देश्यमूलक क्रियानाम तथा ग्रसमापिका क्रिया-स्वार्थे प्रत्यय- मभाग्रा की प्रादेशिक बोलियाँ-साहित्यिक प्राकृतों की कृत्रिमता-मभाग्रा को शब्दावली-मभाग्रा में ग्रर्द्ध -तत्सम-'देशी' उपादान-ग्रनुकार-शब्द -प्रतिध्वनि-शब्द--ग्राभाग्रा के 'देशी' उपादान-नव्यभाग्रा में मलतः मभाग्रा के दुर्वोध्य शब्द-मभाग्रा में विदेशी शब्द-भारतीय-म्रार्य भाषा (श्राभाग्रा, मभाग्रा, नभाग्रा) में बहुभाषिता ।

श्रायंभाषा का दो प्रकार से प्रसार हो रहा था। बोलचाल की बोलियों की सीमाएँ विस्तृत होती जा रही थीं, साथ-ही-साथ संस्कृत धार्मिक और उच्च बौद्धिक जीवन की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो रही थी। बौद्धों ग्रौर जैनों के लोक-भाषा के लिए ग्राग्रह से भी संस्कृत का महत्त्व कम नहीं हो रहा था। जैसे-जैसे बोलचाल की प्रादेशिक भाषाएँ ग्राभाग्रा की प्रकृति से दूरतर होती गई, वैसे संस्कृत की महत्ता इस सारी ग्रव्यवस्था के बीच व्यवस्थापूर्ण भाषा के रूप में ग्रौर भी बढ़ने लगी। संस्कृत ने ग्रपनी सुरक्षा दो प्रकार से की। एक तो शब्दों तथा व्याकरण के बाहरी रूप में प्राचीनता को बनाए रखकर, ग्रौर दूसरे मभाग्रा का वावय-विन्यास ग्रौर शब्दावली में ग्रनुसरण करके। इस प्रकार उसने ग्रयना मार्ग एक तरह से "सुवर्ण-मध्य" रखा। ग्रायंभाषा जैसे-जैसे देश

के हृदय-प्रदेश तक अग्रसर होती गई, वैसे ही उसके ध्वनि-तत्त्व में शीघ्रगामी परिवर्तन भी होते रहे, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। उसने अपनी प्रत्यय-विभिक्तियों की बहुलता को भी सीमित करना ग्रारम्भ कर दिया। बहुत-से विषयों में उसने ग्रनार्य भाषाग्रों की रीतियों को ग्रात्मसात् कर लिया। शब्दों के विषय में, प्राचीन वैदिक शब्दनामों का प्राय: त्याग कर दिया गया, श्रौर उनकी जगह बोलचाल की भाषाओं में नए शब्द आ गए। संस्कृत ने भी इसी मार्ग का ग्रन्गमन किया, यद्यपि ग्रावश्यकता पडने पर उसमें प्राचीन शब्दों का प्रयोग भी किया जाता था। उदा० निम्नलिखित प्राचीन शब्दों-"ग्रश्व = घोडा; ग्रश्मन = पत्थर; श्वान = कृत्ता; वष = साँड; ग्रवि = भेडु; म्रनड्वन् या उक्षन् = वैल; वाह, रथ = गाडी, रथ; रै, राधः = धन-सम्पत्ति; सह: = शक्ति; दम, वेश = घर; द्र = पेड़; उदन् = पानी; ग्रमृक् = खून;  $\sqrt{34}$ द् = खाना;  $\sqrt{14}$ म् = लेना, पकड़ लेना;  $\sqrt{16}$ हन् = वार करना;  $\sqrt{16}$ वक्ष बढ़ना;  $\sqrt{2}$ यज् = पूजा करना;  $\sqrt{2}$ वज् = काँपना;  $\sqrt{2}$ ण् = भरना;  $\sqrt{4}$ पत् = उड़ना;  $\sqrt{4}$  = जन्म देना,'' इत्यादि के स्थान में बोलचाल की भाषा में अनुक्रम से ''घोटक, प्रस्तर(जिसका मूल अर्थ था 'फैली हुई टहनियाँ', दे० यजुर्वेद १८-६३), कुक्कूर या कुर्कुर (म्रनुकार शब्द), षण्ड (गोगा), मेष (एडक), बलीवर्द, शंकट (\*गडिका), धन, बल, वाटिका (गृह), वृक्ष (गच्छ, पिण्ड), जल (पानीय), रक्त (रुधिर, लोहित),  $\sqrt{a}$ ाद् ( $\sqrt{\pi}$ म्), प्र  $\sqrt{+}$ म्राप्,  $\sqrt{\pi}$ मारय्,  $\sqrt{q}$ ध्,  $\sqrt{q}$ प्जय्,  $\sqrt{\pi}$ म्प्,  $\sqrt{q}$ रय्-,  $\sqrt{3}$ हुीय्-,  $\sqrt{\pi}$ नय्' स्रादि नये शब्द प्रचलित हो गए, स्रौर ये ही स्राध्निक भारतीय-स्रार्य भाषा में बचे रहे हैं, न कि वैदिक तथा ग्रामाग्रा के प्रचलित प्राचीन शब्द । पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण का रूप हमेशा के लिए निश्चित कर दिया, परन्तु संस्कृत भाषा का पाशिति के समय के मान-परिमाशों में बद्ध रहना सम्भव न था। संस्कृत भाषा में एक सतत विकास परिलक्षित होता है, और किसी भी संस्कृत के साधा-रण प्रन्थ की शब्दावली, वाक्य-वित्यास तथा समयानुसार बराबर बदलती हुई विशेषताभ्रों को देखकर उस ग्रन्थ का काल-निर्णय सहज ही किया जा सकता है। पािरािन के समय में 'लौिकक' या प्रचलित संस्कृत का भारतीय-म्रार्य प्रादे-शिक बोलियों में सम्भवतः वही स्थान रहा होगा, जो श्राधुनिक काल में हिन्दी या हिन्द्स्तानी (हिन्द्स्थानी) का है। जनसाधारण सर्वत्र संस्कृत समभ लेता था, फिर चाहे वह पूरब का ही रहा हो, जहाँ से प्राकृत उदभूत हुई जान पड़ती है। प्राचीन भारतीय नाटकों (जिनके प्राचीनतम खण्डित उदाहरणा ईस्वी पहली शती के उपलब्ध हैं) में उच्च वर्ग के पात्रों के संस्कृत में और निम्न वर्ग के तथा स्त्री-पात्रों के प्राकृत में बोलने की परिपाटी थी। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस साहित्यिक रूढ़ि का प्रचलन प्राकृत के विकास-काल में लोगों द्वारा व्यवहृत भाषाग्रों को देखकर ही हुग्रा था। जन्मजात ग्रायों, मिश्रित ग्रायों, ग्रनायों तथा ग्रायोंभूत ग्रनायों में प्रचलित ऐतिहासिक गाथाएँ, वीरकाव्य ग्रीर लोकगीत, ग्रायेभाषा के प्रचलित लौकिक रूपों में कहे या गाए जाते थे, एवं ये ही संस्कृत में ग्रनूदित होकर महाभारत तथा पुराणों का प्रारम्भिक मूल रूप बने। इनमें विशेषतया महाभारत में विद्यमान ग्रनेक बोलचाल के प्रयोग इस बात के साक्षी हैं। संस्कृत के विकास के ग्रारम्भिक काल में बौद्ध तथा जैन दोनों ही इसके प्रति उदासीन थे, ग्रौर 'छान्दस' ग्रर्थात् वैदिक भाषा के लिए उनके मन में ब्राह्मणों की-सी श्रद्धा न थी। परन्तु धीरे-धीरे ये दोनों पन्थ भी संस्कृत को स्वीकार करने लगे। (सम्भवतः ईसा पूर्व की शताब्दियों में) बौद्धों ने 'गाथा' नामक एक ''मिश्रित संस्कृत'' विकसित की जिसमें हमें प्राकृत का ग्रत्यन्त कृतिम संस्कृतीकरण प्राप्त होता है। एक प्रकार से यह मभाग्रा द्वारा ग्राभाग्रा की भावना एवं प्रत्नता के प्रति ग्रांपत की हई श्रद्धांजिल-मात्र थी।

उत्तरी भारत के अधिकांश भाग के अनार्य उपादानों का आर्यीकरण श्रीर समन्वित हिन्द्-संस्कृति में उनका समावेश हो जाने के साथ-साथ, धर्म तथा दर्शन, ऐतिहासिक परम्परा, दन्तकथा तथा ग्राख्यान साहित्य गादि सभी विषयों में संस्कृत भारतीय संस्कृति का प्रतीक बन गई। यह समन्वय का एकीकरण ईसा-पूर्व की पहली सहस्राब्दि-भर चलता रहा, श्रौर इस काल के द्वितीयार्द्ध में वह लगभग सम्पूर्ण हो चुका था। (इस दृष्टि से देखने पर, 'वैदिक' के समक्ष हिंदू संस्कृति', हेलेनिक-संस्कृति की अपेक्षा अद्यतन प्रतीत होती है, वयोंकि हेले-निक का विकास ग्रपने सर्वोच्च शिखर पर ई० पू॰ ३०० वर्ष के पहले ही पहुँच चुका था। वास्तव में हिन्दू-संस्कृति की समकालीन तो यूरोप तथा ग्रंतिक-प्राच्य के अनुक्रम से हेलेनिस्टिक या ग्रीक-रोमन तथा ससानी या बैजन्ताइन युग की संस्कृतियाँ थीं।) उत्तरी भारत में जब यह एकीकरए। की किया सम्पन्न हो रही थी, उसी बीच आर्यभाषा को अपना माध्यम बनाकर यह समन्वित संस्कृति, भारत में एक ग्रजेय शक्ति का रूप धारए। कर चुकी थी। ग्रार्थभाषा विभिन्न ग्रनार्यभाषियों तथा ग्रायं-भाषियों के बीच एकता का ग्रमीय शक्ति-शाली बन्धन सिद्ध हुई । श्रायों के श्रागमन से पूर्व, भारत में किसी एकभाषात्मक बन्धन की अनुपस्थिति से (संस्कृत या प्रादेशिक प्राकृतों के रूप में), ग्रार्थ-भाषा को उत्कर्ज का सबसे प्रथम तथा सबसे वडा ग्रवसर मिल गया । इसकी पृष्ठभूमि में विद्यमान सांस्कृतिक समन्वय के कारण विभिन्न जनों को इसे अपनी भाषा

बनाने में सरलता प्रतीत हुई। इस प्रकार म्रार्यभाषा म्रपने विभिन्न स्वरूपों एवं बोलियों के रूप में, पश्चिम में गान्धार से लेकर पूर्व में विदेह एवं मगध तक, •तथा उत्तर में हिमालय के पादप्रदेश से लेकर मध्य-भारत के वन-प्रदेश तक, तथा पिवचम के सागर-तट की ग्रोर गूजरात से होकर दक्षिए। में, लगभग ६०० वर्ष ई० पू० तक प्रतिष्ठित हो गई। इसके पश्चात् वह बंगाल में, दाक्षिगात्य में, तथा सुदूर दक्षिगी भारत में प्रसारित हुई। ग्रार्थभाषा को (प्राकृत एवं संस्कृत दोनों रूपों में) प्रवासी ग्रार्यजन सूसंगठित ग्रौर सुप्रतिष्ठित द्राविड़ जातियों में ले गए, जिनकी अपनी भाषा इतने दढ़, सुनिश्चित रूप को पहुँच चुकी थी कि साधारण जीवन में उसकी जगह ग्रार्यभाषा का स्थापित होना श्रासम्भव था। उदा० ग्रान्ध्र, कर्गाट तथा द्रविड जन थे। इनमें से ग्रान्ध्र एवं कर्णाट की भाषात्रों के त्रत्यधिक सुसभ्य होने पर भी कुछ स्थानों पर उन्हें त्रार्यभाषा के सामने भुकना पड़ा; परन्तु द्राविड़ (या संकुचित ग्रर्थ में तमिल) भाषा, ग्रान्ध्र ग्रौर कर्णाट की सीमाग्रों से भी बहुत सुदूर दक्षिरण होने के कारण, उस पर ग्रार्य-भाषा के दबाव या उसके समक्ष भुकने का द्राविड़ भाषा के लिए प्रश्न ही नहीं था । परन्तु सूनभ्य द्राविड भाषाग्रों पर ग्रार्यभाषा के दोनों रूपों, संस्कृत तथा प्राकृत, का प्रभाव पडना ईसा-पूर्व की शताब्दियों में ही ग्रारम्भ हो गया था। प्राचीन तमिल में तमिल वेश में मौजूद प्राकृत शब्दों की संख्या काफी ग्राश्चर्यजनक है; तेलगु ग्रौर कन्नड़ के प्राकृत शब्द भी उल्लेखनीय संख्या में हैं; श्रौर जहाँ तक विद्वज्जन-व्यवहृत संस्कृत शब्दों का प्रश्न है तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम भाषाएँ, इनके 'तत्सम' रूपों से, जिनके वर्ण-विन्यास भी ज्यों-के-त्यों हैं, बिलकुल लवालब भर गईं। तिमल भी इस किया से बच न सकी; हाँ, उसने ग्रार्य-शब्दों के वर्ण-विन्यास का ग्रावश्यक रूप से सरलीकरण या तिमली-करएा ग्रवश्य कर लिया । इस प्रकार संस्कृत का हिन्द् जीवन में वही स्थान दक्षिए में भी हो गया, जो उत्तर में था। संस्कृत ग्रिखल भारतीय हिन्दू-राष्ट्र की एक समान आधारशिला बन गई।

ईसा-पूर्वं की शताब्दियों में जब भारत-भूमि पर समन्वित या एक-रूप 'ग्रायांनायं' हिन्दू-संस्कृति का विकास हो रहा था, उसी समय भारत के बाहर भी उत्तर, पश्चिम, ग्रौर पूर्वं एवं दक्षिण-पूर्वं की ग्रोर उसका प्रसार हो रहा था— उत्तर तथा पश्चिम में स्थल-मार्गं से, ग्रौर पूर्वं ग्रौर दक्षिण-पूर्वं में जल तथा स्थल-मार्गं दोनों से। यह इतिहास विलुप्त हो चुका है। परन्तु जिस प्ररणा के वश होकर प्राचीन हिन्दुश्रों—ब्राह्मणों ग्रौर बौद्धों—ने दुर्लंघ्य पर्वतों, मरुभूमियों तथा वनों को पार किया, ग्रौर समुद्र के भय का सामना किया, वह केदल

सांसारिक न होकर म्राध्यात्मिक भी थी । उसके पीछे केवल वागिज्य-य्यापार के लाभ की स्राशा न थी, बल्कि ऋषियों तथा बौद्धों द्वारा उपदिष्ट तत्त्व-ज्ञान स्रौर त्याग-मार्ग के उपदेश को समस्त विश्व तक पहुँचाने की प्रबल इच्छा भी थी। कूछ मामलों में राजनीति तथा कुटनीति भी कारण थीं। ईसा-पूर्व तीसरी शताब्दी में भारतीय प्रवासियों का पंजाब और पश्चिमोत्तर प्रदेश से अपनी प्राकृत भाषा के साथ खोतन प्रदेश में जाकर बसने का पता चला है। यह पश्चि-मोत्तरी 'गांधारी' प्राकृत (जैसा शाहबाजगढ़ी ग्रौर मानसेहरा के शिलालेखों से विदित होता है) अभी मूल आभाआ से उतनी दूर नहीं हटी थी जितनी (सार-नाथ तथा गिरनार के ज्ञिलालेखों की) पूर्वी ग्रौर दक्षिण-पश्चिम की प्राकृतें। मव्य-एशिया (दक्षिणी सिन्-िकयांग अथवा चीनी तुर्किस्तान) में इस प्राकृत का म्रपना स्वतन्त्र इतिहास बना । निया (Niya) ग्रौर म्रन्य स्थानों पर उपलब्ध ईसा के पश्चात की शताब्दियों के बहुत-से दस्तावेजों से यह बात स्पष्ट होती है कि यद्यपि इस भाषा में ध्वनि-विकास तथा रूप-तत्त्व-सम्बन्धी एवं वाक्य-विन्यास तथा शब्दावली-विषयक कई नूतनताग्रों का समावेश हुग्रा, जिनमें स्थानीय श्रार्य (ईरानी) और ग्रनार्थ भाषा-पद्धतियों का प्रभाव लक्षित होता है, फिर भी इसका भारतीय-म्रार्य ग्रौर संस्कृत स्वरूप ग्रधिकांशतः ज्यों-का-त्यों वना रहा। दूसरी एक प्राकृत भाषा ई॰ पू॰ छठी शताब्दी के मध्य में गुजरात (काठिया-वाड़) से सीलोन या लंका पहुँचाई गई। ग्रत्यन्त प्राचीन सीलोनी किंवदन्ती के श्रनुसार, यह कार्य सीहपुर के राजकुमार विजय के साहसपूर्ण सैन्य-प्रस्थान के पश्चात् तुरन्त ही हुमा। (भारत से जाकर लंका में बसनेवाले सर्वप्रथम प्रवासी राजकुनार विजय दन्तकथाग्रों के पात्र न होकर ऐतिहासिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। उनके बंगदेशीय होने का भी दावा किया गया है, परन्त्र विशेषतः भाषा-विषयक प्रमाणों से लेखक इस निश्चित मत पर पहुँच पाया है कि लंका में भारत से श्रानेवाले मूल श्रार्यभाषी प्रवासियों के प्रतीक रूप होने की दृष्टि से विजय पूर्वी भारत के न होकर, पश्चिमी भारत के ही रहे होंगे। इस सम्बन्ध में देखिए लेखक की Origin and Development of the Bengali Language, कलकत्ता, १६२६, पृ० १४, ७२-७३, १७६)।

भारतीय ब्राह्मणीय प्रवासी लोग स्थल-मार्ग से ब्रह्मदेश को भी गये। उत्तरी तथा दक्षिणी ब्रह्मदेश के भारतीय क्षत्रिय राजाग्रों द्वारा बसाए जाने की कुछ कहानियों (जो वास्तव में ग्रत्यन्त मध्ययुग में रचित बौद्धों की धार्मिक पण्डितों द्वारा गढ़न्त जान पड़ती हैं) को ग्रत्यन्त प्राक्तन बतलाया जाता है, परन्तु ये स्वीकार्य नहीं हैं। परन्तु ब्रह्मदेश के प्राचीनतम पालि ग्रीर ग्रन्य ग्रायं

शिलालेख ५वीं-६ठी शताब्दी से प्रारम्भ होने, तथा मगध एवं दक्षिण ब्रह्मदेश का सागर-मार्ग से खिष्ट-पूर्व काल में सम्दर्क जारी रहने के साहित्यिक प्रमारा उपलब्ध होने के कारएा, यह श्रंनुमान श्रवश्य बाँधा जा सकता है कि भारत के दक्षिग्रदेशीयों (Austrics) के जातिगत ग्रीर भाषागत बन्ध्, दक्षिग् तथा मध्य ब्रह्मदेश के निवासी ''र्मज्'' Ramn (= Mon मोन या Talaing तलेंग) लोगों तक, भारतीय संस्कृति ग्रौर भाषा खिष्ट-पूर्व काल में चटगाँव ग्रौर ग्ररा-कान के स्थल तथा ग्रन्य जल-मार्गों से पहुँची थी। ग्रौर, ईसा के पश्चात् १००० वर्ष तक के काल में मंजू (मोन्) और प्यू (Pyu) जनों का धार्मिक (ब्राह्म-गीय ग्रीर बौद्ध) तथा सर्वतः सांस्कृतिक ग्रार्यीकरण बड़े जोर-शोर से चलता रहा । यह ग्रायींकररा भारतीय लिपि ग्रौर संस्कृत भाषा एवं पश्चात काल में पालि भाषा द्वारा होता रहा । इनके साथ-साथ प्राकृत बोलियाँ तथा प्राचीन तमिल एवं प्राचीन तेलुगु प्रभृति द्राविड भाषाएँ (जो पहलें से ही प्राकृतों की तरह संस्कृत की छत्रछाया ग्रौर ग्रभिभावकता को स्वीकार कर चुकी थीं) भी थीं। चीनी-तिब्बती बुर्मी बोलनेवाली उपजातियाँ, Mran-ma 'म्रन-मां, ब्रह्मदेश में उतर से म्राने के पहले ही चीन के माध्यम द्वारा परोक्ष रूप से भार-तीय या भारतीय-मार्य प्रभावों के क्षेत्र में म्रा चुकी थीं (चीन से ब्रह्मों के ब्रह्म-देश में ग्राने से पूर्व ही बौद्ध-धर्म की महायान शाखा ग्रौर बौद्ध-धर्म के कुछ श्रार्य शब्द तथा पद इन्हें मिले थे।) ब्रह्मदेश में एक बार बस जाने पर, ११वीं शताब्दी में उनके महान विजेता राजा श्रनिरुद्ध (स्रनोयाठा) तथा क्यन्-चच् साः चन्जिता) के राजत्व-काल से 'म्रन्-मा' लोगों का मोन् जनों से घोर युद्ध श्रारम्भ हुआ; ११वीं से १८वीं शताब्दी तक के ब्रह्मदेश के इतिहास की मुख्य घटना यही युद्ध रहा, जिसके फलस्वरूप ग्रन्त में मोन लोगों का ब्रह्मदेश से ग्रस्तित्व ही मिट गया। इन दोनों जातियों के शान्तिपूर्ण ग्रथवा युद्धजनित सम्पर्क-काल में ब्रह्म का बौद्ध-धर्म तथा पालि (कुछ हद तक संस्कृत) भाषा द्वारा धीरे-धीरे यहाँ तक ग्रार्थीकरण होता गया कि सांस्कृतिक दृष्टि से बौद्ध ब्रह्मदेश केवल भारत से ही सम्बन्धित रह गया। पालि ग्रब ब्रह्मदेश में प्रमुख धार्मिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है, उससे बर्मी भाषा में सैकड़ों शब्द श्राए हैं तथा वर्मी साहित्य को प्रेरणा मिली है। इसके ग्रतिरिक्त, ब्रह्मी विद्वज्जनों ने पालि साहित्य का कलेवर और महत्व बढ़ाने में भी हाथ बँटाया है। भारतीय प्रभाव तथा संस्कृत-भाषा दक्षिगी स्याम (द्वारावती), कम्बोडिया (कम्बूज) तथा ग्रन्नाम (चम्पा) में खिष्टाब्द-पूर्व से ही प्रविष्ट होते रहे थे। धीरे-धीरे इन्दोचीन के इस क्षेत्र में संस्कृत उसी स्थान पर प्रतिष्ठित हो गई, जो उसे

भारतीय जनता के जीवन में प्राप्त था। ईसा की दूसरी-तीसरी शताब्दी के बीसियों संस्कृत शिलालेख संस्कृत के इस महत्त्व के प्रमाण हैं। ग्रब भी कम्बुज के रूमेर लोगों की भाषा और भिन्न जन प्रतीत होते चाम (Cham) जनों की नष्टप्राय भाषाएँ संस्कृत (तथा पालि) शब्दों से भरी पड़ी हैं। थाई (स्यामी) लोग ब्रह्मी जनों से (कम-से-कम भाषादृष्ट्या श्रवश्य) सम्बन्धित थे, श्रौर उन्होंने भी (ब्रह्मी लोगों की भाँति) उत्तर में ग्राकर द्वारावती के Mon 'मोन्' तथा कम्बूज के Khmer 'स्मेर' म्रादि विजित दक्षिरादेशीयों की संस्कृति को श्रपना लिया था। संस्कृत का स्यामी भाषा में ग्रब भी वही स्थान है जो उसका तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, हिन्दी, बंगला श्रीर उड़िया प्रभृति में है। यहाँ तक कि स्रव भी स्यामी भाषा संस्कृत से शब्द लेती है; उसके स्रधिकांश पारिभाषिक, वैज्ञानिक, श्रौपचारिक रस्मों से सम्बन्धित, तथा सरकारी पद-वियों एवं काम-कांज से सम्बन्धित शब्द, संस्कृत शब्दनामों, धातुग्रों ग्रौर विभिक्तियों का ग्राश्रय लेकर ही बनाए जाते हैं। (उदा० स्यामी भाषा में 'टेलीफ़ोन' के लिए 'दूर-शब्द' व्यवहृत है जिसका उच्चारएा 'थोरोसप' या 'थुर-सप्' किया जाता है; 'एरोप्लेन' का अनुवाद 'आकाश-यान' हुआ है और 'स्रागात्-छान्' के रूप में उच्चारित होता है; चलते सिक्के 'टिकल या बाट' के सौवें हिस्से--- Cent का अनुवाद 'शतांश' किया गया है जिसका उच्चारण 'सिदांग' होता है; Railway Traffic Superintendent का अनुवाद 'रथ-चारगा-प्रत्यक्ष' किया गया है, तथा Irrigation officer का 'वारि-सीमाध्यक्ष'; स्याम के राजा का नाम Aduldet = 'स्रतुलतेजाः'; युद्धमन्त्री की उपाधि Phibun Songkhram = 'विपूल-संग्राम'; एक छोटे शहर का नाम Aranya Pradesa 'ग्ररण्य प्रदेश', उच्चारण-ग्राराज् पथेत्; इत्यादि । कुलीन ग्राभ-जात-वर्ग के नाम ग्रब भी ग्रधिकांशतः संस्कृत से लिये हुए हैं।

इन्दोचीन अर्थात् आधुनिक स्याम या थाई भूमि, लाग्रोस, कम्बुज, वियेत्-नाम देश-समहों से आगे जब हम मलय-देश तथा इन्दोनेसिया (द्वीप-मय भारत) की ओर बढ़ते हैं, तो वहाँ भी हमें संस्कृत की विजय पहले की तरह ही स्पष्ट परिलक्षित होती है। इन्दोचीन, ब्रह्मदेश, स्याम, कम्बुज, लाओस् तथा कोचीन-चीन की ही भाँति सुमात्रा, जावा तथा बाली, विशेषकर जावा, में भी बीसियों स्थानों तथा नगरों के नाम संस्कृत में हैं। उदा० शूर-कृत = सूर-कर्त (Soera-karta); अयोध्याकृत = जोग्यकृतं (Djogyakarta);

१. रोमन ग्रक्षरों में लिखी जाती इन्दोनेसीय भाषायों का वर्ण-विन्यास डच भाषा की पद्धति के अनुसार है। इसमें—oe = 'उ, ऊ'; j, tj, dj तथा sj

ब्रह्मा = ब्रोमो (Bromo); सुराभय = सुराबाया (Soerabaya); वनसभा = वोनोसोबो (Wonosobo); सुमेरू = स्मेरू (Smeroe) इत्यादि । जावा के मुन्दानी ग्रौर यवद्वीपी दोनों जनों के नाम मुसलमान धर्मावलम्बी होने पर भी साहित्य-गंधी संस्कृत में हैं। उदा० ''विर-प्स्तक (Wiropoestaka) = वीर-पुस्तक; सूरादिपूर (Soeradipoera) = सुराधिपुर; म्राजं-म्रादिविजय (Hardja Hadiwidjaya)=म्रार्य-म्रादिविजयः; सूर्यो-प्रनत (Soerjo-pranata) = सूर्य-प्रग्त; सस्त्रोविर्य (Sastrowirja) = ज्ञास्त्रवीर्य; सस्त्रो-तम (Sastro-tama); पूजा-मार्य (Poedja-arja); वीरवङ्स (Wirowangsa); पूर्व-सुविजन्य (Poerwa Soewidjnja) = पूर्व-सुविज्ञ; वीर्य-सुशास्त्र (Wirja-Soesastra); सस्न-प्रविर (Sasra - Prawira) = सहस्र-प्रवीर; सस्र-स्तिवस्न Soetiksna) = सहस्र सुतीक्ष्ण; दिर्जसूत्रत (Dirdja-Soebrata) = धैर्यसूत्रत; म्रार्यसूबित्त (Ardja-Soebita); रंगा-वसित (Rangga-Warsita); विजेदिराज (Wirdjadiraja); यसविदग्द (Jasawidagda); सस्र-क्सम koesoema); मर्त-ग्रर्जन (Marta-Ardjana); ग्रादि-सुसास्त्र Soesastra); रेक्सा-क्स्म (Reksa-koesoema); बूदि-दर्म (Boedi-Darma) =बृद्धिधर्म; द्विजन्नात्मज (Dwidja atmadja); प्रवीर-सूदीर्ज (Prawira-Soedirdja); सूर्याधिकुसुम (Soerjadikoesoema); रेनसा-स्सील (Reksa-Soesila); सस्र-हर्सन (Sasra-Harsana); कर्त-ग्रस्मर (Karta-asmara) = कृत-स्मर; सस्र-स्गन्द (Sasra-Soeganda); जयपुष्पित (Djaja-Poespita); चित्रसेन्तन (Tjitra-Sentana); ग्रारिय-स्तीर्त (Arija-Soetirta); कर्त-विबव (Karta-Wibawa) = कृत-विभव; ग्रार्जो-सूप्राज्न्यो (Hardjo-Soepradjnjo) = म्रार्य-सूप्राज्ञ''; इत्यादि, इत्यादि। प्राचीन मलय, सुमात्रा, यवद्वीप, बाली तथा बोर्नियो द्वीपों में अनेक संस्कृत शिलालेख मिलते हैं, जिनमें प्राचीनतम ई॰ ४थी-५वीं शताब्दी के हैं। इनसे पता चलता है कि स्थानीय हिन्दू राजा ग्रौर ब्राह्मगा लोग संस्कृत को भारत की ही भाँति व्यवहार में लाते थे। यह पर-म्परा १६वीं शताब्दी के ग्रारम्भ तक चलती रही, परन्तु ई० १५२० में पूर्वी यवद्वीप के श्रन्तिम हिन्दू राज्य 'मजपहित्' (Madjapahit) को, जिसका संस्कृत नाम 'बिल्व-तिक्त' था, पश्चिमी यवद्वीप के मुसलमान शासकों ने जीत लिया, अनुक्रम से 'य, च, ज, श' व्यञ्जन हैं, तथा nj-का उच्चारण 'ज्' होता है। 'h' का उच्चार एा प्रायः नहीं किया जाता, तथा मूर्धन्य ध्वनियाँ अलग नहीं होतीं । देखिए, J. Gonda, 'Sanskrit in Indonesia', विशेष महत्त्वपूर्ण पुस्तक, (नागपुर, १६५३)।

श्रौर वह परम्परा छिन्न हो गई। सुमात्रा तथा यवद्वीप बौद्ध एवं संस्कृत श्रध्य-यन के इतने बड़े केन्द्र बन गए थे कि कई बार भारत से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए यहाँ आते थे। इसी प्रकार कम्बूज (Cambodia) में तन्त्रविद्या तथा सत्सद्श अन्य संस्कृत अन्थों का अध्ययन होता था। इन अन्थों में से कुछ का पता अभी हाल में नेपाल की हस्तलिखित प्रतियों में लेखक के माननीय सहकर्मी डॉ॰ प्रबोधचन्द्र बागची ने लगाया है (दे॰ उनकी Studies in Tantras, भाग १, कलकत्ता विश्वविद्यालय, १६२६, पृ० १-२६) । स्राज भी बालिद्वीप के दस लाख निवासियों में से ६६ प्रतिशत लोग हिन्दू-धर्म के कुछ स्थानीय मलय तथा दक्षिएा-द्वीपी उपादानों से मिश्रित रूप का पालन करते हैं; संस्कृत मन्त्र ग्रौर पाठ ग्राज भी बली के ब्राह्मणों द्वारा काम में लाए जाते हैं ग्रीर यद्यपि वे स्वतन्त्र रूप से संस्कृत का ग्रध्ययन नहीं करते, फिर भी उनकी भाषा स्थानीय बोलियों से मिश्रित तथा दूषित होने पर भी प्रायः ग्रच्छी संस्कृत रहती है। इन मन्त्रों एवं पाठों में से कुछ का बली में स्व॰ प्रो॰ सिल्वाँ लेबी (Prof. Sylvain Levi) ने संकलन करके बडौदा की 'गायकवाड स्रोरियण्टल सीरीज' में प्रका-शित करवाया था । यवद्वीपी तथा बालिद्वीपी दोनों के साहित्य मुस्यतया संस्कृत पर ही ब्राधारित हैं, ब्रौर ये दोनों भाषाएँ ब्रपने विकास के प्रारम्भिक काल में संस्कृत शब्दों से बिलकुल भरी हुई थीं। संस्कृत के वसन्त-तिलक स्रोर शार्द् ल-विकीड़ित स्रादि कुछ छन्द यवद्वीपी स्रोर बालिद्वीपी भाषास्रों में सगहीत हो गए हैं; भौर 'म्रज् न-विवाह' (Ardjoena-Wiwaha) या कृष्णायन (Kresnayana) 🗔 सद्श प्राचीन यवद्वीपी ग्रन्थों के स्लोक, जिनमें संस्कृत शब्दों की लम्बी लड़ियों-की-लड़ियों के बीच में कहीं-कहीं एकाध दक्षिएा-द्वीपी (यवद्वीपी) कियाशब्द या शब्दांश या संज्ञाशब्द मिल जाता है, विलकुल संस्कृत-कन्नड् या संस्कृत-मलयालम ( मिएप्रवालम् ) के क्लोकों-से दीख पड़ते हैं। स्राज भी यवद्वीप तथा बली में सांस्कृतिक शब्द, स्रौपचारिक पदावली तथा उपाधियाँ संस्कृत से ही लिये जाते हैं। जब यवद्वीपी लेखक डाँ० नोतोसूरोतो (Dr. Notosoeroto) हॉलैण्ड से एक डच-मलय पत्र प्रकाशित करते हैं तो वे उसका नाम रखते हैं 'उदय' (Oedaya); जब कुछ साहित्यिक जोग्यकर्त में यव-द्वीपी संस्कृति के प्रध्ययन के लिए एक सम्मेलन की स्थापना करते हैं तो वे उसका नाम रखते हैं 'बूदि-ऊतोमो' (Boedi-Oetomo) = बृद्धि-उत्तम; तथा स्त्रियों के एक मण्डल (club) का नाम रखा जाता है 'वोनितो-विरोमो' (Wonito-Wiromo) = विनता-विराम । ईसा की चौदहवीं शताब्दी में 'मज-पहित' (Madja-pahit) साम्राज्य के यवद्वीपी राजा लोग, ग्रपने साम्राज्य के

ऋन्तर्गत इन्दोनेसीय द्वीपों के सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों में लोगों में हिन्दू-यवद्वीपी संस्कृति श्रौर धर्म के प्रचारार्थ, 'भुजङ्ग' (Boedjonggo) नामक शास्त्रों में पारंगत प्रचारकों को भेजते थे। इन द्वीपों में संस्कृत की उपस्थिति के फलस्वरूप श्रिधिकाश इन्दोनेसीय (दक्षिणद्वीपी) भाषाएँ संस्कृत की सांस्कृतिक शब्दावली से परिपूर्ण हो गईं। यह परिस्थित हमें एशियाई महाद्वीप के भाग मलय से लेकर पूर्व में मलक्का एवं तिमोर तथा उत्तर में फिलिपाइन द्वीप-समूह तक मिलती है। संस्कृत शब्दों का प्रसार श्रौर भी दूर तक पूर्व में हुश्रा, यहाँ तक कि श्रॉस्त्रोनेसीय भाषा गोष्ठी के श्रन्तर्गत की सुदूर मेलानेसीय तथा पोलिनेसीय भाषाश्रों में भी संस्कृत उपादान श्रनुमित किये गए हैं।

मध्य एशिया की विलुप्त भाषाएँ ईरानी गोष्ठी की प्राचीन खोतनी तथा ( 'केन्तुम्' शाखा की) भारतीय-यूरोपीय तुखारी ( या प्राचीन कृचियन एवं प्राचीन काराशहरी (Old Kuchean Old Qara šahrian) ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में भारतीय वर्णमाला में ही लिखी गईं। इन भाषाश्रों में संस्कृत से अनुवाद हुए, तथा इन्होंने बहुत-से सांस्कृतिक शब्द भी संस्कृत से लिये। इसी प्रकार ईरानी कुल की एक भाषा सुग्दी, जो मध्य एशिया के एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती थी तथा जिसकी आदिभूमि पामीर का पठार या आधुनिक रूसी तुर्किस्तान का प्रान्त था, पर भी संस्कृत का अपेक्षाकृत कुछ कम प्रभाव पड़ा।

ये सब भारतीय-यूरोपीय भाषाएँ संस्कृत के साथ सरलता से मिलजुल सकती थीं, श्रौर प्राचीन खोतनी तथा तुखारी, कुछ हद तक चीनी श्रौर
उत्तरी मध्य एशिया की तुर्की में भारतीय एवं संस्कृत का प्रभाव पहुँचाने का
माध्यम बनीं। ईरान में बौद्ध धर्म की उपस्थिति तथा ईरान के भारत से
सम्पर्क से फ़ारसी (मध्ययुगीन तथा ग्राधुनिक दोनों) में भी कुछ भारतीयश्रायं शब्द श्राये, जिनमें कुछ ये हैं—"बुत—मूर्ति (मूलरूप 'बुद्ध' मूर्ति);
शकर—चीनी या खाँड (<सकरा, शकरा); कन्द या कन्द—मिश्री
(<खण्ड);शमन—बौद्ध पुरोहित (<श्रमगा); किर्बाम्—कपड़ा (<कार्पस);
नारगील—नारियल (नारिकेल); चन्दन, सन्दल—चन्दन; नील—नील; बबर्
—बाघ (<व्याघ्र); लाक—चपड़ी की लाख (<लक्खा, लाक्षा); बरहँमन
—ब्राह्मगा (बाद में ग्राया हुग्रा); शतरंग या शतरंज (<चतुरंग); शागल—
सियार (<श्रगाल); राय—राजा (<राग्र, राजा)" इत्यादि। भारतीयश्रायं तथा श्रन्य भारतीय शब्द फ़ारसी के पश्चिम में श्ररबी तक गये, श्रौर वहाँ
से फ़ारसी तथा श्ररबी के माध्यम से परोक्ष रूप से भूमध्य-प्रदेश के देशों तक

पहुँचे। इसके पहले भी प्राचीन भारतीयों ग्रौर ग्रीकों के सम्पर्क से कई भारतीय शब्द (विशेषतः व्यापार-विषयक) सीधे भी ग्रीक भाषा में गये थे; ग्रौर इसी प्रकार कई ग्रीक शब्द भारत में ग्राकर संस्कृत में ले लिये गए थे। इस विषय में Indian Antiquary १८७२ में प्रकाशित श्री ए० वेबर (A. Weber) का, 'ग्रीक में संस्कृत तथा संस्कृत में ग्रीक शब्द' विषयक लेख द्रष्टव्य है। परन्तु जिस प्रकार पूर्व तथा उत्तर में संस्कृत का सांस्कृतिक प्रसार हुग्रा दीख पड़ता है, उसी प्रकार पश्चिम में नहीं हुग्रा।

ईसा की सातवीं शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध-धर्म के स्रागमन के पश्चात् विब्बती भाषा पर भी संस्कृत का प्रभाव पड़ने लगा था। परन्तु तिब्बती, चीनी की तरह एक स्वतःसम्पूर्ण भाषा है, स्रतएव उसमें संस्कृत शब्दों के तिब्बती प्रतिशब्द स्रपने उपादानों से ही बना जेने की प्रवृत्ति रही, फिर मूल शब्द का भाव चाहे कितना ही विषम और जटिल स्रथवा विदेशी तथा निगूढ़ क्यों न रहा हो। यहाँ तक कि व्यक्तिवाचक नामों का भी तिब्बती में स्नुवाद कर लिया गया। उदा॰ "बुद्ध = सङ्स्-र्यंस् (Sais-rgyas) = (स्राधुनिक उच्चारए) — सेङ्-जे (Sen je); प्रज्ञा-पारमिता = शेस्-रब्-फा-रोल्-तु (Ses-rab-pha-rol-tu); वज्ज-सत्त्व = दों-जें-सेम्स्-द्पाइ (Rdo-rje-sems-dpa'i); स्रमिताभ = होद्-द्पाग् मेद् (Hod-dpag med) — स्रा॰ उच्चा॰ = यो प्या-मे (ö-pä-me); तारा = स्प्रोल्-म (Sgrol-ma) उच्चा॰ डोल्-मा (Dolma); स्रवलोकितेश्वर या लोकेश्वर = स्प्यान्-रस्-िज्यस (Spyan-ras-gzigs,) स्रा॰ उच्चा॰ चेन्-रे-सी (Cen-rä-ši)" इत्यादि।

चीन का ग्रार्थ-भारत से सम्पर्क सम्भवतः ईसा-पूर्व की शताब्दियों में हुग्रा, पर कब ग्रीर किस प्रकार, इसका पथा नहीं चलता। 'लाऊ-त्ज़' (Lao Tsze) की 'ताग्रो-तेः-किंग' (Tao-teh-king) (लगभग ५१० वर्ष ई० पू०) तथा उपनिषदों में कुछ बातें बहुत मिलती-जुलती हैं, परन्तु लाऊ-त्जू का Tao 'ताग्रो' (प्राचीन रूप\* 'धाऊ' Dhãu) तथा उपनिषदों का 'ऋत' ('धमं', 'ब्रह्म') दोनों चीन तथा भारत के स्वतन्त्र अनुशीलन द्वारा प्राप्त किये हुए एक समान दार्शनिक सिद्धान्त भी हो सकते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इन दोनों देशों के बीच ईसा-पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के मध्य में परोक्ष सम्पर्क स्थापित हुग्रा था, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चीनी तथा भारतीय जनता के बीच का यह सम्पर्क मध्य-एशिया के जनों के माध्यम से हुग्रा था। चीनी सेनापित तथा ग्रन्वेषक चांग कियेन (Chang Kien) ई० पू० दूसरी शताब्दी में जब मध्य-एशिया में ग्राया तब उसे वहाँ के निवासियों से भारत के बारे में सुनकर ग्रीर चीनी रेशम

तथा बाँस की बाँसरियों को मध्य-एशिया के मारफ़त भारत जाते देखकर बड़ा ग्राश्चर्य हमा। वास्तव में ये चीज़ें ग्राधनिक यन-नान (Yun-nan) और म्रासाम की राह से भारत म्राती थीं। बाँस की बंसियों का उल्लेख थोड़ा मुनौरञ्जक है। चीनी से संस्कृत में ग्रपनाये हुए शब्दों में से हमें केवल चार शब्द ज्ञात हैं--एक तो चीन देश का नाम 'चीन'-- यह ई० पू० २४४-२०२ के 'तिसन' (Ts'in) राजवंश से लिया गया है, जिसके राजत्व-काल में प्रथम वार चीन एक एकीकृत शक्तिशाली साम्राज्य बना। दूसरा शब्द 'कीचक' (= एक प्रकार का बाँस) है, जो प्राचीन चीनी शब्द \*की-चांक Ki-cok (='की' जाति का बाँस) से निकला है। (देखिए श्री सिल्वाँ लेवी का Ecole Française de l' Extreme Orient, Hanoi के २५वें वार्षिक ग्रन्थ में 'Etudes Asiatiques' शीर्षक लेख, पष्ठ ४३, पारिस १६२५)। तीसरा शब्द लेखक के ग्रन्यत्र लिखे ग्रनुसार (दे० सर ई० डेनिसन रॉस् स्मारक-ग्रन्थ, पूना १६३६, पु० ७१-७४) 'म्सार' (musāra) है, जो महाभारत की तथा बौद्ध संस्कृत में मिलता है ग्रौर 'किसी प्रकार का बहमूल्य पत्थर या ग्रन्य वस्तु' के ग्रर्थ में व्यवहृत है। चौथा शब्द प्राचीन संस्कृत-चीनी शब्द-कोष में उहिलखित द्वीं शताब्दी ई० की संस्कृत का 'शय' (=काग़ज़) शब्द है, जो आद्य चीनी के 'त्सिये:' (tsieh) शब्द से स्राया है। ऐसे स्रौर कई चीनी शब्द भारत में स्राय हैं; यथा—'सिन्दूर'=चीनी Ts'in-t'ung='चीनी सीसा, चीनी सिन्दूर' (इसका पर्यायवाचक एक संस्कृत शब्द 'नागरक्त' सम्भवतः किसी चीनी शब्द वा वाक्य का श्रनुवाद है); 'तसर'= 'एक प्रकार का रेशम', चीनी Ta-ss $ar{e}$ (p)। भारत तथा चीन में प्रत्यक्ष ग्रीर नियमित रूप से सम्पर्क ईसा की प्रथम शताब्दी में तब ग्रारम्भ हम्रा जब ई० स० ६० के लगभग तत्कालीन चीन के सम्राट् के बुलाने पर भारतीय भिक्ष् काश्यप मातंग (Kia-yeh Mo-tang) ग्रौर फ़ा-लान (Fa-lan) (? धर्मरत्न) चीन में बौद्ध मत का उपदेश देने के लिए गये । महायान शाखा के संस्कृत ग्रन्थों का शीघ्र ही चीनी में श्रनुवाद होने लगा। इस प्रकार भारतीय तथा चीनी विद्वज्जनों ग्रौर धर्म-प्रचारकों के सह-योग से प्रमारा में बहुत बड़े ग्रौर ग्रत्यन्त मूल्यवान् चीनी बौद्ध साहित्य का निर्मारण हुग्रा । इस विषय में चीनवालों ने संस्कृत नामों ग्रौर शब्दों को चीनी रूपों में श्रनुदित करने की श्रपनी मूल पद्धति का ही उपयोग किया; श्रन्यथा चीनी लोगों के लिए ग्रपनी भावव्यंजक (Ideogrammatic) चित्रलिपि (Hieroglyphic) में सम्मिश्रित, दुरूह तथा उनके कानों को बर्बर-सी प्रतीत होती विदेशी ध्वनियाँ व्यक्त करना कठिन था। कुछ संस्कृत शब्द भी चीनी में उनके

पन्द्रह सौ वर्ष पहले प्रचलित उच्चारगा के साथ ग्रपना लिये गए, परन्तु ग्राधु-निक चीनी प्रादेशिक भाषाग्रों में यह प्राचीन चीनी उच्चारए। इतना ग्रधिक बदल गया है कि मूल शब्द का चालू ध्वनि-रूप पहचाना ही नहीं जा सकता। उदा० 'बुद्ध' का कुछ परिवर्तित उच्चारगा '\*बुद्ध् या \*बुध्' होकर उसका प्राचीन चीनी उच्चारण '\*भ्य्वद् या भ्य्वत् (\*Bhywad या Bhywat)' हुग्रा; श्राधुनिक चीनी बोलियों में उसके विभिन्न उच्चारएा 'फ्वात्', 'फ़्वात्', 'फ़ात्', 'फ़ो' एवं 'फ़्' (Phwat, Fwat, Fat, Fo, Fu) होते हैं; 'श्रमित (या श्रमि-ताभ) बुद्ध' का उच्चारण ग्रब 'ग्रो-मि-तो-फ़ू (O-mi-to Fu)' होता है; 'काश्यप' से प्राचीन चीनी '\*Ka-zyap का-ज्यप्' हुग्रा, जो ग्राधुनिक बोलियों में 'का-येप्, का-येह्, किग्रा-येह् तथा चिग्रायेह् (Ka-yep, Ka-yeh, Kiayeh, Chia yeh)' म्रादि विभिन्न रूपों में बोला जाता है (प्राचीन जापानी में इसीका रूप 'का-सिम्रपू Ka-siapu' लिया गया था, जिससे परिवर्तित म्राधु-निक रूप 'का-रयो Ka shyo' प्राप्त हुम्रा है) । 'ब्रह्मा' से निकला हुम्रा \*'ब्रम्ह्' ग्रब 'फान्' (Fan) हो गया है; 'ब्राह्मण्'>क्षब-र-मन् (Ba-ra-man) होकर 'पो-लो-मेन् (Po-lo-men)' बन गया । तिब्बती की भाँति (शायद तिब्बती में यह सुफ चीनी से ही ब्राई थी) चीनी में भी संस्कृत व्यक्तिवाचक नामों के भी अनुवाद प्रचलित हैं; जैसे-बुद्ध की उपाधि 'तथागत', चीनी में 'भू-लाइ (Ju-lai) ( = उस ग्रोर गया हुग्रा)' हो गई; 'ग्रश्वघोष' = 'मा-हेंग Ma-heng ( = घोड़े की हिनहिनाहटवाला) बन गया; 'धर्म-सिह' = 'फ़ा-शिह Fa-shilı (धर्म का सिंह)' हो गया; 'धृतराष्ट्र'='दी-क्वो Di-Kuo (=राज पकड़ने वाला)', 'दशरथ' = 'श: Shih-Chü'; ग्राधुनिक युग में भी नामों का ऐसा म्रनुवाद होता है--- जैसे 'रवीन्द्र' = 'चेन्-तान Chen-tan ( = वज्र म्रर्थात् इन्द्र श्रीर सूर्योदय)'; 'सूनीति'=='शान्-ताग्री Shan-tao', 'सु-मन' = 'शान-यी Shan-yi'; इत्यादि-इत्यादि । परन्तु इनके ग्रतिरिक्त भी मूल संस्कृत शब्द अपने अत्यन्त विकृत रूप में चीनी में मिलते हैं; श्रौर बौद्ध-दर्शन में ऐसे शब्दों का जो भाव होता था, वह चीनी में चिरकाल-प्रतिष्ठित हो गया है। प्राचीन चीनी जनों ने महान् भारतीय-चीनी संसर्ग-काल में संस्कृत सीखने के गुरुतर प्रयास किये थे जिनके फलस्वरूप ईसा की सातवीं-म्राठवीं शती के रचित संस्कृत-चीनी शब्द-कोष पाये गए हैं। इनकी हु-ब-हु प्रतिलिपियाँ जापान से १ प्रवी शता-ब्दी में प्रकाशित हुई थीं। (इस प्रकार के कई कोषों का ग्रनुशीलन हुन्ना है, जिनमें से दो के ग्रालोचनात्मक संस्करणा लेखक के मित्र तथा सहकारी डॉ॰ प्रबोधचन्द्र बागची द्वारा कुछ समय पूर्व सम्पादित हो चुके हैं।) 'चीन में संस्कृत

-भाषा' : यही एशिया की दो महान जनताम्रों के बीच स्थापित सांस्कृतिक सम्बन्ध की महान प्रतीक है; केवल इन्हीं दो जनों ने एशिया में ग्रपनी दो मौलिक संस्कृतियों का निर्माण किया। हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है कि एक ग्रोर चीन की प्रतिभा तथा ग्रहण-शक्ति ग्रौर दूसरी ग्रोर भारत की भौतिक विषयों में स्वभावतः स्राग्रह-हीनता के कारएा, इस सम्पर्क स्रौर बन्धत्व से चीन को ही विशेष लाभ हुमा। चीन ने भारतीय चिन्तन, भारतीय भावकता तथा भारतीय र्धामिक कला को स्रात्मसात् कर लिया; परन्तू चीनी मानववाद की महत्ता, चीनी कला की मौलिक सजन-शक्ति और चीनी जिज्ञासवित्त भारत की आत्मा पर प्रभाव न डाल सकी । इस पर भी यह प्रश्न सम्भवतः उठ सकता है कि जिस प्रकार गुप्त-काल के सिक्कों पर उपलब्ध कला में चीनी कला का निश्चित प्रभाव दीख पड़ता है, उसी प्रकार क्या गृप्त-काल के संस्कृत-साहित्य में निहित प्रकृति-प्रेम की भावना भी चीनी प्रभाव तो नहीं है ? संस्कृत के अध्ययन द्वारा चीनी अभ्यासियों को ध्विन-विज्ञान से परिचय प्राप्त हुन्ना, जिसका स्रभाव चीनी भाषा-चर्चा की बहुत बड़ी कमी था, यद्यपि यह कभी बहुत-कूछ उनकी लिपि की विचित्रता को लेकर ही थी। संस्कृत के उदाहरएा को सामने रखकर उसके अनुरूप ही चीनी लोगों ने अपनी भाषा के ध्वनि-तत्त्व का अध्ययन करना अप्रारम्भ किया।

कोरिया एवं जापान में संस्कृत भाषा गुप्तोत्तरकालीन प्राचीन भारतीय लिपि के साथ चीन से आई। पहले जापानी तथा कोरियाई विद्यार्थी संस्कृत का ग्रध्ययन चीन में ही करते थे। ग्रब भी उपर्युंक्त गुप्तोत्तरकालीन लिपि जापान के कुछ तान्त्रिक मत के बौद्ध-पंथों में प्रचिलत है। जापानी भाषा के ग्रमेकाक्षरात्मक स्वरूप के कारए। वह संस्कृत शब्दों के प्रकाश का ग्रच्छा माध्यम बन सकी। वस्तुतः यह है भी ग्राश्चर्य की बात कि चीनी ग्रौर कोरियाई की ग्रपेक्षा जापानी में संस्कृत का प्रभाव उसके ग्रपनाये हुए बौद्ध-संस्कृत शब्दों के रूपों में विशेष दृष्टिगोचर होता है। साधारए।तथा जापानी लोग संस्कृत नामों, शब्दों तथा पदों के चीनी ग्रमुवाद का जापानी उच्चारए। व्यवहार में लाते हैं। [उदा० धर्म = ग्राधु० चीनी — ता-मो (Ta-mo) परन्तु जापानी में — दरुम (Daruma); चीनी फ़ो या फ़त् (Fo or Fat) = बुद्ध का जापानी उच्चारए। बुत्सु (Butsu), ग्रथवा लेखनानुसार < बुतु (Butu) होता है; चीनी फ़न् (Fan) = ब्रह्मा, जापानी में बोन् (Bon) हो गया; तथा चीनी पो-लो-मेन् (Po-lo-men) = ब्राह्मएा, जापानी में ब-र-मोन् (Ba-rā-mon) हो गया।] परन्तु इनके ग्रतिरिक्त (जापानी तथा चीनी दोनों लिपियों में लिखे हुए) कुछ

मूल संस्कृत शब्द भी जापानी में पाए जाते हैं। उदा० 'सर' (Sara) = पात्र (< शराब); 'त्सूद्जुमि' (Tsudzumi), प्राचीन जापानी 'तुदुमि' (Tudumi)=छोटा नगाड़ा ( < दून्द्भि); हित्स (Hatsi)=प्राचीन जापानी 'पिति' (Pati)=कटोरा<पात्र: बिनयक (Binayaka)=विनायक; (Bishamon) = वैश्वव्या; बिश (Bashi) = विशव्दः एम या येम (Ema or Yema) = यम; कोम्पिर (Kompira) = क्रमीर; बिरुशन (Birushana) = वैरोचन; रुरि (Ruri) = वेल्रिय, वैड्यं; स्तर (Sutara) = बौद्ध ग्रन्थ (=स्त्र); बोदइ (Bodai)=बोधि; हन्न्या (Hannya) (लिखित रूप 'पन्त्या'=Pannya)=बृद्धि (<प्रज्ञा); नरक (Naraka)=नरक; गरन (Garan) = मन्दिर, मठ ( = संघाराम); बिकू और बिकुनि (Biku, Bikuni) == भिक्ष, भिक्षणी; शमोन (Shamon) = श्रमण; सो (So) = प्रोहित (< संघ); सम्मइ (Sammai)=समाधि; रकन् (Rakan) (= अर्हन्त); हरमित (Haramita)=पारमिता; युक्त (Yuka)=योग; वेद या बिद (Beda or Bida) = वेद; म(न्) दर (Mandara) = अनेक रंग = मण्डल; हंदरिके (Hundarike) = कमलविशेष = पुण्डरीक; इत्यादि । कुछ ७वीं शताब्दी ई॰ के ताड़पत्रों के हस्तलिखित संस्कृत ग्रन्थ जापान में सूरक्षित हैं। (ग्रठारहवीं शताब्दी में जापान में इनका अध्ययन हुआ और एक चीनी प्रतिलिपि के साथ उन्हें प्रकाशित किया गया था; तथा श्री एफ़ • मैक्समूलर (F. Max Mueller) ने बुन्यू निञ्जयो (Bunyu Nanjio) की सहायता से स्रॉक्सफर्ड से १८५४ ई० में इनका एक ह-ब-ह संस्करण प्रतिलिपि तथा टिप्पिशायों के साथ प्रकाशित किया गया था।) लगभग २० वर्ष हुए डॉ० जे० ताकाकूस (Dr. J. Taka-Kusu) ने जापानी भाषा के बौद्ध-धर्म की विरासत या रिक्थ के रूप में ग्राये हए संस्कृत तथा अन्य भारतीय उपादानों का अध्ययन तोक्यो (Tokyo) के 'यंग ईस्ट' (Young East) में प्रकाशित किया। इस अध्ययन के फलस्वरूप प्राचीन तथा मध्ययूग में इन दोनों देशों के प्रत्यक्ष सम्पर्क न होते हए भी संस्कृत के माध्यम द्वारा हुई भारतीय भावना का सुदूरस्थित जापानी भाषा पर मनोरंजक प्रकाश पड़ा।

संस्कृत भाषा के यूरोप में अध्ययन से वह भाषा-विषयक जगत् में अपने उचित या प्राप्य स्थान पर पुनःप्रतिष्ठित हो गई। भारतीय-यूरोपीय पट-भूमिका तथा भारत-यूरोपीय भाषा-शास्त्र के अध्ययन में अपने महत्त्व के कारण संस्कृत को अधिकांश यूरोपीय विश्वविद्यालयों में स्थान दिया गया है। विशेषतः ग्रीक और लातीन भाषा-तत्त्व के अध्ययन के लिए संस्कृत अनिवार्य विषय हो गई है।

भारतीय-यूरोपीय के प्राचीनतम साहित्यिक लेख-पत्र-(नवीन ग्राविष्कृत हित्ती श्रादि के ग्रन्थों तथा होमर की कविताग्रों के साथ-साथ) वेदों की भाषा के रूप में संस्कृत को यथेष्ट सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भारत के लिए इसका महत्त्व निर्विवाद रूप से सबकी स्वीकृति पा चुका है। जर्मनी के नात्सी (Nazi) लोग अपने नाडिक (Nordic) जात्यभिमान में भी अपनी विशिष्टता के प्रतीक को संस्कृत शब्द 'स्वस्तिक' (Swastika) से ही पुकारते थे-एक शब्द जो श्राभाग्रा-काल से पीढियों से हमारा है और जिसका नभाग्रा रूप 'साथिया' या 'साथियो', क्रमशः राजस्थानी ग्रौर गूजराती में ग्रब भी प्रचलित है। इसके भी त्रागे, वे अपने को 'आर्य' (Arier, Arisch) कहलाने में अभिमान अनुभव करते थे, तथा यहदियों को अनार्य (nichtarisch) कहकर घणा की दृष्टि से देखते थे। परन्तु स्वयं भारत में ग्राधुनिक भारतीय बुद्धिजीवियों में संस्कृत-जैसे इस महान रिक्थ के प्रति उपेक्षा का एक षड्यन्त्र-सा खड़ा हो रहा है। वास्तव में 'घर का जोगी जोगना' ही रहता है ग्रौर 'ग्राँन गाँव का सिद्ध' हो जाता है। जबकि संस्कृत ग्राज भी ग्राधृनिक भारतीय भाषाग्रों में जीवन-रस का सिचन कर रही है, तब उसे 'मृत' कैसे कहा जा सकता है ? कम-से-कम संस्कृत का यह रूप तो हमें कभी भी न भलना चाहिए। इसके ग्रतिरिक्त संस्कृत का एक ग्रौर भी—ग्रौर लेखक की दृष्टि में गुरुतर-महत्त्व है। संस्कृत भारतीय संस्कृति की एकमात्र प्रतीक है; वह उस भारतीय चिन्तन की प्रतीक है जिसका निर्माण सर्वश्रेष्ठ श्रार्यं तथा पूर्व-श्रार्य (द्रविड् एवं दक्षिणदेशीय) उपादानों के सम्यक् समन्वय से हम्रा है-वह भारतीय चिन्तन, जो विगत से तीन हजार वर्षों से एक ऐसे वाता-वरए। में निर्मित होता था, पलता ग्रा रहा है जहाँ सत्य के अन्वेषण में पूर्ण स्वातन्त्र्य रहा है, जहाँ सभी ग्राध्यात्मिक तथा ग्रन्य प्रकार के ग्रनुभवों के प्रति सिहण्णुता दिखाई गई है, तथा जहाँ शाश्वत सत्य से सम्बन्धित विषयों में कभी संकीर्णता नहीं रही।

संस्कृत के पश्चात् वे भाषाएँ ग्राईं जिन्हें हम वैज्ञानिक दृष्टि से उसीके कनीयस् रूप कह सकते हैं। ये प्राचीन 'प्राकृतें' तथा ग्राधुनिक 'भाषाएँ' हैं। विभिन्न बोलियों के एक श्रृंखला की कड़ियों के रूप में होते हुए भी प्राचीन काल में प्रायः विदेशी लोग भारतीय भाषा को एक ही समभते थे, ग्रौर संस्कृत उस श्रृंखला की मध्य-स्थित मिएा-सी थी। ऊपर उल्लिखित चीनी शब्दकोषों में बहुत-से देशज प्राकृत राब्द संस्कृत कहकर दिये गए हैं। ये सब संस्कृत से सम्बन्धित भारतीय शब्द थे; वास्तव में वे संस्कृत शब्दों के ही पश्च-विकसित रूप थे; ग्रतएव स्वभावतः संस्कृत की पंक्ति में उनका स्थान भी था, यही

मान्यता भारतीय जन की भी थी। प्राकृत ग्रौर संस्कृत परस्पर ग्रविच्छेद्य थीं; दोनों में से किसीके भी स्वतन्त्र ग्रस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती थीं; वास्तव में ये दोनों बहुत-कुछ ग्रन्योन्य श्रित थीं। भारतीय-ग्रार्य भाषा के मभाग्रा काल के पश्चात् के विकास की चर्चा करते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। लेखक का तो मत है कि ग्राजकल के भारतीयों को भी यह बात भली-भाँति याद रखनी चाहिए।

संस्कृत की भारत तथा भारत से बाहर दिग्विजय की उपरिलिखित कुछ ग्रप्रासंगिक चर्चा का उद्देश्य, चार संस्कृतियों —एक ग्रार्य, तथा तीन ग्रनार्य (द्रविड, निषाद एवं किरात) - के भारत में हए एकीकरएा का महत्त्व दिख-लाना था। भाषा में भी इस एकीकरण के स्पष्ट प्रमाण मौजद हैं। भारत में श्रागमन के पश्चात् सात-ग्राठ शताब्दियों के भीतर ही जैसे-जैसे भारतीय-ग्रार्थ भाषा अनार्य जनों द्वारा अपनाई जाने लगी, वैसे-वैसे उसमें कई नये परिवर्तन श्राने लगे। जैसा पहले कहा जा चुका है, सर्वप्रथम पूर्व में व्यंजनों के समीकरण तथा दन्त्यों के मूर्द्धन्यीकरएा ग्रादि ध्वनिभेद की नई प्रवृत्तियों का श्रीगणेश हम्रा, जो वास्तव में पूर्वोल्लिखत पूर्व-वैदिक ध्वनि-तत्त्व नियम (ल् + दन्त्य = मुर्धन्य) का ही उत्तरकालीन प्रचलन था। ये समीकरण तथा 'र' के 'ल' में परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्तियाँ सम्भवतः दसवीं शती ई० पू० की या उससे भी प्राचीनतर थीं। बुद्ध के कुछ पहले, लगभग ६०० वर्ष ई० पू० तक पूर्वी भारत में भारतीय-ग्रार्य भाषा का मभाग्रा काल पूर्णतया प्रतिष्ठित हो चुका था, जबिक पश्चिमोत्तर भारत-उदीच्य-तथा सम्भवतः मध्यदेश-में भी, जहाँ तक ध्विन-विज्ञान का प्रश्न था, वैदिक (या ग्राभाग्रा) रूप ही चल रहा था; परन्तू रूप-तत्त्व में यहाँ की भाषा भी अन्य प्रादेशिक बोलियों के समान ही हो गई थी। इसके श्रतिरिक्त, उदीच्य की भाषा के मध्य-एशिया में प्रचलित मभाग्रा प्रादेशिक रूप के उदाहरणों से पता चलता है कि उदीच्य में ग्रन्य बोलियों के किंचित् पहले से ही कुछ विशेष वाक्य-वैन्यासिक तथा रूपतात्त्विक नवीनताएँ श्रा गई थीं, उदा० भूतकाल के कर्तर रूप को व्यक्त करने के लिए त-साधित भावे निष्ठित (Passive Participle) तथा ग्रस्त्यर्थ किया (Substantive Verb) के संयुक्त काल रूप का प्रयोग (उदा॰ कृत ग्रस्ति = किया है, किया।) ध्वनि-विज्ञान को छोड़कर, अन्य सब विषयों में सभी भारतीय-आर्य भाषाओं में मभाग्रा रीति एक साथ ही ग्रा गई। श्रीर कुछ बातों में यह ध्वनि-विज्ञान-सम्बन्धी रूढिबद्धता उदीच्य बोलियों सदूर पश्चिमोत्तर भारतीय अफ़गान सीमान्त-प्रदेश की 'दर्द' बोलियों (जिनका भारतीय-ग्रार्य-भाषाओं से स्वतन्त्र

यपना बिलकुल पृथक् ही विकास हुया है) तथा पंजाब की बोलियों—की हमेशा से एक खास विशेषता रही है। उदीच्य की इस ध्विन-विज्ञान-सम्बन्धी रूढ़ि-बद्धता की तुलना में पूर्व की भाषायों का ध्विन-वैज्ञानिक क्षय (ग्रथवा विकास) बहुत ग्रधिक शीघ्रतर हुया। यह वस्तु ग्राज भी पूर्वी बोलियों के विषय में स्पष्ट होती है। पश्चिमोत्तरी लहंदी ग्रौर पंजाबी ग्रब भी कुछ बातों में मभाग्रा की ध्विन-पद्धित का ग्रमुसरण करती हैं [यथा, मभाग्रा के द्वित्वावस्थित व्यंजनों का संरक्षण; द्विव्यंजनों या दीर्घ-व्यंजनों के पहले ग्राये हुए ह्रस्व स्वर का एक दीर्घ स्वर में परिवर्तन ग्रौर साथ-ही-साथ इन द्वित्वावस्थित व्यंजनों में से एक का लोप—इस रीति का विरोध] जबिक सुदूर-पूर्व की एक बोली, चट-गाँवी बँगला, कुछ बातों में पश्चिमी बँगला से भी विकास में एक कक्षा ग्रागे बढी हुई है; [यथा, मभाग्रा की द्विस्पर्श ध्विनयों से प्राप्त हुए ग्रन्तःस्वरिक स्पर्शों (Intervocal Stops) का भी लोप; तथा मभाग्रा के 'म्म्' से ग्राये हुए ग्रन्तःस्वरिक 'म्' का ग्रानुनासिक हो जाना, इत्यादि।] (दे० लेखक कृत The Quaternary Stage of Indo-Aryan, in the Proceedings of the All-India Oriental Conference, Patna, 1930.)

मभाग्रा का व्यंजनों का समीकररण द्रविड तथा दक्षिरादेशीय प्रभाव का ही फल है, यह नहीं कहा जा सकता; यह किया स्वाभाविक विकास-जन्य भी हो सकती है। इस विषय में निविचत रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आर्य-भाषा द्वारा दो-तीन हजार वर्ष पूर्व स्थान-भ्रष्ट की हुई भाषात्रों की प्रकृति के विषय में हमें कुछ भी पता नहीं है। परन्तू इस प्रकार का ग्रामूल परिवर्तन, जिसका ग्रन्यत्र प्रतिकार हुन्ना है, वास्तव में ध्यान देने योग्य घटना है। दूसरा उदाहरएा मूर्द्धन्यों का विकास है। 'ल्+त् ' (थ्), ल्+द् (ध्), ल्+न्, ल्+स्, ग्राभाग्रा में क्रमशः ट् (ठ), ड् (ढ), स् तथा ष्ं बन जाते थे। ग्रार्य-भाषा में यह परिवर्तन उसी प्रकार पूर्ण-तया स्वतोभूत भी हो सकता है, जिस प्रकार आधुनिक नॉरविजियन तथा स्वीडिश (Norwegian & Swedish) भाषात्रों में 'र्+त्=ट, र्+द्=ड' का एताद्श विकास (बिना किसी अन्य प्रक्रिया की सहायता के) स्वयंभू रूप से हुग्रा है। परन्तु हमारे समक्ष द्राविड़ तथा निषाद-जातीय भाषाग्रों की मुद्धंन्य ध्विनयाँ विचारणीय हो जाती हैं, (कम-से-कम कोल बोलियों की तो अवश्य ही; ) मूर्द्धन्य ध्वनियाँ द्रविड भाषाओं की एक प्रमुख ध्वनि-समूह हैं, और हम देखते हैं कि जैसे-जैसे आर्य-भाषा का विकास आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे दन्त्यों की जगह मूर्द्धन्य ध्विनयाँ बढ़ती जाती हैं। इस

विषय में हम ग्रवश्य बाहरी, सम्भवतः द्रविड प्रभाव की कल्पना कर सकते हैं।

मभाग्रा का व्यञ्जन-समीकरण मुख्यतः दो विशेष वस्तुत्रों पर ग्राधारित है, जिनसे ग्रार्य-शब्दों का रूप प्रभावित हुग्रा है। वे हैं—(१) 'घातु-विषयक बोध या धात्वाश्रयी धारगा' का लोप, तथा (२) 'स्वरान्त शब्दोच्चारगा की प्रवृत्ति ।' किसी भी भाषा का जन्मजात बोलनेवाला व्यक्ति उसमें उच्चारित प्रत्येक शब्द के विभिन्न उपादानों में निहित सूक्ष्म शक्तियों से साधारणतया परिचित रहता है। भाषा-विषयक जर्मन शब्द 'टोन्फार्बे ('Tonfarbe'= Tone-colouring = उच्चार-राग) भी वास्तव में किसी-न-किसी सूक्ष्म ग्रर्थ का सूचक है। हर शब्द के प्रत्येक गठनात्मक उपादान का, उसके शताब्दियों के व्यवहार से क्षयित हाकर एक प्रकार से मृतप्राय हो जाने के पहले, कुछ-न-कुछ अर्थ और महत्त्व अवश्य रहता है। एक भाषा के शब्द जब कि धातु और प्रत्ययों के संयोग से बने होते हैं, तब उसका प्रत्येक जन्मजात बोलनेवाला व्यक्ति साधारए।तया स्पष्ट रूप से यह जानता रहता है कि किसी एक शब्द का धातुभाग कौनसा है, ग्रौर प्रत्यय भाग कानसा । हाँ, यदि चिन्तन तथा ग्रिभिव्यवित, ग्रालस्यादि ग्रन्य प्रभावों से ग्राच्छादित हो गई हों, तो बात दूसरी है। उदाहरएार्थ-एक जन्मजात ग्रार्य-भाषी 'धर्म' शब्द में धातुभाग 'धर्' तथा प्रत्यय भाग 'म' है, इतना तो कम-से-कम जानता रहेगा ही । 'धर्म' शब्द का उच्चाररा करते समय स्वभावतः उसके मन में इस शब्द का 'धर्/म' इस प्रकार विश्लेषणा हो जाता होगा। इसी प्रकार अन्य शब्दों के विषय में भी, यथा 'सूर्/य, सह्/य, दिव्/य, सभ्/य, कृ/त, कृप्/त, भग्/न, पक्/व' इत्यादि । सघोष एवं ग्रघोष व्यञ्जनों के ग्राकर्षण से कुछ ध्वित-विषयक परिवर्तन तो ग्रनिवार्य हो जाएँगे; उदा॰ '\*लभ् +त् का लब्-ध, '\*दूध् +त का दुग्-ध' इत्यादि; परन्तु यह परिवर्तन विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ संयोग ग्रौर विश्लेषएा ग्रस्पष्ट नहीं हुग्रा। परन्तु जब किसी भाषा के चिन्तन के विषय में बिलकुल भी कियाशीलता से काम नहीं लिया जाता, अथवा जब उसके शब्द रिक्थ रूप न होकर किसी अन्य सांस्कृतिक समूह से, ज्ञात या अज्ञात रूप से, ग्रपनाए ही जाते हैं, तब यह धातु-विषयक बोध या तो धुँधला पड़ सकता है, या बिलकुल विलुप्त ही हो जाता है। उपर्युक्त विक्लेषणा पर ऐसी हालतं में साधारणतया कोई जोर नहीं दिया जाता, और ग्रावश्यकता पड़ने पर सप्रशास चिन्तन करने पर ही वह ध्यान ग्रा सकता है। ऐसे ग्रवसरों पर समूचा शब्द एक स्थल पिंड की भाँति गिन लिया जाता है, ग्रीर उसका

किसी भी प्रकार का विश्लेषगा मान्य कर लिया जाता है, जो अधिकांशतः उसके मूल उपादानों पर ग्राश्रित न होकर, ध्विन के पीछे बना लिया जाता है। इस प्रकार धातुपद तथा प्रत्यय की क्रोर ध्यान न देकर यदि 'धर्म' को एक एकीभूत शब्द मान लिया जाए तो उसका विश्लेषण इस प्रकार हो सकता है-'ध/मं'। यदि बोलनेवाले व्यक्ति में स्वभावतः ग्रभ्यास से प्राप्त की हुई व्यञ्जनान्त की जगह स्वरान्त उच्चारएा करने की ग्रादत हो, तो निश्चय ही यही रूप प्रचलित समभा जाएगा। इस स्वरान्त उच्चारण से सम्बन्धित ही स्वरों को लम्बा करके उच्चारए करने की ग्रादत है। प्राचीन ग्रॅंग्रेजी से मध्ययूगीन ग्रॅंग्रेजी के विकास-काल में ऐसी ही एक प्रिक्तिया हुई। प्राचीन अँग्रेज़ी का 'ऍट-ग्रन (ĕt-an)' शब्द (दे० संस्कृत-श्रद् + श्रन), मध्य० ग्रँग्रेज़ी में 'ए-टेन् (e-ten)' हो गया। इस स्वरोच्चार के कारण ग्रारम्भ का ह्रस्व 'ऍ (ĕ)' स्वर दीर्घ होकर 'ए (ē)' हो गया, ग्रौर यह शब्द 'ए-टन्' (ē-ten) बन गया, जिससे 'ए-ट (ē-te=ē-tə)' स्रौर अन्त में आधुनिक नव्य अँग्रेज़ी रूप 'ईट (it-लिखित रूप eat)' प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्राचीन अँग्रेजी का ह्रस्व स्वर 'ए (ĕ)' ग्राध्निक अँग्रेजी में दीर्घ 'ई (i)' हो गया।

यदि एक लेखन-पद्धति किसी एक भाषा-विशेष को लिखने की दृष्टि में रखकर ही बनाई गई हो तो वह उस भाषा के उच्चारए। की सूचक बन जाती है। ब्राह्मी लिपि, जिसमें ग्रार्य-भाषा सर्वप्रथम लिखी गई थी, किस प्रकार की थी, यह हम कह नहीं सकते। सम्भवतः वह दक्षिण की बाह्मी के सदश रही हो सकती है, जिसके प्रत्येक व्यञ्जन-वर्ग में 'म्र' स्वर निहित नहीं होता । यह भी सम्भव है कि वह साधारण उत्तरी ब्राह्मी की तरह अक्षरमय (Syllabic) भी हो, जिसमें बीच में स्वर के बिना लाए कई व्यञ्जनों के एकत्रित 'संयुक्त व्यञ्जन' बन जाते हैं। ग्राधुनिक देवनागरी ग्रौर उसकी ग्रन्य सहोदरा ग्रथवा सम्बन्धिनी लिपियों में यही पद्धति पाई जाती है। ग्रशोककालीन ब्राह्मी में द्विव्यञ्जन नहीं थे ग्रौर ग्रशोक के शिला-बेखों की भाषा मभाग्रा होने के कारए। उसमें बहुत-से संयुवत-व्यञ्जन-समूह भी नहीं पाए जाते, और न उन्हें व्यक्त करनेवाले संयुक्ताक्षर ही। देवनागरी तथा अन्य भारतीय लिपियों के कुछ शब्दों का वर्ण-विन्यास निश्चित रूप से ब्राह्मी परम्परा का ही अनुसरण है; यथा 'ध/मं (=dharma), स/त्य (=sa-tya), दि/व्य (=di-vya), क्ल्/प्त (=k!-pta), भ/गन (=bha-gna), प/क्व (=pa-kva)' इत्यादि । जब ग्राभाग्रा परिवर्तित होकर

मभाग्राका रूप ले रही थी, उसी समय इस परम्पराका विकास हुन्ना। प्रचीनतम स्राभाग्रा में 'लिप्-तं या 'भक्-त' सदृश शब्दों का उच्चारण, उनमें आये हुए समस्त या संयुक्त स्पर्श-समूहों (प्-त्, क्-त् आदि) के प्रथम स्पर्श के पूर्ण विस्फोट (explosion) के साथ होता होगा (जिस प्रकार स्वरक्षय से प्राप्त नभाग्रा के संयुक्त व्यञ्जनों का तथा संस्कृत के ग्राभाग्रा के ग्रपनाए हुए संयुक्ताक्षरों का ग्राधूनिक भारतीय उच्च रए। होता है, जैसे हिन्दी के 'सक्ता, नाप्ता' श्रादि शब्दों में, तथा संस्कृत से गृहीत हिन्दी के 'भिनत, दीप्ति' ग्रादि शब्दों में।) यह बात विशेषतया तब लागू होती रही होगी, जबकि बोलनेवाले व्यक्ति को यह पता रहा हो कि 'लिप्' तथा 'भक्' उच्चारित शब्दों के धातुभाग हैं। परन्तु ठीक स्राभाग्रा से मभाग्रा के संक्रमएा-काल में उच्वारए-सम्बन्धी एक नई रीति उत्पन्न हो गई। यह रीति, श्रार्य-भाषा की उच्चाररा-पद्धति का सविशेष रूप से अध्ययन करनेवाले तथा ग्रन्य ग्राभाग्रा के भाषागत अभ्यास-विषयक ग्रन्थ 'प्रातिशास्यों' के प्रणेता विद्वज्जनों को ब्राह्मणों द्वारा व्यवहृत शिष्ट भाषा में दिष्टगोचर हुई। इस रीति को 'स्रिभ-निधान' या 'सन्धारएा' कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था कि किसी म्रन्तिम स्पर्श-व्यञ्जन म्रथवा व्यञ्जन के पहले म्राये हुए व्यञ्जन का उच्चाररा अपूर्ण या रुका हुआ ('सन्नतर' या 'पीड़ित') होना चाहिए। (दे॰ ऋक्-प्रातिशास्य तथा अथर्ववेद-प्रातिशास्य ) इसका यही अर्थ लगाया जा सकता है कि उक्त स्पर्श का उच्चाररा पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं होता था। उसका केवल 'स्पर्श'-मात्र होता था, न कि व्यञ्जन को पूर्ण करने के लिए श्रावश्यक स्फोटित मोचन । तदनुसार 'भक्त', 'लिप्त' श्रादि शब्दों का उच्चाररा पूर्ण विस्फोटित 'क्' या 'प्' के साथ यथा, 'भक्/त, लिप्/त' इत्यादि न होकर 'भ-क्त, लि-प्त' (या 'भ/क्त, लि/प्त') होता रहा होगा; और सारे उच्चारण में केवल एक विस्फोट-दूसरे व्यञ्जन के पश्चात्-होता होगा। इसके पश्चात् वर्गोच्चारगा में एक और महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। केवल एक विस्फोट के कारए। जिह्वा में कुछ मन्थरता ग्रा गई। इससे पहले व्यञ्जन के उच्चारग्-स्थान (Point of Articulation) को बिलकुल स्पर्श न करके, िम्हा तुरन्त दूसरे व्यञ्जन तक पहुँच गई, ग्रौर वहीं ग्रधिक समय तक रुकी रही; फलतः, एक दीर्घ स्पर्श (या तथाकथित दिस्पर्श) की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार 'ग्रिभिनिधांन' तथा स्वरान्त उच्चारण पर ग्राधारित नई वर्णिक व्यवस्था के फलस्वरूप समीकररण का ग्राना ग्रनिवार्य था। उदा०—'घर्-म > ध-मं > ध-म्म; शुक्-र > शु-क > सुक्क; अक्-िष >

ग्र-क्षि > ग्र-क्खि, ग्र-च्छि; \*स्पृश्-त > स्पृष्-ट > \*स्पु  $( \chi )$ -घ्ट > \*हपु-ह्ट > फु-ट्ठ; सह्-य > स-ह्य < \*स-ह्ज < स-फभें, इत्यादि । ग्रन्तिम स्पशं भी तत्सदृश ही सन्थाली के 'त', 'प', 'क', 'च' की भाँति ग्रस्फोटित (Unexploded) थे । स्फोट की इस कमी के कारण उनके श्रुति-गत गुणों में बाधा ग्राती थी, ग्रौर इसी प्रकार होते-होते मभाग्रा में, ग्रन्त में, उनका लोप हो गया । (उदा० '\*विद्युत् > विज्जु; मनाक् > \*मिनाक् > मिना' ।)

स्वरान्त व्यञ्जनों के ग्राधिक्य के कारण सम्भवतः स्वरों की दीर्घता-विषयक दृष्टि में नूतनता ग्रा गई। भारतीय-यूरोपीय भाषा में स्वरों की दीर्घता का व्यूत्पत्ति से गहन सम्बन्ध है, यों कहा जा सकता है। परन्तु भारतीय-यूरोपीय स्वरापश्रुति का मूल स्वरूप, 'ऍ, ऍ, ग्रो', ग्रौ, ग्रॅ, न्, म् (ĕ,ē,ठ.ठ,ठ,२,फ,m)' श्रादि स्वरों के लोग से अप्रचलित-सा हो गया; और भारत की आर्य-भाषाओं में स्वरों की दीर्घता धीरे-धीरे भाषागत लय पर ग्राश्रित रहने लगी। यह बात संस्कृत में बहुत कम मिलती है, वयोंकि संस्कृत इस विषय में पुरानी रीति या स्राभास्रा की व्युत्पत्तिमूलक स्वरों की दीर्वता का स्रनुसरण करती है; फिर भी कुछ उदाहरएा मिल जाते हैं (यथा, 'प्रदेश या प्रादेश, प्रतिकार या प्रतीकार')। परन्तु जैसे-जैसे ग्राभाग्रा का रूप बदलकर मभाग्रा स्थिति से गूजरता गया, वैसे-वैसे इस पद्धति का प्रयोग बढ़ता चला गया। हस्व स्वरों के स्थान पर दीर्घ तथा दीर्घों के स्थान पर ह्रस्व स्वर इस बात के सूचक हैं कि मभाग्रा में स्वर या ग्रक्षर-परिमाण की व्यवस्था के लिए एक नई पद्धति प्रचलित हो चुकी थी। इस प्रकार के उदाहरए। हमें पालि, शिलालेखों की प्राकृत तथा अन्य प्राकृतों में प्रचुर परिमाण में मिलते हैं। यथा पालि--'तुरियं, सतीमती, ग्रब्भमत्त की जगह ग्रब्भामत्त, कुम्मिग, दीघम् ग्रद्धान ('नं' के बदले) सोचिति, दुखं (दुक्खं की जगह), दिक्खसं (दिविखस्सं के बदले), पावचन, पटिवकुल (=पवचन, पटिकुल), (दे० गाइगर-कृत 'पालि लितेरातूर उन्ड् स्प्राखें' §§३२, ३३, W. Geiger, Pali Litteratur and Sprache); प्राकृत—पाग्रड (< प्रकट), रिट्ठामय ( <ग्ररिष्टमय), पासिद्धि ( <प्रसिद्धि), गाही-कमल (< नाभि-कमल), गिरीवर, धिईमग्रो (< धृति-मतः), जगई( <जगित), भिरामो( <भराामः)' इत्यादि (दे० पिशेल, ग्रामा-टिक डर प्राकृत्-इप्राखेन्' §§७०, ७३, ६६, १०८, १०६ म्रादि : Pischel, Grammatik der Prakritsprachen)। नव्य भारतीय-श्रार्थ भाषा में भी यह परिवर्तन द्रष्टव्य है : दे० हिन्दी — 'पानी', परन्तु 'पनिहार' (पानी लाने-वाला), 'नरायन' ( = नारायरा), 'जानवर' ( < फारसी-जानवर); स्राद्य मैथिली 'राजा', किन्तु 'रजाएस' (=राजादेश); बँगला—'दिन (ग्रलग शब्द का उच्चारण 'दीन'), परन्तु 'दिन-काल (= समय)', 'हात (= हाथ)', परन्तु 'हात-पाखा' (= हाथ का पंखा, इस समस्त पद का प्रथम 'ग्रा' विकृत होते हुए भी ह्रस्व है) इत्यादि ।

बलाघात का प्रश्न भी उपरिचर्चित प्रश्न से सम्बन्धित है। भारतीय-यूरोपीय की कम-से-कम ग्रन्त्य ग्रवस्था में ग्राघात मुख्यतः स्वराघात के रूप में था, जिसमें शब्दों पर उनकी म्राद्यावस्था में दिये गए जोर को ही बहुधा कायम रखा गया था। यह स्वर-ध्विन के उच्चारण में उच्चावच भाव (Tone) ग्राद्य ग्रीक की भाँति वैदिक में भी बिलकुल सुरक्षित रखा गया था, जिससे शब्द के रूप में फेरफार न होने पाए। मभाग्रा-काल में, लगभग प्रथम सहस्राब्दी ई० पू० के मध्यभाग में ग्रधिकांश मभाग्रा भाषांत्रों में वैदिक या त्राभाग्रा स्वर अप्रचलित हो गया। वैदिक स्वर स्वतन्त्र रूप से, कभी धातु पर ग्रौर कभी प्रत्यय पर व्यवहृत था; उसकी जगह एक नये प्रकार का स्राधात—बल या स्वास-कियात्मक ग्राघात - जिसका प्रयोग निश्चित था, साधारगतया ग्रन्तिम दीर्घ-स्वर पर-व्यवहृत होने लगा। इस विषय में ग्रार्थ-भाषा-समूह दो उपसमूहों में विभक्त हो गया। एक तो दक्षिगा-पश्चिमी समूह (जिसका आधुनिक रूप मराठी है), जिसमें कुछ समय तक वैदिक स्वराघात प्रचलित रहा और तत्पश्चात् स्वराघात की जगह बलाघात व्यवहृत होने लगा; दूसरा समूह भ्रवशिष्ट प्रदेशों की ग्रार्य-भाषाग्रों का बना, जिनमें वैदिक स्वराघात मुक्त रूप से छोड़ दिया गया श्रीर एक सुनिश्चित बलाघात अपना लिया गया। (प्राकृत के अधिकांश साहित्यिक रूपों को भी सिम्मलित करते हुए) मभाग्रा में इतनी ग्रिधिक भाषागत संकरता दृष्टिगोचर होती है कि मभाग्रा की विभिन्न प्रादेशिक बोलियों के एतद्विषयक दृष्टिकोएा के विषय में कुछ भी मत स्थिर करना ग्रसम्भव हो जाता है। ग्रतएव स्वभावतः केवल नव्य भारतीय-ग्रायं भाषाग्रों के विषय में ही कुछ हद तक ऐसा कार्य होना सम्भव है, जिससे कुछ सुनिश्चित निष्कर्षों पर पहुँचा जा सके। लेखकों, वैयाकरणों तथा प्रतिलिपिकारों, सभी ने प्राकृत भाषा का बहधा बिना किसी उत्तरदायित्व के मनमाने ढंग से व्यवहार किया है। फलतः प्राकृत तथा तत्सम्बन्धित अन्य विषयों के बारे में कुछ भी निश्चयात्मक निष्कर्ष निकालने या सिद्धान्त प्रतिपादित करने में बड़ी ग्रड्चनों का सामना करना पड़ता है। फिर भी लेखक के एक भूतपूर्व शिष्य श्रीर साम्प्रतिक सहकारी डाँ० मनोमोहन घोष यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मध्यकालीन भारतीय-ग्रार्य के बलाघात तथा स्वराघात को

लेकर कुछ नूतन तथा सुनिश्चित सिद्धान्तों पर पहुँचा जा सकता है या नहीं, श्रौर इस भ।षागत विशेषता को ग्राधार बनाकर उपभाषाग्रों के विभक्त होने के समयादि के बारे में कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित किये जा सकते हैं या नहीं।

मभाग्रा के ध्वनि-तत्त्व के बारे में एक ग्रौर बात का उल्लेख कर देना ठीक होगा। इस विषय के लेखक ने अपनी 'बंगला भाषा का उद्भव तथा विकास', पृष्ठ २५२-२५६ (Origin & Development of the Bengali Language) में भी विवेचन किया है। वह है मभाग्रा के ग्रमुक निश्चित काल में, स्वरान्तहित एककावस्थित स्पर्श (Intervocal Single Stop) तथा महाप्रारा ध्वनियों का, उनके सघोष हो जाने के पश्चात् तथा लुप्त हो जाने के पहले उष्मीभूत हो जाना । स्राभास्रा के 'शोक, रोग, स्रति, नदी' स्रादि शब्द प्राकृत के कमशः 'सोग्र, रोग्र, ग्रइ, नई' बन जाने के पहले, 'सोग, रोग, म्रदि, नदीं की एक म्रौर म्रवस्था से गुजर चुके थे। तत्पश्चात् एक विवृत या ढिलाई से उच्चरित, ग्रर्थात् उष्मीभूत उच्चारण ४.६ (घ, घ) सामने ग्राया, ग्रौर स्१ृष्ट उच्चार्रणों को भाषा से लुप्त होकर उनके तथा विवृत व्यंजनों के भी पूर्ण-तया विलुप्त हो जाने के पहले, उपर्युक्त शब्द 'सोघ, (Sola), रोघ (rola) ग्रिष  $(a\delta i)$  तथा नधी  $(na\delta i)$ ' हो गए थे । उष्म उच्चारण की यह ग्रवस्था श्राद्य मभाग्रा तथा द्वितीय मभाग्रा के बीच की विभाजन-रेखा-सी है। यह एक परिवर्तन की सुचक है, जिसके कारण भारतीय-ग्रार्य भाषा का स्वरूप एक बार पुनः बदल गया । इस विशेष अवस्था को आधार मानकर मध्ययूगीन भारतीय-श्रार्य भाषा के इतिहास को विभिन्न कालक्रमों में विभाजित कर दिया गया है: प्राचीन या त्राद्य मभात्रा (ग्राद्य-प्राकृत-ग्रवस्था); परिवर्तनकालीन मभाग्रा; द्वितीय मभाग्रा (प्राकृत); तथा तृतीय या ग्रन्त्य मभाग्रा (ग्रपञ्जंश)। उपर्युक्त उष्म उच्चारण सारे स्रार्यभाषी जगत् में ईसा के लगभग एक-दो शताब्दी पूर्व से पश्चात् तक --- अनुमानतः २०० वर्ष ई० पू० से ई० सन् २०० तक---प्रचलित रहा प्रतीत होता है। शिलालेखों के वर्ण-विन्यास (orthography) तथा प्राकृत हस्तलिखित ग्रन्थों में स्वरान्तहित स्पर्शों के व्यवहार में हिचकिचाहट से हमें इस उष्म उच्चारण की सूचना मिलती है। कुछ प्रमाण, बहिर्भारतीय (Extra-Indian) भाषा खोतानी के उष्म उच्चारणों के लिए व्यवहृत भारतीय लिपि से भी प्राप्त होते हैं। भारतीयों ने इन नई व्वनियों के लिए कोई नये चिह्न ढुँढ़ने का प्रयत्न ही नहीं किया।

भारत में वर्ण-विन्यास-शास्त्र की परम्परा हमेशा से रूढ़िबद्ध रही है। लोग-प्रादेशिक भाषात्रों ग्रथवा उनके साहित्यिक रूपों में लिखने का प्रयत्न

करते समय भी, तत्कालीन प्रचलित भाषा में न लिखकर हमेशा ऐसी शैली में लिखते ग्राए हैं, जो ध्वनि-तत्त्र तथा व्याकरण दोनों की दृष्टि से थोड़ी-बहुत प्राचीन-लक्षण-सम्पन्न (archaic) या ग्रप्रचलित हो । यह बात केवल भारत के विषय में ही लागू होती, ऐसी बात नहीं है; विश्व की ग्रन्य कई भाषाश्रों के विषय में भी यह बात द्ष्टिगोचर होती है। उदाहरणार्थ स्पेनिश भाषा में 'म्राबोगादो (abogado)' लिखकर 'म्रवोघाधो (avoYa 80)' या 'म्रावोम्राम्रो (avoao)' तक उच्चारण किया जाता है। साहित्यिक प्राकृतों में से शौरसेनी तथा मागधी में 'क, ख, त, थ' की जगह एकावस्थित स्वरमध्यस्थ रूप से प्राप्त 'ग, घ (या ह), द, ध' के प्रयोग का वैयाकरणों द्वारा उल्लेख मिलता है। शौरसेनी ग्रौर मागधी प्राकृत की वर्गा-विन्यास-परम्परा परिवर्तनकालीन मभाग्रा की उस ग्रवस्था जितनी प्राचीन प्रतीत होती है जिसके साथ उष्म उच्चारगा की रीति प्रचलित थी। (इस विषय में एक बात द्रष्टव्य है; ऋग्वेद की भाषा की निर्मार्ग-किया में, उष्म उच्चारग द्वारा उसमें सम्मिलित, स्राभास्रा की एक उपभाषा-विशेष का बोध होता है; उसीसे स्राई हुई रीति के अनुसार वैदिक तथा संस्कृत के कई एक शब्दों में 'घ, भ, घ' का 'ह' हु**ग्रा** मिलता है।) परन्तु महाराष्ट्री प्राकृत में सारे एकक-स्थित स्वरान्तहित स्पर्श पहले से ही लुप्त या ग्रभिनिहित पाए जाते हैं। फलतः यद्यपि महाराष्ट्री का उल्लेख प्राकृत व्याकरणों में शौरसेनी तथा मागधी के बराबर साथ-साथ ही मिलता है, फिर भी उसमें हमें इन दोनों की ग्रपेक्षा विकास की एक पश्चकालीन ग्रवस्था दृष्टिगोचर होती है। यह भी सम्भव है कि एक प्रदेश की बोली से दूसरी का विकास ग्रागे बढ़ जाए, ग्रीर इस प्रकार महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा शूरसेन ग्रीर मगध की भाषाओं की अपेक्षा उतने ही काल में अधिक क्षयित हो गई हो। उक्त प्रश्न के इस तथा ग्रन्य पहलुओं का भली भाँति ग्रध्ययन करने के पश्चात् कुछ समय पूर्व डॉ॰ मनोमोहन घोष इस विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुँचे कि महा-राष्ट्री, शौरसेनी तथा मागधी की समकालीन महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा न होकर वास्तव में शौरसेनी का ही एक पश्च विकसित रूप थी, जिसमें से एकक स्वर-मध्यस्थ स्पर्शपूर्ण विलुप्त हो गए थे, ग्रौर यों एकक स्वरमध्यस्य महाप्रारण स्पृष्ट वर्ण 'ह' में परिवर्तित हो चुके थे। डॉ० घोष के मतानुसार, महाराष्ट्री अपनी म्राद्यावस्था में शौरसेनी का ही एक पश्च रूप थी, जो दक्षिए। में ले जाया गया श्रौर वहाँ उसमें स्थानीय प्राकृत के शब्द तथा रूप ग्रा जाने पर उसका वहाँ के साहित्य में उपयोग किया गया। दक्कन या महाराष्ट्र से इस भाषा को, काव्य के एक श्रेष्ठ माध्यम के रूप में उत्तरी भारत में पुनः लाया गया।

उत्तर-देशीयों ने प्राचीन शौरसेनी का ही व्यवहार चालू रखा था, जबिक उसका यह नव्य रूप दक्षिण में प्राचीन साहित्यिक परम्परा के व्याघातों से बद्ध न रहने के कारण स्वभावतः विकसित होकर साहित्य के लिए व्यवहृत होने लगा। इस प्रकार इस प्रादेशिक बोली को अपने गुणों की अभिव्यक्ति का अवसर मिला, जिसको सबने स्वीकार किया; और कालान्तर में वह साहित्यिक प्राक्ततों के समूह में गण्यमान्य स्थान पर प्रतिष्ठित हो गई। उत्तर भारत की हिन्दुस्तानी (हिन्दुस्थानी) के 'दकनी' रूप का उत्तर से ले जाया जाकर दक्षिण में साहित्य के लिए उपयोग भी ऐसी ही एक घटना है, जो इस सादृश्य के कारण वरबस सामने आ जाती है। (दे० मनोमोहन घोष, Journal of the Deptor of Letters, कलकत्ता विस्वविद्यालय, अक २३, १६३३, पृ० १-२४।) उपर्युवत दृष्टि से महाराष्ट्री प्राकृत, एक प्रकार से शौरसेनी प्राकृत (जिसमें एकक-स्थित स्वरमध्यस्थ स्पर्श केवल सघोष रूप में विद्यमान हैं) तथा शौरसेनी अपभ्रंश के बीच की एक अवस्था का ही नाम है।

रूप-तत्त्व की दृष्टि से मभाग्रा का इतिहास एक क्रमवर्धमान क्षय का ही इतिहास है। यह क्षय इतना क्षिप्रतर ग्रौर मूल से सम्बन्धित हो गया कि विशेषतया त्रिया के विषय में तो बाहरी क्षयकारी प्रभावों की शंका खड़ी हो जाती है । सज्ञा-रूपों में एक प्राचीन किन्तु ग्रस्थिर रूप—द्विवचन—का धीरे-धीरे लोप हो गया । कारकों की संस्या कम कर दी गई ग्रौर एक ही कारकरूप एकाधिक कारकों का काम देने लगा। सर्वनामों की विशेष विभक्तियाँ संज्ञास्रों के साथ भी प्रयुक्त होने लगीं। परन्तु जहाँ तक कारक-विभक्तियों का प्रश्न था, कई एक ऐसे रूप, जोकि वैदिक या लौकिक संस्कृत में नहीं मिलते, परन्तु आभाश्रा की विभिन्न प्रादेशिक बोलियों में पाए जाते थे, मभाग्रा में सुरक्षित देखे जाते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि ग्राभाग्रा के सभी कारक-रूप वैदिक तथा संस्कृत में सुरक्षित न रह सके। एक 'ग्रस्' या 'ग्रः' साधित षष्ठी रूप था [जो प्रथमा के सदृश ही था श्रौर जो वैदिक वाक्यांश 'सूरे (<सूरस्) दुहिता' = 'सूर्य की पुत्री' में सुरक्षित जान पड़ता है]; सम्भवतः इसके ग्रन्तिम 'स् (ह् या विसर्ग)' का लोप हो जाने पर मभाग्रा के 'राम-केरक' तथा 'रामस्स केरक' ( -- केवल 'रामस्य' के बदले 'रामस्य कार्यकम्') स्रादि रूप बने होंगे । स्रन्त्य मभास्रा का एक 'ह' साधित षष्ठी रूप एक पहेली हो रहा है। वह अनुसर्गीय या वैभक्तिक 'अध' से निकला भी हो सकता है, जो मूलत: सप्तमी वाचक था और जो पालि के 'इध' (=संस्कृत 'इह') में भी प्राप्त होता है, तथा जो सप्तमी प्रत्यय 'हि (<\*धि)' से सम्बन्धित है, जैसे मभाग्रा में 'कहि कहाँ'<ग्राभाग्रा का '\*किंध' (<भारतीय-यूरोपीय '\*क्वोधि' q odhi> ग्रीक पोथि pothi') इत्यादि। इस प्रकार के क्षय से कुछ हानि ग्रवश्य हुई, परन्तु नवीन रूपों के ग्रागमन से लाभ भी हुग्रा। यहाँ हम परोक्ष द्राविड़ या दक्षिणदेशीय (ग्रॉस्ट्रिक) प्रभाव की प्रतिक्रिया का ग्रमुमान कर सकते हैं। परिवर्तनकालीन मभाग्रा ग्रवस्था के पश्चात् से, कियार्थक ग्रौर संज्ञासूचक ग्रमुसर्ग, षष्ठी या ग्रन्य किसी विभिवत-साधित रूप से जुड़कर, प्रातिपदिक या नव्य-भारतीय ग्रायं के विकृत या गौरा या तिर्यक (oblique) रूप बन गए, तथा लुप्त एवं प्रचलित कारक-विभिवतयों की स्थान-पूर्ति ग्रथवा संवर्धन करने लगे। इन तथाकथित परसर्गिक या ग्रमुसर्गिक रूपों के कारण, भारतीय-ग्रायं भाषा द्राविड़ ग्रौर दक्षिणदेशीय (कोल) भाषाग्रों के निकट ग्रा गई। ग्रन्त्य मभाग्रा में इन रूपों की संख्या बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ गई कि इनमें से ग्रधिकांश संज्ञा-रूप तथा कुछ किया-रूप सारे ग्रायं-भाषी क्षेत्र में प्रचलित हो गए। नभाग्रा ग्रवस्था में ग्रौर भी कियार्थक ग्रमुसर्ग मिलाये गए (जैसे गुजराती के 'थी' ग्रौर 'थकी', बंगला 'हइते, थेके', पुरानी हिन्दी 'लागि' इत्यादि) जिससे भाषा का रूप द्राविड़ी के ग्रौर भी निकट ग्रा गया।

मभाग्रा (तथा नभाग्रा) के संख्यावाचक शब्दों से भी ग्रार्य-भाषा-क्षेत्र में हए भाषागत परस्पर सम्मिश्ररण का ठीक-ठीक अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। उदाहरएए हिन्दी के संस्थावाचकों को ही ले लीजिए; 'एक' संस्कृत से लिया हुम्रा शब्द है, जिसका प्राकृत रूप 'ऍक्क' है; प्राकृत रूप से प्राप्त वास्तविक तद्भव शब्द 'ए' होगा जो असमिया में मिलता है ('एक> एम्र>ए'); 'ढ़ौ'> 'दो' वास्तविक मध्यदेशीय रूप है, परन्तु 'तीन' पूर्व से भाया प्रतीत होता है ('त्रीगि> \*तिणि> तिण्ण'); संस्कृत 'षष्' को देखते हए हिन्दी का 'छः' अवश्य एक पहेली बन जाता है--मूर्धन्य 'ष' का 'छ' होना, ग्रीर ग्रन्त में विसर्ग या ह-कार का ग्राना, ये ग्रनपेक्षित हैं---मूल रूप 'षष्' यों श्रलग रहकर कभी भी कथ्य भाषा में चालू नहीं था, जिससे इस शब्द के अन्त में जो विसर्ग या ह-कार है उसे हम '-ष्' से उद्भूत सोच सकते हैं, 'बारह', 'बाविस', 'बत्तिस' स्रादि में गूजराती की जननी दक्षिण-पश्चिमी प्राकृत का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, जिसमें 'ढ़', 'ब' में बदल गया था। 'ग्यारह', 'बारह' (<'एकादश', 'द्वादश') में हिन्दी में आई हुई दुहरी नियम-प्रतिकूलता दृष्टि-गोचर होती है, क्योंकि 'द' से 'ड' होकर 'र' हो गया, ('द' से 'ड' हो जाना पूर्वी प्राकृत की विशेषता है, दे० ग्रशोक के कुछ पूर्वी शिलालेखों में 'दुवाडश' शब्द'), तथा 'स' बदलकर 'ह' हो गया (यह पंजाबी स्रादि पश्चिमोत्तरी बोलियों की विशेषता है) । इसके अतिरिक्त हिन्दी 'ग्यारह' का 'ग्' अन्त्य प्राकृत पर पड़े

हुए संस्कृत प्रभाव का उदाहरए। है। निम्नलिखित रूप द्रष्टव्य हैं: 'पंच' से निकले हुए रूप—'पाँच', 'पन्' (यथा '\*पन रह <पन्द्रह'), 'पच्' (यथा ग्राघात-लुप्ति के कारए। बने 'पचीस', 'पचास'), 'पँय' या 'पहँ' (यथा 'पहँ-तिस' <'पञ्जतीस'), 'वन्' (जैसे 'इकावन, बावन' में <एक्कवन्न- <पन्न, पए। <पंच), तथा पुनः 'पन्' (यथा 'पच्पन्' <'पञ्चपञ्चाशत्')। 'सत्तर' में प्राकृत के युग्म 'त्त' तथा ग्राभाग्रा के 'त् >र्' ('सप्तिति >सत्तरि') दोनों की उपस्थिति हिन्दी में नियमानुकूल नहीं है। इसी प्रकार 'इकहत्तर' ( <एक-सप्तित, प्राकृत 'एँक्कहत्तरि') का 'स' के बदले 'ह' हिन्दी में नियमानुकूल नहीं है। ('स्, स्स्', >'ह' से युक्त शब्दों ने कुछ विषयों में हिन्दी पर ग्राक्रमए। सा कर दिया है, ग्रौर कुछ कियारूपों में भी यह परिवर्तन लिक्षत होता है।)संख्या-वाचक शब्द एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाए जाने के लिए सहज भाषा-वस्तु हैं, ग्रौर विभिन्न प्रकार के ग्राभ्यन्तर लेन-देन तथा व्यापार के कारए। ही शब्द-रूपों का यह परस्पर सम्मिश्रए। सम्भव हुन्ना प्रतीत होता है।

इस विषय में एक और प्रश्न उठ सकता है। वह यह है: गुजराती में 'त्रयोदश', 'चतुर्दश', 'ग्रष्टादश' ग्रादि के ग्रन्तिम दो ग्रक्षरों 'दश में से दोनों का स्वरलोप किस प्रकार हो गया, जो ग्रन्य नभाग्रा भाषाओं में नहीं होता। (दे॰ गुजराती—'तेर्', चौद्, ग्रढार', जिनमें ग्रन्तिम दो स्वर लुप्त हो गए और हिन्दी 'तेरह, चौदह, ग्रठारह', जिनमें नियमानुसार ग्रन्तिम एक ही स्वर लुप्त हुग्रा।) लेखक का यह सुफाव है कि मभाग्रा में इन संख्यावाचकों के 'स' का ग्रन्तिम 'ग्र' (षष्ठी विभिक्त 'स्स < ग्राभाग्रा' 'स्य' की भाँति) बहुत पहले 'परिवर्तन' कालीन मभाग्रा ग्रवस्था में ही, दक्षिण-पश्चिमी भारतीय-ग्रायं-प्रदेश की भाषाग्रों से लुप्त हो चुका था। इसीसे, 'ग्रष्टादश > ग्रब्ह्वारस्, श्रब्ह्वार' इत्यादि होकर, नभाग्रा की ग्रायुनिक गुजराती में नियमानुसार 'ग्रढार्' हो गया। (दे॰ प्राचीन सौराष्ट्र की मुद्रा पर ब्राह्मी लेख 'रञो नहपानस क्षहरातस' का ग्रीक प्रत्यक्षर Rannio Nahapanas Ksaharatas)।

मभाग्रा की किया के रूप-तत्त्व का ग्रौर विशेष विवेचन ग्रनावश्यक होगा। ग्राभाग्रा के ग्रधिकांश सूक्ष्म काल तथा भावरूप धीरे-धीरे नष्ट हो गए, ग्रौर ग्रन्त में द्वितीय मभाग्रा ग्रवस्था में केवल एक कर्तर वर्तमान, एक कर्मिण वर्तमान, एक भविष्यत् (निर्देशक रूप में), एक ग्रनुज्ञार्थक तथा एक विधिलिङ् वर्तमान रूप प्रचलित रहे; साथ ही कुछ विभवितसाधित भूत रूप भी बचे रहे; यथा—भूतकाल का निर्देश साधारणतया 'त,-इत' (या-'न')-साधित कर्मिण कुदन्त या निष्ठित द्वारा होने लगा, ग्रौर यह कुदन्त, किया

अकर्मक होने पर कर्ता के, एवं सकर्मक होने पर कर्म के विशेषण का कार्य करता था। इस प्रकार, उपर्युक्त रूप की सकर्मक किया का भूतकाल वास्तव में कर्मवाच्य में ही होता था, ग्रौर इसीलिए किया का भतकालिक रूप स्वभा-वतः विशेषण् का कार्यं करने लगा। इस विषय में भ्रायं भाषा ने द्रविड के मार्ग का अनुसरण किया, क्योंकि द्रविड भाषा में किया से अपने-आप विशे-षएा का वोध होता था। ग्राभाग्रा में विभिन्न प्रकार के भूतकाल - ग्रसम्पन्न (लङ्), सामान्य (लुङ्) तथा सम्पन्न (लिट्)—(उदा०' √गम्' धात् के रूप कमानसार 'ग्रगच्छत, ग्रगमत, जगाम') उसकी विशेषता थे। उनसे किया का कियारूप कायम रहा था। परन्तु मभाग्रा में इनके बदले भूतकाल भावे या कर्मणि-कृदन्त 'गत' लगाकर बनाया जाने लगा, श्रौर यही कर्मिंग-कृदन्त रूप नभाग्रा में भी विद्यमान है। कालान्तर में संस्कृत पर भी प्रादेशिक बोलियों का ग्रसर पड़ा, ग्रौर भूतकाल सूचित करने के लिए संस्कृत में भी विशेषत: कर्मणि-कृदन्त का ही प्रयोग होने लगा। इसके स्रतिरिक्त, संस्कृत में दो-एक नये त्रियारूप भी विकसित हो गए; उदा० यौगिक सम्पन्न भूतकाल ('कारया-मास, कारयाञ्चकार, कारयाम्बभूव'), एक नतन यौगिक भविष्यत ('दातास्मि') तथा एक सम्भाव्य भविष्यत्, जिसमें लङ ग्रौर लुङ में जैसे 'ग्र' का ग्रागम दिखाई देता है ('श्रकरिष्यम्') ग्रादि; परन्तु ये जितने शीघ्र उद्भूत हुए थे उतने ही शीघ्र लुप्त भी हो गए। ग्रन्त:साधित वर्तमान कृदन्त (शत्)-तथा-तव्य-साधित उद्देश्यमूलक क्रियानामों का प्रचुर परिमाण में प्रयोग होने लगा. श्रौर इनको श्राधार बनाकर नभाश्रा में कई नये काल-रूप विकसित हए। कुछ भाषा-क्षेत्रों के नभाग्रा में विकसित यौगिक-कर्मिएा रूप का, ग्रनीय-साधित उददेश्यमूलक रूप से अवश्य कुछ-न-कुछ सम्बन्ध रहा होना चाहिए; उदा० 'एतत् करगोयम्', मभाश्रा 'एग्रम् करगिज्जं· (ग्रं)', बँगला (बोलचाल में) ='ए करन् जाय ।' पत्रचकालीन प्राकृत में 'य' तथा 'त्वा'-साधित श्रसमापिका किया (Absolutive) के कई परिवर्द्धित रूप पहले की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य करने लगे। इनके कारण समापिका किया (Finite Verb) का उपयोग कम हो गया । यह प्रवृत्ति बँगला में बहुत ग्रिधिक दृष्टिगोचर होती है । स्व० श्री जे॰ डी॰ एण्डर्सन ( J. D. Anderson) को विशेषतः बँगला में इस ग्रस-मापिका-क्रियात्मक वाक्यांश का ग्रधिक प्रयोग, तिब्बती-प्रह्मी ग्रधःस्तर का प्रभाव जान पड़ा (देखिए, Origin and Development of the Bengali Language, II, पृष्ठ १०११) । जैसे-जैसे मस्राभा स्रवस्था परिवर्तित होकर नभाग्रा की श्रोर बढ़ती गई, वैसे-वैसे 'श्रल्ल, इल्ल, ऍल्ल, इ' श्रादि स्वार्थे

प्रत्ययों का प्रयोग बढ़ता गया । ये प्रत्यय किसी वस्तु की गुरुता या लघुता, कुरूपता या सुकुमारता के बीच के सूक्ष्म ग्रन्तर की ग्रिभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने लगे ।

लौकिक या साहित्यिक संस्कृत पर मभाग्रा का वड़ा भारी प्रभाव पड़ा। मभाग्रा के बहुत-से शब्दों (उदा० 'वट< वृत्, नापित< √स्ना, लांछन < लक्षण, पुत्तल < पुत्र, भट्टारक < भर्ता, भट < भृत, मनोरथ < मनोऽर्थ, इत्यादि) को ग्रपनाने के साथ-साथ, संस्कृत में धातुग्रों एवं कियामूलों के समूचे गणों के गण, जिनका उद्भव ग्रायं या ग्रनायं या ग्रानिश्चित था, थोड़े-से हेरफरे के बाद ज्यों-के-त्यों मिला लिये गए। इनके ग्रातिरिक्त, ग्रदृष्ट रूप से वाक्य-विन्यास ग्रीर मुहावरों में मभाग्रा से सिनकटता तो पहले से थी ही। इस प्रकार बाहरी रूप में नहीं तो भी भीतरी गठन में तो संस्कृत ग्रीर मभाग्रा ग्रधिकांशतः एक सदृश ही दृष्टिगोचर होती थीं। इस बात का उन विद्वानों को अनुभव हुग्रा था, जिनके लिए संस्कृत प्राकृत का एक परिवर्तित ग्राद्यतर एवं पूर्णतर पाठ-मात्र थी।

मभाग्रा की विभिन्न ग्रवस्थाग्रों-प्राथमिक मभाग्रा, परिवर्तनकालीन मभाग्रा, द्वितीय या माध्यमिक मभाग्रा तथा ग्रन्त्य मभाग्रा या ग्रपभ्रंश — के ध्वनि-तत्त्र तथा रूप-तत्त्र की स्थितिरेखा लगभग निश्चयात्मक रूप से स्थिर की जा चुकी है। इस विषय का और ग्रधिक विवेचन अनावश्यक होगा। एक ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रन ग्राद्य, मध्य तथा ग्रन्त्य मभाग्रा की विभिन्न बोलियों के प्रादेशिक सम्बन्धों का निरूपएा करना है; कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन भारतीय वैयाकरणों द्वारा प्रादेशिक नामों के साथ उल्लिखित प्राकृत बोलियाँ किस हद तक आध्निक प्रादेशिक बोलियों की पूर्वज कही जा सकती हैं। यह प्रश्न बड़ा जटिल है; विशेषकर बहुतेरी बोलियों के विषय में तो उपलब्ध सामग्री भी इतनी कम ग्रौर मिश्रित प्रकार की है कि उसके ग्राधार पर उपर्युक्त प्रश्न का सुलभना असम्भव-सा प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ एक बात जो स्पष्ट होती जा रही है, वह यह है कि पालि भाषा का मगध प्रदेश से कोई सम्बन्ध नहीं है, यद्यपि उसका एक वैंकल्पिक नाम 'मागधी भाषा' है। पालि वास्तव में शौरसेनी से सम्बन्धित एक मध्यदेशीय भाषा है। ग्रशोक-कालीन बोलियों को लेकर और अलग ही प्रश्न उठते हैं। मध्यदेश की बोली अशोक के शिलालेखों में नहीं मिलती, इससे स्पष्ट है कि अशोक के दरबार की भाषा पूर्वी प्राकृत ही राज्य-भाषा थी, और उसका प्रभाव ग्रन्य सभी वोलियों पर पडा था। सम्भवतः तत्कालीन मध्यदेशीय जन को पूर्वी-प्राकृत समभने में कोई कष्ट नहीं

होता था। इनके ग्रतिरिक्त बोलियों के कृत्रिम या नाटकीय रूप-शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, ग्रावन्ती, पैशाची ग्रादि—भी थे। महाराष्ट्री के प्रस्त पर पहले विवेचन हो चका है (दे० पु० ६२-६३)। म्रन्य बोलियाँ 'कृत्रिम बोलियाँ कही जा सकती हैं। वास्तव में हमें उपलब्ध, उनका रूप, वैयाकरणों (तथा तत्पश्चात के प्राकृत लेखकों) द्वारा, शौरसेनी, मागधी, महाराप्टी, पैशाची स्रादि किस प्रकार की प्रादेशिक बोलियाँ होनी चाहिएँ, इस दृष्टि से कित्पत किया हम्रा रूप है। व्याकरणों में उनके साधारण रूप के विषय में दिये गए स्वल्प परिचय सर्वसाधारएा के अभिमत पर आधारित हैं, जिन्हें वैया-करगों ने व्यक्त-मात्र कर दिया है। पर इनसे हमें कुछ बातें ज्ञात होती हैं। उपरोक्त बोलियों की तुलना किसी आधुनिक हिन्दी-नाटक में व्यवहृत 'मंच की कृत्रिम बंगला' स्रथवा किसी अच्छे बँगला नाटक में व्यवहृत 'नाटकीय हिन्दी', 'नाटकीय उड़िया' या 'नाटकीय पूर्वी बँगला' (Stage Hindi or Stage Oriya or Stage East Bengali) से की जा सकती है। अन्तर केवल इतना ही है कि ग्राधनिक बोलियों के नाटकीय रूप प्राचीन बोलियों की ग्रपेक्षा लक्ष्य के ग्रधिक निकट पहुँचते हैं। मभाग्रा की शब्द-रेखाएँ, जान पड़ता है, ग्राध्निक प्रान्तीय भाषात्रों तथा बोलियों के सुक्ष्म ग्रध्ययन से ही स्थिर की जा सकती हैं; साथ में जो भी प्रकाश स्वयं प्राकृतों से मिल सके वह तो रहेगा ही।

मध्य भारतीय-श्रार्य भाषा की शब्दावली को लेकर कई रोचक प्रश्न उठ खड़े होते हैं। पालि के पश्चात् की मभाग्रा के श्रद्धं-तत्सम उपादानों के प्रति विशेष ध्यान दिया गया प्रतीत नहीं होता। 'पदुम' < 'पद्म' से या 'पउम' से प्राप्त शब्द 'पऊवँ', या 'रदर्ग,' 'रतन' < 'रत्न', उससे प्राप्त मभाग्रा के 'रग्रर्ग' 'या रयर्ग' श्रादि शब्दों का इतिहास श्राभाग्रा से मभाग्रा में ग्राये हुए शब्दों का इतिहास न कहा जाकर, वस्तुतः संस्कृत से श्रपनाये हुए शब्दों का इतिहास कहा जाना चाहिए। तत्सम तथा तद्भव का स्पष्ट श्रन्तर मभाग्रा के विषय में भी रखा जाना चाहिए। संस्कृत से लिये गए इन परिवर्तित शब्दों में समीकररण की श्रपेक्षा स्वर-भित्त या विप्रकर्ष ही साधाररणतया लक्षित होता है। इस प्रकार के शब्द मभाग्रा के विषय में सभी अवस्थाग्रों में ग्राते रहे। ग्रतएव मभाग्रा में पहले तथा पश्चकाल में ग्राये हुए ग्रर्द्ध-तत्समों पर इस प्रकार प्रकाश पड़ने से नभाग्रा की कुछ गुत्थियाँ भी सरलतया सुलभ सकेंगी, क्योंकि इन मभाग्रा ग्रद्धं-तत्समों में से श्रधिकांश नभाग्रा में सन्निविष्ट पाए जाते हैं; उदा० 'ग्रादिश्वा > \*ग्रादरिका > \*ग्रादरिका > ग्राग्रा, ग्रारसी,

सर्षप > सरिसप, सरिसव > हिन्दी सरसों' इत्यादि (इनके तद्भव रूप '\* ग्रासी, \*सासो' श्रपेक्षित हैं) ।

मभाश्रा के 'देशी' उपादान का भी एक उलभन में डाल देनेवाला श्रौर गहन विचारणीय प्रश्न है। बहुत-से तथाकथित 'देशी' शब्द, मभाश्रा में आये हुए ग्रायं शब्द-मात्र हैं; किसी प्राचीन वैयाकरण की ग्रसतर्कता के कारण वे तद्भव के रूप में ज्ञात न हो सके। 'देशी-नाम-माला'-सदृश ग्रन्थों में श्राये हुए शब्दों में से एक प्रकार के बहुत-से शब्द हैं। इनमें से कुछ ग्रनुकार-शब्द (Onomatopoetic) हैं। ग्रायं-भाषा का इतिहास ज्य-ज्यों ग्रागे बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों इन ग्रनुकार-शब्दों की बढ़ती हुई संख्या भी द्रष्टव्य बनती जाती है। द्राविड़ तथा निषाद (Austric) दोनों भाषाग्रों के ग्रनुकार शब्द उनका एक बहुत महत्त्वपूर्ण भाग हैं; ग्रतएव इस विषय में ग्रनार्य ग्रथःस्तर का प्रभाव पड़ा हुग्रा मान लेना ग्रयुक्ति-संगत न होगा। प्रतिध्वनि-शब्द (उदा० 'गुज-राती—घोड़ो-बोड़ो; मराठी—घोड़ा-बिड़ा; हिन्दी—घोड़ा-वोड़ा; बंगला—घोड़ा-टोड़ा—'घोड़े इत्यादि') द्राविड़ भाषाग्रों की नव्य-भारतीय-ग्रायं को एक ग्रौर देन है, ग्रौर इनके भाषा में ग्राने का ग्रारम्भ मभाग्रा से ही हो चुका था, यह ग्रनुमान भी गलत नहीं कहा जा सकता।

स्रत्य भारतीय-ग्रार्यं में भी बहुत-से शब्द द्राविड़ या निषाद परिवार से श्राये हुए सिद्ध किये जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में वैदिक तथा संस्कृत के स्रनार्य उपादान भी विचारणीय हो जाते हैं। संस्कृत वैयाकरणों ने कभी इस बात की कल्पना तक न की थी कि उनकी देवभाषा ने भी शबरों, निषादों, पुलिन्दों, कोल्लों, भिल्लों ग्रीर ग्रन्य नीची जातियों की भाषाग्रों से शब्द उधार लिये होंगे; इसलिए काल्पनिक सिद्धान्तानुसार संस्कृत तथा वैदिक में 'देशी' श्रीर 'विदेशी' का भेद था ही नहीं। परन्तु कल्डवेड (Caldwell), गुण्डर्ट (Gundert) ग्रादि विद्वानों से ग्रारम्भ करके प्शिलुस्क (Przyluski) ग्रादि श्राज के विद्वानों द्वारा प्रतिपादित 'भारतीय-ग्रार्यं पर Austric या निषाद प्रभाव' वाले सिद्धान्त तक की खोजों ने ग्रनुशीलन की दिशा ही बदल दी। गवेषणा का कार्य ग्रागे बढ़ रहा है, तथा भारतीय-ग्रार्य एवं संस्कृत में काफ़ी बड़ी मात्रा में द्राविड़ निषाद प्रभृति ग्रनार्य उपादान दृष्टिगोचर हुए हैं; इनके ग्रतिरिक्त भारतीय-ग्रार्य ध्विन-तत्त्व ग्रीर वाक्य-विन्यास पर ग्रदृष्ट रूप से पड़े सूक्ष्म तथा गहरे प्रभाव तो हैं ही।

मभाग्रा के एक ग्रौर विशेष उपादान का ठीक-ठीक सम्बन्ध स्थिर करना पहेली बन रहा है। नव्य-भारतीय-ग्रायं भाषाग्रों तथा बोलियों में ऐसे

कई सौ शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति भारतीय-ग्रार्य उद्गमों से नहीं मिलती; हाँ, उनके प्राकृत पूर्व-रूपों का अवश्य सरलतया पुर्नीनर्माए। किया जा सकता है। उनका बाहरी रूप साधारगतया युग्म व्यंजनों या नासिक्यों एवं तत्सम्बन्धित स्पर्शों एवं महाप्राणों से बना बिलकुल प्राकृत का-सा रहता है, तथा उनसे व्यक्त भाव भी न्यूनाधिक अंशों में मूलगत या प्राथमिक रहते हैं। उदा० 'ग्रड्डा = व्यवधान, परदा; ग्रण्णाड़ी — मूर्खं; ग्रट्टक्क — रुकावट; खिल्ला = खीला; कोरा — त्रपरिष्कृत या खुरदरा; खोट्ट≕धब्बा, कलंक; खोस्स≕भूसा; गोड्ड≕पाँव; गोद्द=गोद; मुङ्ग=मूँगा, प्रवाल;  $\sqrt{e}_{0}$ ढं=हूँढना; फिक्का=फ़ीका;  $\sqrt{e}$ लोट्ट — लोटना; √लुक्क् — छिपना' इत्यादि । ये शब्द बड़े धोखे में डाल देनेवाले हैं। सर ब्रार॰ एल॰ टर्नर (R. L. Turner) ने, नव्य-ब्रार्थ-भाषा के व्युत्पत्ति-शास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गिने जाते, अपने 'नेपाली शब्दकोष' (Nepali Dictionary) में इस प्रकार के करीव ४५० भारतीय-भार्य पुनर्गिठत शब्द दिये हैं जिनके मूल शब्द 'स्रभारतीय-यूरोपीय, स्रनिश्चित अथवा अज्ञात' हैं। 'देशी-नाम-माला' में दिये हुए कुछ शब्दों की भाँति इस तालिका के कुछ शब्द भी निश्चित रूप से आर्य हैं; उदा० प्रो० टर्नर के समूह का 'ग्रँगौछ।' शब्द 'ग्रंग' एवं √'प्रोञ्छ् (=रगड़ना)' से भ्राया प्रतीत होता है; 'उम्मड्ड्= (उमड़ना <उद् $+\sqrt{मृद्' से;$  'उद्वक्क्' (=उल्टी करना) < उद् $+\sqrt{2}$ वृक्क (=पेट)' से; 'गल्ली' (=गली) सम्भवतः हिन्दी का 'गैल' शब्द ही है, जो इस प्रकार स्राया है : 'गस्र + इल्ल <गम्र + इल्ल'; 'गढ़' भारतीय-यूरोवाय '\*वृथो—\*ghgdho-( = ग्राभाग्रा \*गृथ-) से प्राप्त है, जिससे संस्कृत-'गृह, गेह' तथा मभाग्रा एवं नभाग्रा 'घर'—स्लाव 'ग्रदु (gradu)', जर्मे-निक 'गर्द (gard)', लातीन—'होर्तु स् (hortus)', आदि निकले हैं; 'छेंड, छेड्ड (=छेद)<छिद्र'; 'ठट्ठ (=ठठरी)', या थाली जो मध्य पारसीक 'तरत' से आया है (दे॰ S.K. Chatterji, 'New Indian Antiquary, II 12, मार्च १६४०,पृ० ७४६); तथा 'घोत्त' ≕कपड़ा, सम्भवतः 'घोत्र < √धाव्≕घोना' से, इत्यादि । नभाग्रा के एक महत्त्वपूर्ण शब्द-समूह के इन मभाग्रा पूर्वरूपों का पुर्नानर्मारा करने का प्रयत्न वंस्तुतः होना चाहिए, परन्तु इसके पहले नभाग्रा के रूपों से इस प्रकार के जितने भी शब्द एकत्रित किये जा सकें, पूर्ण ब्यौरे के साथ किये जाने चाहिएँ। तत्पश्चात् इनका ठीक-ठीक शब्दार्थं तात्त्विक एवं ध्वनि-तात्त्विक रूप से स्थिर होना चाहिए। इसके बाद ही इनके उद्गम का अन्वेषणा सुचार रूप से हो सकता है।

मभाग्रा के ग्रभारतीय विदेशी उपादान, कुछ ग्रंशों में संस्कृत में ग्रपना

लिये गए हैं, ग्रौर कुछ ग्रंशों में उनका किसी प्राकृत (या संस्कृत) ग्रन्थ या शिलालेखों में उल्लेख हुए। बिना ही, वे नभाग्रा तक में ग्रा गए हैं। शिलालेखों में भी हमें ऐसे कुछ ग्रपनाये हुए विदेशी शब्द उपलब्ध होते हैं। उदा अशोक-कालीन प्राकृत में--'दिपि'= खुदा हुम्रा लेख, 'निपिस्त'=लिखा हुम्रा; साँची लेखों में- 'ग्रसवारी' = घुड्सवार, सैनिक; कुषाए तथा ग्रन्य शिला-लेखों में — 'क्षत्रप' या 'छत्रव' = फ़ारसी राजप्रतिभू या शासक या राज्यपाल; ये सब प्राचीन पारसीक से ग्राये हुए हैं; 'सेक्य-कार' = खदाई का काम करने-वाला (> बँगला 'सेकरा' = स्नार) एक ७वीं शती के लेख में मिलता है, यह भी ईरान से है; संस्कृत 'कंथा' (='दीवार'), ईरानी 'कन्द्' (जैसे यार-कन्द्, खो-कन्द्, ताश-कन्द्, समर-कन्द्, कन्दहार ग्रादि स्थान-नामों में; इत्यादि।) जब इन शब्दों का मभाग्रा रूप नहीं मिलता तब इनका पह-चानना कठिन हो जाता है। कुछ उदाहरण ये हैं: नभाग्रा का 'ठाठ' मभाग्रा के 'ठट्टा' से निकला है, जो स्वयं ईरानी 'तश्त' से ग्राया है। (जैसा हम ऊपर देख चुके हैं); स्व प्रो॰ सिल्वें लेवी (Sylvain Lévi) के सुफाव के भ्रनसार 'ठाकर' (ठक्कर) प्राचीन तुर्की 'तेगिन' (tegin) से निकला है; 'पठारा', 'पठान' या 'पाठान' पश्तो 'पश्तान' या 'पख्तान' = मभाग्रा 'पट्टारा' से आया है; इत्यादि । चीनी भाषा से भारत में स्राये हुए कुछ शब्दों के उदा-हररा ऊपर हम दे चुके हैं।

मभाग्रा तथा संस्कृत दोनों में एक बात विशेष रूप से द्रष्टव्य है। वह है अनुवाद-समासों द्वारा प्रदिश्त 'बहुभाषिता' (Polyglottism या Multilinguism) की रीति। लेखक ने बड़ौदा की ग्रिखल-भारतवर्षीय ग्रोरिएण्टल कान्फ्रोंस के समक्ष पढ़े गए ग्रपने 'भारतीय-ग्रार्य भाषा में बहुभाषिता' शीर्षक निवन्थ में इस विषय की चर्चा की है। नव्य-भारतीय-ग्रार्य भाषा में दो भिन्न-भिन्न भाषाग्रों के समानार्थी शब्दों से बने हुए ग्रनुवाद-समासों के ग्रनेक उदाहरण मिलते हैं। यथा—'हिन्दी—साग-सब्जी (भारतीय ग्रीर फ़ारसी); भण्डा-निशान (भारतीय-फ़ारसी); वकील-बैरिस्टर (फ़ारसी-ग्ररबी 'वकील' तथा ग्रँग्रेजी 'बैरिस्टर'); खेल-तमाशा (भारतीय-फ़ारसी); बंगला—वा (क)-खड़ी (ग्रँग्रेजी chalk चॉक से, जिसका १०० वर्ष पूर्व 'चाक' ऐसा उच्चा-रण होता था, बँगला-खड़ी); बाक्स-पेंड <ग्रँग्रेजी बॉक्स (box) ग्रौर बंगला पेंड <पेटक', इत्यादि। मभाग्रा तथा ग्राभाग्रा (संस्कृत) में लेखक को ऐसे केवल दस उदाहरण मिले: यथा—'कार्षा-पण्—सिक्का (प्राचीन पारसीक कर्श 'ग्रौर संस्कृत (निषाद-मूल 'पण्'—गिनती में प्रयुक्त 'चार' संख्या);

शालिहोत्र = घोड़ा (दिक्षिएा-देशीय या निषाद \*शालि < \*सात, जैसे संस्कृत 'सादिन्' = घुड़सवार, दे० शालि-वाहन = सात-वाहन ग्रौर कोल 'सद्-ग्रोम्' = घोड़ा, तथा होत्र < \*घोत्र, \*घृत्र, संस्कृत 'घोट' = घोड़ा का प्राचीन रूप, ग्रौर इसी शब्द के द्राविड़ रूप — तिमल 'कुतिरै < \*गुतिरइ, कन्नड़ कुदुरे < \*गुतुरइ, तेलुगु गुर्र-मु < \*गुत्र', इत्यादि)। उसके पश्चात् कुछ ग्रौर भी उदाहरए। मिलते हैं। इस प्रकार के ग्रनुवाद-समासों की उपस्थिति इस बात का प्रमारा है कि प्राचीन भारत में भी ग्राधुनिक भारत की भाँति एक साथ विभिन्न भाषाएँ बोली (ग्रथवा पढ़ी, या प्रयुक्त की) जाती थीं, जिससे ये समास बन सके।

इस प्रकार मभाश्रा के साधारण शब्द, श्रनुकार शब्द तथा समास-पदों का ग्रध्ययन भारतीय-ग्रार्य भाषा के इतिहास में मभाश्रा के पूर्वकालीन तथा पश्चकालीन दोनों युगों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। श्रदार (१८)=(vd?a:r); ग्रमे (=हम) (<प्राचीन ग्रम्हिह)= $(^{n}e)$ ;" इत्यादि ।

इस विषय के अन्य नभाआ भाषाओं में से सविस्तार उदाहरए। देने की स्रावश्यकता नहीं है। यह प्रश्न स्रवश्य उठ सकता है कि इस प्रकार का उच्चारएा कहाँ तक नभाग्रा में एक नई वस्तु है तथा किस हद तक वह मभाग्रा से भ्राया है। यदि इसे हम पूरानी मिरास या न्किय के रूप में ही गिनें, तो स्वभावतः यह प्रश्न सामने आता है कि उसका इतिहास आभाआ में भी प्राप्त होना चाहिए और उदाहरएास्वरूप वैदिक भाषा में भी इस उच्चारएा के सदश ही कोई वस्तु उपलब्ध होनी चाहिए। यदि यह वस्तु ग्राद्यभाग्रा जितनी प्राचीन सिद्ध की जा सके तो स्व० ए० एफ़० ग्रार० हॉर्नेले (A. F. R. Hoernle) द्वारा प्रतिपादित 'स्राभ्यन्तर तथा बहि:स्यित भारतीय-स्रार्य-भाषा' (Inner and Outer Indo-Aryan) विषयक सिद्धान्त की पृष्टि होती है। इस सिद्धान्त का भाषागत दृष्टि से सर जॉर्ज ग्रन्नाहम ग्रियर्सन (Sir George Abraham Crierson) ने सविस्तार चर्चा करते हुए अनुमोदन किया है, परन्तु भारतीय-आर्य भाषा के अधिकांश अभ्यासियों ने, जिनमें लेखक भी सम्मिलित है, इसका खण्डन किया है। इस-मत के अनुसार भारतीय-आर्य भाषाएँ दो समुदायों में विभाजित हो जाती हैं - एक तो 'ग्राभ्यन्तर या भीतरी' ग्रौर दूसरी 'बहि:-स्थित या बाहरी'। पहले समुदाय में केवल पश्चिमी हिन्दी बोलियाँ-- ब्रजभाषा, बुन्देली, कनौजी, 'जानपद (Vernacular) हिन्दुस्तानी', बाँगरू तथा उर्दू के साथ हिन्दी (हिन्दुस्थानी या हिन्दुस्तानी) — हैं। इसके ग्रासपास चारों ग्रीर दूसरा समूदाय है, जिसमें पश्चिमी पंजाबी, सिन्धी, राजस्थानी, गुजराती, उड़िया, बंगला, असमिया, बिहारी उपभाषाएँ तथा हिमालय के पाद प्रदेश की पहाड़ी बोलियाँ सम्मिलित मानी जाती हैं। ग्रियर्सन के मतानुसार, 'भीतरी' तथा 'बाहरी' समुदायों के ध्वनि-तत्त्व, ध्वनि-विज्ञान तथा रूप-तत्त्व में कुछ लक्षणीय भेद हैं। इन दोनों समुदायों के ग्रतिरिक्त कुछ उपभाषाग्रों के एक समूदाय को 'ग्रन्तर्मध्य समूदाय' कहा गया है। इस समूदाय की भाषाएँ हैं तो 'बाहरी समुदाय' की, परन्तु उन पर 'भीतरी समुदाय' का अत्यधिक प्रभाव माना गया है। कोसली या 'पूर्वी हिन्दी' को एक ऐसा ही ग्रन्तर्मध्य उपभाषा-समूह माना गया है। इसके अतिरिक्त पूर्वी पंजाबी, राजस्थानी और गुजराती पर भी 'पूर्वी हिन्दी' की ही भाँति 'भीतरी समुदाय' के प्रभाव की कल्पना की गई हैं; कहीं-कहीं तो इन उपभाषा-समूहों को 'भीतरी समुदाय' से मिलाः हमा ही माना गया है। हॉर्नले तथा ग्रियर्सन साहब के मतानुसार, इन दीनों

समुदायों के बीच ग्रन्तर रहने का कारएा यह है कि ये समुदाय भिन्त-भिन्त समय पर ग्राये हए ग्रार्य-ग्राकमरणकारियों या वसनेवालों के दो बिलकूल ग्रलग-श्रलग समुहों की प्रतिनिधि उपभाषात्रों से बने हैं। 'बाहरी श्रार्यसमूह' सर्व-प्रथम भारत स्राया, स्रौर 'मध्यप्रदेश'—स्राधनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी पंजाव — में बस गया। इस 'बाहरी समूदाय' का आयों के 'दरदभाषी' उपसमूह से सम्बन्ध था जो ब्राज भी काश्मीर, पश्चिमोत्तर एवं भारतीय अफ़गान सीमान्तप्रदेश तथा हिमालय के पादप्रदेश में निवास करते हैं। 'भीतरी समदाय' वा ने बाद में आये, और उन्होंने 'बाहरी समुदाय' वालों को ग्रपने 'मध्यदेश' के निवास-स्थान से निकालकर उन्हें उत्तर, पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण की स्रोर फैलने को बाध्य किया; इस प्रकार 'भीतरी' के चारों स्रोर 'बाहरी समुदाय' वालों का एक वर्तृ ल बेडा-सा बन गया। जैसा कि लेखक पहले कह चुका है, इस सिद्धान्त से भाषाशास्त्री लोग सहमत नहीं हैं। स्व० रमाप्रसाद चन्द ने नृतत्व की दृष्टि से इस सिद्धान्त की कुछ बातों का आंशिक समर्थन किया है। उनके मतानुसार, वास्तविक स्रार्यजनों के जातिगत दो भेद थे, जो एक ही भाषा और संस्कृति के बन्धनों के कारण परस्पर सम्बद्ध थे। इनमें से एक समूह लम्ब-शीर्ष था ग्रौर दूसरा मध्यम-शीर्ष। 'ग्राभ्यन्तर समुदाय' वाले लम्बशीर्ष थे, तथा मध्यमशीर्थों के वंशज श्राध्निक गूजरात, उड़ीसा, बंगाल तथा अन्य प्रदेशों के जन हैं। इस प्रकार पूर्व तथा पश्चिम की 'बाहरी' भाषात्रों की प्रतिनिधि-स्वरूप बंगला तथा गुजराती के (किल्पत) विशेष साम्य का कारएा, बंगाल ग्रौर गूजरात के जनों का विशेष जातिगत सम्बन्ध बतलाया जाता है।

भाषा-शास्त्र की दृष्टि से यह सिद्धान्त ग्राह्य प्रतीत नहीं होता, और न रमाप्रसाद चन्द का नृतात्त्वकमूलक निरूपण ही निश्चयात्मक है; क्यों कि उनका मत स्वयं 'भीतरी-बाहरी समुदाय' वाले सिद्धान्त को कई मूलगत बातों में काटता है। यह सब-कुछ होते हुए भी, एक बात तो माननी ही पड़ेगी। वह यह है कि महाप्राणों के उपयोग में 'भीतरी' भाषाएँ (पश्चिमी हिन्दी) तथा एक 'ग्रन्तर्मध्य' भाषा (पूर्वी हिन्दी), औरों से बिलकुल भिन्न ग्रपना स्वतन्त्र ग्रस्तित्व रखती हैं। इनमें ठीक ग्राभाग्रा महाप्राण ध्वनियाँ सुर-क्षित हैं जबकि इनके 'बाहरी' वर्तुं ल की भाषाएँ—पंजाशे एवं हिन्द की या लहुँदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, ग्रसमिया (कुछ ग्रंशों में) बिहारी बोलियाँ तथा हिमालय-पादप्रदेश की पहाड़ी भाषाएँ—सघोष (तथा कभी-कभी ग्रघोष) महाप्राणों एवं ह-कार का भिन्न-भिन्न रूपों में

व्यवहार करती हैं। साधारणतया कण्ठनालीय स्पर्श के साथ-साथ ग्रांशिक रूप में विशिष्ट स्वर-विन्यास का व्यवहार पूर्वी बंगला में पाया जाता है। पंजाबी में महाप्रारा तथा सघोष महाप्राराित स्पर्शों का स्थान बहुत-कुछ ग्रंशों में स्वर-विन्यास-परिवर्तन ने ले लिया है; और सिन्धी में ग्रल्पप्रारा व्यंजनों का कुछ परिस्थितियों में ग्रांश्वसित रूप हो गया है। पूर्वी ग्रौर पश्चिमी हिन्दी के अतिरिक्त अन्य नभाआ भाषाओं की इस विषय में रीतियों का कहाँ तक पूरा विचार हो सकता है, यह भी विचारगीय है। इस विषय में आलोचना के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिलती; परन्तू जितनी भी उपलब्ध है, उसके सहारे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विभिन्न नभाग्रा प्रदेशों में यह परिवर्तन स्वतन्त्र रूप से विकसित हम्रा है। म्रन्ततः यह उन म्रनार्य भाषाम्रों की रीतियों के पुनरुज्जीवन का, प्रभाव कहा जा सकता है, जिनमें भारतीय-म्रार्थ-भाषात्रों के ग्रत्यन्त स्पष्ट सघीष महाप्राणों का, जो ग्रन्य भाषात्रों में नहीं पाए जाते, उच्चाररा नहीं किया जा सकता। अथवा दक्षिरादेशीय भाषाओं (यथा मुण्डारी, सन्थाली ग्रादि) की भाँति 'ग्रपनिहित स्पर्शों' की उपस्थिति के कारण, त्रार्य महाप्राण ध्वनियों का पूर्ण रूप से स्वीकार न हो सका । श्राधुनिक भारतीय-ग्रार्थ भाषात्रों में मराठी, गुजराती तथा बंगला के ग्रतिरिक्त ग्रन्य सभी नंभाग्रा भाषात्रों के ई० १५०० के पूर्व के इतिहास के अध्ययन के लिए प्रामाणिक सामग्री का नितान्त ग्रभाव है। पूर्वी बंगला के विषय में, जे आके (J. Hackin) द्वारा १६२४ में सम्पादित और पारिस से प्रकाशित एक संस्कृत-तिब्बती मन्त्रकोष के आधार पर यह युक्तियुक्त रूप से कहा जा सकता है कि उसमें सघोष महाप्राणों का ग्राश्वसित उच्चारण कम-से-कम १०वीं शती ई॰ से अवश्य प्रचलित था। गुजराती के विषय में (Indian Antiquary, १९१४-१९१६) स्व० एल्० पी० टेस्सीटोरी (L. P. Tessitori) द्वारा विलक्षण पाण्डित्य के साथ वरिगत तथा चिंत प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी अथवा आद गुजराती के उल्लेख से कुछ प्रमागा उपलब्ध होते हैं-यथा, जिन शब्दों में ग्रब हमें क काता लीय स्पर्श मिलता है, उसकी जगह पहले पूर्ण ह-कार था; उदा॰ गूजराती—'म्हेलइ (m?elni) < मेहलइ (उतरता है); (d?a:ro)<िदहाडउ, \*दिहडउ, दिग्रहडउ <\*दिवस-ट-क=िदन; प्हेरावे (p?era:ve) < qहिरावइ < \*qिरहावेइ < \*qिरहावेइ < \*qिरहावेद < \*qिर<वाहिलु <वल्लहु <वल्लभः; स्हाम् (s?a:mu) सामने <साहमऊ <सामहउ <सामृहउ < सम्मूख-क'; इत्यादि । प्राचीन गुजराती में ह-कार पूर्ण महा-प्रागा भी हो सकता था, ग्रथवा संवृति या कण्ठनालीय स्पर्श के साथ मिली हुई

ध्वित के लिए भी प्रयुक्त हो सकता था। इद्ध लेखों से इन सघोष महाप्राणों का परिमाण जाँचना सम्भव नहीं है। इस प्रकार यह गुत्थी बिना सुलभी ही रह जाती है। परन्तु राजस्थानी में ह-कार की जगह कण्ठनालीय स्पर्श-ध्विन तथा सघोष महाप्राणों के श्राश्विसत उच्चारण की उपस्थित से यह श्रनुमान लगाया जा सकता है कि राजस्थानी तथा गुजराती में इस प्रकार का उच्चारण कम-से-कम श्रपश्रंश-काल की रिक्थ तो श्रवश्य ही है।

बल तथा स्वर-दीर्घता की दृष्टि से कुछ नभाग्रा उपभाषाग्रों में महत्त्व-पूर्ण परिवर्तन मा चुके हैं। बंगला इनमें से एक म्रत्यन्त मधिक परिवर्तित उदा-हरए। है, जो स्रब तक साधारए। नव्य-भारतीय-स्रायंभाषा की प्रतिनिधि रूप गिनी जाती हिन्दी (हिन्द्स्थानी या हिन्द्स्तानी) से बहुत भिन्न हो चुका। बंगला में (कम-से-कम सर्वमान्य प्रचलित बंगला में, क्योंकि उसकी अन्य बोलियों का ग्रभी सम्यक विश्लेषणा नहीं हमा है) बल का जब म्रलग शब्दों में उपयोग होता है तब मुख्यतः वह पहले ग्रक्षर पर पड़ता है, परन्त् वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसकी बल-पोजना, उस वाक्यांश की बल-पोजना के म्रधीन बन जाती है जिसमें उसका प्रयोग हुम्रा हो। प्रत्येक वाक्य, breathgroup 'श्वास-समूह' कहे जाते कई टुकड़ों में विभक्त रहता है, श्रीर प्रत्येक 'श्वास-समूह' में एक मूख्य 'बल' रहता है जो उस 'श्वास-समूह' के प्रथम शब्द के प्रथम अक्षर पर पड़ता है, और अन्य शब्दों का 'बल' लुप्त हो जाता है। उदा--'काल ग्रामरा/'तीर्थ-यात्रा क'रते/' बेरोबो (कल हम तीर्थयात्रा के लिए रवाना होंगे); तुमि/'काल ग्रामादेर/'बाड़ीते ऐसे/' मध्याह्न-भोजन/कर्'बे (कल तूम हमारे घर पधारकर दोपहर का भोजन करो); इत्यादि। बंगला वाक्यों की यह विशिष्ट बल-योजना, जिसमें शब्द-बल या स्वर-दीर्घता पर वाक्य-लय की छाप रहती है, हिन्दी की सुनिश्चित बल-योजना से बिलकूल उलटी है; हिन्दी में बल विशेषतः वाक्य के अन्त की ओर के किसी दीर्घ अक्षर पर पड़ता है और इस बल पर वाक्य-लय की इतनी छाप नहीं रहती। कुछ लोगों ने हिन्दी की इस विशेषता को ग्रनार्य उपस्तर की उपस्थित का परिचायक बतलाया है, क्योंकि आरम्भिक बल (Indian Antiquary १६०६ में K. V. Subbayya के प्रस्तावानुसार) ग्राद्य द्राविड भाषात्रों, तथा तिब्बती-ब्रह्मी उप-भाषास्रों की खास विशेषता है।

भारत में अनार्य भाषाओं की चर्चा करते समय अपने द्वितीय व्याख्यान में लेखक ने चीनी-तिब्बती या तिब्बती-चीनी कुल की एक शाखा तिब्बती-बहारी

१. इस विषय का पहले तृतीय ग्रध्याय में भी उल्लेख किया जा चुका है।

का उल्लेख नहीं किया था । चीनी-तिब्बती या तिब्बती-चीनी कुल में ये भाषाएँ श्रा जाती हैं : तिब्बती, ब्रह्मी, स्यामी, चीनी तथा हिमालय के दक्षिगी पाद-प्रदेश, नेपाल, उत्तरी बंगाल, श्रासाम में बोली जाती हुई बहुसंख्यक अन्य भाषाएँ; श्रौर उत्तर-पूर्वी एवं पूर्वी बंगाल, भारत-ब्रह्मी सीमान्त प्रदेश एवं बर्मा ग्रौर चीन में बोली जाती अनेक भषाएँ तथा उपभाषाएँ। एक सन्दिग्ध बौद्ध परम्परा के स्रनुसार तिब्बती लोग, यांग-त्से-कियांग के उद्गम के पासवाले ग्रपने ग्राद्य तिब्बती-चीनी निवास-स्थान से ईसा-पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के मध्य में भ्राये बताए जाते हैं। तिब्बती एवं ब्रह्मी दोनों जनों से सम्बन्धित (सुविधा के लिए 'तिब्बती-ब्रह्मी' या 'भोट-ब्रह्मी' कही जाती) उपजातियाँ तिब्बत ग्रीर ग्रासाम के मार्ग से होकर भारत में ग्राईं, ग्रौर सारे ग्रासाम तथा पूर्व एवं उत्तर बंगाल के बहत-से भाग में फैल गईं। इनका प्राचीन संस्कृत नाम है 'किरात'। श्रब वे वहाँ की जनता में श्रदृष्ट रूप से मिश्रित हो गई हैं जिसमें हिन्दू एवं मसलमान दोनों धर्मान्यायी बंगला एवं ग्रसमिया बोलनेवाले जन हैं। कुछ विद्वानों का यह मत है कि बंगला व्यंजनों के ध्वनि-तत्त्व के विषय में पूर्वी बंगला की कुछ विशेषताएँ, तुर्क-पूर्व समय के बंगला के विकास-काल में, उस पर पड़े हुए तिब्बती-ब्रह्मी प्रभाव के कारण ही ग्राई हैं; विशेषतया 'च, ज' का त्स्, दज़ (ts, dz) के रूप में उच्चारण तथा रूप-तत्त्व एवं वाक्य-विक्यास-विषयक कुछ बातें; यथा बंगला, स्रसमिया स्रादि भाषास्रों में संस्कृत 'त्वा' श्रीर 'य' प्रत्ययों से संयुक्त 'ग्रसमापिका किया' का बहुल प्रयोग । भारत की किरात या तिब्बती-ब्रह्मी उपजातियों की न तो कोई उल्लेखनीय उच्च सभ्यता थी ग्रौर न कोई महत्त्वपूर्ण संस्कृति ही; ग्रतएव भारतीय संस्कृति के निर्माण में उनका नाम-मात्र का ही भाग हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भोट-ब्रह्मों का भारत में ग्रागमन भी काफ़ी देर से हम्रा, तथा उनका प्रभाव नेपाल, उत्तर एवं पूर्व बंगाल तथा ग्रासाम तक ही सीमित रहा

ग्रन्य सभी बातों की भाँति ध्विन-तत्त्व के विषय में भी किसी एक भाषा-क्षेत्र की भाषा का उक्त क्षेत्र की भाषागत रीतियों के ग्रमुसार सीधा विकास नहीं होने पाया; पास-पड़ोस की ग्रौर कभी-कभी दूर की किसी भाषा से ग्राये हुए शब्द एवं रूप उस क्षेत्र की भाषा के विकास में हस्तक्षेप करते ही रहे हैं। हिन्दी पर कई एक बातों में पंजाबी का प्रभाव स्पष्ट है; बंगला पर उत्तर-प्रदेशीय भाषाग्रों एवं बिहारी बोलियों का, जो स्वयं हिन्दी या हिन्दुस्ता-(स्था)नी के प्रभावान्तर्गत हैं, प्रभाव पड़ा है। उदा० — पंजाबी में ग्रब भी मभाग्रा के ग्रुम्म व्यञ्जन सुरक्षित हैं; जैसे — 'कम्म् ( < कमं); कल्ल् ( < कल्य);

सच्च् (<सत्य); कुज्भ् (<=िकञ्चित्); हत्थ् (<हस्त); नत्थ्(<नस्ता= नाक की बाली); रत्ती (<रक्तिका == तोलने का लाल दाना)' इत्यादि, तथा फ़ारसी 'चादर', 'उमेद' से कमशः 'चद्दर', 'उम्मेद' ग्रादि । हिन्दी में इनकी जगह एक व्यञ्जन का सीधा रूप लिया गया है; परन्तु हिन्दुस्ता(स्था)नी (संस्कृतनिष्ठ हिन्दी एवं उर्दू) में हमें 'काम', 'हाथ', 'कल', 'सच', 'कुछ', 'नथ', 'रत्ती', 'चद्दर (चादर)', 'उम्मेद (उमेद)' ग्रादि रूप मिलते हैं, जबिक हिसाब से ये रूप '\*काल, \*साच, '\*कूछ, \*नाथ, \*राती, चादर तथा ऊमेद' ही होने चाहिएँथे। हिन्दी के 'कल', 'सच' स्रादि रूप पंजाबी से ही स्राये हए रूप हैं, केवल पहले ग्रक्षरों का 'ग्र' ह्रस्व कर दिया गया; श्रौर श्रन्तिम दीर्घ या द्वित्व-व्यञ्जन, हिन्दी के मौलिक ध्विन-विज्ञान के नियमानुसार मान्य न होने के कारगा, ह्रस्व हो गया या अकेला रह गया । भारत में भाषागत प्रभाव का स्रोत साधाररातया पश्चिम में पंजाब की स्रोर से पूर्व की स्रोर बहता रहा है, और पंजाब हमेशा से आयों के तथा आर्य-प्रभाव के प्रसार का मूर्य केन्द्र-स्थल रहा है। पंजाब का यह महत्त्वपूर्ण स्थान कुछ ग्रंशों में तो परम्परा को लेकर है; कुछ स्रंशों में पंजाब के निवासियों की कार्यशीलता भी इसका कारगा है। इसके म्रातिरिक्त, दिल्ली की हिन्दी जब विकसित हो रही थी उस काल काल में -- मुसलमानी राज्य के मुख्य-मुख्य उत्तर-भारतीय केन्द्रों में पंजाबी मुसलमान अच्छे महत्त्वपूर्ण स्थानों पर प्रतिष्ठित थे, यह भी एक कारण हो सकता है। उदा॰ — बंगला में देशज शब्द 'पाहाराला' के अतिरिक्त हिन्दी 'पहरावाला' शब्द से निकला हम्रा 'पाहारोला'; 'बाडीम्राला' के म्रतिरिक्त हिन्दी 'वाड़ीवाला' से प्राप्त 'बाड़ीग्रोला'; ठेठ वंगला ग्रर्द्ध-तत्सम 'केष्टो' के साथ-साथ हिन्दी ग्रद्धं-तत्सम 'किसन' से प्राप्त 'किशेन् (जी)' भी मिलता है। इसी प्रकार हिन्दी का प्रभाव गुजराती, मराठी तथा नेपाली एवं ग्रन्य भाषात्रों तक पहुँच गया । दिल्ली की हुकूमत के कायम होने और १६-२०वीं शताब्दियों में घीरे-घीरे उद्देया मुसलमानी हिन्दी के मुसलमान चिन्तन एवं संस्कृति की श्रेष्ठतम भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाने के साथ ही हिन्द्स्थानी भाषा-क्षेत्र का महत्त्व पुनः बढ़ गया, श्रौर पंजाबी तथा परैतो तक मध्यदेशीय प्रभाव के अन्तर्गत आ गईं। बंगला का भी एक अत्यन्त संस्कृतिनिष्ठ तथा उच्च कोटि के साहित्यवाली भाषा के रूप में साहित्यिक हिन्दी पर प्रभाव पड़ा। इससे हिन्दी में बंगला की विशिष्ट छापवाली संस्कृत शब्दावली बढ़ी, तथा दूसरे प्रकार के भी कई शब्द ग्राये, यथा विदेशी (पूर्तगाली, ग्रंग्रेजी) शब्द, जिनका समुद्रतट-

वर्ती बंगाल से होते हुए हिन्दी में स्नाना स्वामाविक था। साहित्यिक हिन्दी पर, इसी प्रकार, परन्तु परिमाण में बहुत कम, गुजराती तथा मराठी का भी प्रभाव पड़ा है।

नभाग्रा-काल में हुए ध्वन्यात्मक परिवर्तनों के कारण भारतीय-श्रार्य भाषा का बाहरी कायाकल्प सम्पूर्ण हो गया । ध्वनियों के कार्य-क्षेत्र में ग्राभाग्रा से नभाग्रा तक ग्राश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया । प्राचीन स्वरो एवं व्यञ्जनों का, जैसे संस्कृत में, कुछ व्युत्पत्तिमूलक ग्रर्थ रहता था; परन्तु मभाग्रा के पश्चात् ग्रौर विशेषतः नभाग्रा में वे ग्रासपास की स्वर एवं व्यञ्जन ध्वनियों पर ही स्राश्रित रहते हैं, स्रर्थात् उनका मूल्य पारस्परिक सम्बन्धजन्य शक्ति तथा उनके ग्रासपास के वातावरण के ग्रनुसार निर्धारित होता है। इस प्रकार ध्वनि-विज्ञान का नया ही धरातल निर्मित हो गया। अपनिहिति, अभिश्रुति; स्वर-संगति; निर्वल स्वरध्वनियों का दुर्बल या क्षयित हो जाना, यथा---ग्रा व का म ã (मर्थात् A, P), तथा ए, ह एवं म्रो ठ का यथाक्रम इ i, उ u हो जाना; स्वरों के वजन का मनमाना व्यवहार (जैसे उर्दू कविता में); इत्यादि त्रियाएँ, जिनकी स्राद्यभात्रा में कल्पना भी नहीं की गई थी, नभास्रा में प्रचलित रीतियाँ वन गईं। इनके बहुत ही प्रकृष्ट उदाहरण बंगला एवं काशमीरी भाषाएँ हैं। (काश्मीरी ठीक-ठीक रूप से संस्कृत एवं भारतीय-प्रार्थ समूह की भाषा नहीं, वरन एक दरदी Dardie भाषा है। इन दरदी भाषात्रों के प्रश्न की चर्चा श्रागे की जाएगी।) स्वर एवं व्यञ्जन व्विनयों के ठीक-ठीक नाप-जोख का प्रश्न स्पष्ट एवं सूनिश्चित रूप से उनके रूप-तत्त्व से सम्बन्धित है। जब ध्वनि-तत्त्व की प्रचीन बारीकी लुप्त हो गई ग्रौर क्षिप्रतर उच्चारण को लेकर एक नई व्यवस्था की स्थापना हुई, तब रूप-तत्त्व भी बदले बिना न रह सका, श्रौर उसमें भी स्रावश्यक नये परिवर्तन हुए ।

नभाश्रा के ध्वित-तत्त्व की स्रपेक्षा उसके रूप-तत्त्व का निर्माण विशेष-तथा प्राचीन उपादानों के ऋग-परिवर्गन एवं संयोजन स्रादि से हुस्रा था। स्राभाश्रा से प्राप्त उपादान इस विषय में बहुत स्वत्य था; इसीका बढ़ा-चढ़ाकर मभाश्रा के केवल संज्ञा-शब्दों के कुछ रूपों के लिए उपयोग हुस्रा।

ग्राभाग्रा के सुबन्त प्रकरण में (सम्बोधन रूपों को लेकर) २४ रूप थे; वे मभाग्रा में सैद्धान्तिकदृष्ट्या केवल ५-६ रह गए ग्रौर नभाग्रा के ग्रधिकांश रूपों की ग्राद्यावस्था में तो इनमें से भी व्यवहार में केवल दो ही शेष रहे। केवल ये ही रूप बहुत विस्तृत क्षेत्र में मिलते हैं, यथा—कर्त्ता एकवचन, करण एकवचन, ग्रधिकरण एकवचन (या सम्प्रदान एकवचन), करण बहुवचन,

सम्बन्ध बहुवचन एवं कभी-कभी कर्त्ता बहुवचन भी। करण तथा सम्बन्ध बहु-वचन के रूप कर्ता बहवचन में भी प्रयुक्त होते थे। हिन्दी-जैसी भाषा में हमें किसी ग्रा-कारान्त 'सबल' संज्ञा शब्द के चार कारक रूप मिलते हैं; कर्त्ता एक-वचन कर्ता बहवचन के रूप में चलता हुआ करगा बहवचन, एक संदिग्ध (या सम्भवतः ग्राभाग्रा) उदगमवाला ग्रधिकररा एकवचन, तथा एक सम्बन्ध बह-वचन रूप। (उदा० ग्राभाग्रा कर्ता एक० 'घोटकः' = कर्ता ए० हिन्दी-'घोडा'. ब्रज 'घोडौ: करएा बह ग्राभाग्रा— \*'घोटके भिः' = हिन्दी कर्त्ता बह० 'घोडिह'> 'घोड़े'; ग्राभाग्रा ग्रधिकररा एक०—\*'घोटकिघ'= 'घोडम्रहि' > 'घोड़े', हिन्दी तिर्यंक एक०; स्राभाम्रा सम्बन्ध बह० 'घोटका-नाम' = हिन्दी तिर्यंक बहु० 'घोडों', बोलचाल में - 'घोडन, घोडाँ', इत्यादि।) व्यञ्जनान्त संज्ञा शब्दों के ग्रौर भी कम रूप होते हैं। यथा - कर्ता एक० 'पूत्रः' > 'पूत'; कर्त्ता बहु० 'पूत्राः' > 'पूत'; ग्रधिकररा एक०—'पूत्रे' > 'पूत'; सम्बन्ध बहु० 'पूत्राणाम्' > 'पूतों' (बोलचाल में 'पूताँ, पूत्त्'); इसी प्रकार कर्ता एक० 'वार्ता' > 'बात'; कर्त्ता बह० \*'वार्तानि' (स्त्रीलिंग में भी नपंसक 'स्रानि'-प्रत्यय का ही उपयोग करते हए) > 'बातें'; 'वार्ता' (मूलरूप) > 'बात'; सम्बन्ध बहु० 'वात्तीनाम्' > 'बातों'। अन्य भाषाओं में ग्राभाग्रा की दूसरी विभिवतयाँ सुरक्षित रही हैं; जैसे मराठी में तिर्यक ग्रध-करण की जगह सम्बन्ध-सम्प्रदान प्रचलित है, ग्रौर कर्त्ता बहवचन ज्यों-का-ज्यों रखा गया है। (उदा० कर्त्ता एक० 'देव:' > 'देव', बह० 'देवा:' > 'देव'; सम्प्रदान एक० 'देवाय'> मराठी तिर्यंक् एक० 'देवा'; सम्बन्ध बह० 'देवानाम' > तिर्यंक् बहु० 'देवाँ'; कर्त्ता एक० 'इष्टा', > 'ईट्', बहु० 'इष्टाः', मभाग्रा 'इट्राग्रो' > कत्ती बहु॰ 'इटा'; सम्प्र॰ एक॰ 'इष्टायै', मभाग्रा 'इट्राए' > मराठी तिर्यक् एक॰ 'इटे', सम्ब॰ बहु॰ 'इष्टानाम्' > तिर्यक् बहु॰ 'इटाँ'।) श्राभाश्रा के इस अल्प अवशेष को भी प्रचलित रहने के लिए नई रीतियों का ग्राश्रय लेना पड़ा। ग्रानुर्सागक रूप मभाग्रा से लिये गए। मभाग्रा के कुछ त्रनुसर्ग संस्कृत में भी प्रविष्ट हो गए । उदा॰ 'तस्मै दत्तम' की जगह 'तस्य कृते' या 'तस्यार्थे दत्तम्'; 'गृहम् गच्छति' की जगह 'गृहाभिमूखं गच्छति'; केवल 'तेन कृतम्' के बदले 'तस्य द्वारेगा' या 'तत्कर्तृकं कृतम्'; 'पर्वते' की जगह 'पर्वतस्य उपरि'; रवं 'जले' के बदले 'जल-मध्ये' ग्रादि का प्रयोग। म्राभामा उपसर्गों का म्रब नेवल कियापूर्व प्रयोग रह जाने से इन व्यञ्जक शब्दों की भाषा में कमी हो गई जो वावय में शब्दों के पारस्परिक सम्बन्ध के सचक थे। इनके म्रतिरिक्त कुछ सामीप्य या नैकट्यसूचक शब्द म्राभामा में भी संज्ञा-

शब्दों के पश्चात् व्यवहृत होते थे, यथा 'समीप, ग्रन्तिक, निकट, पार्श्व' ग्रादि । साथ-साथ द्राविड ग्रौर दक्षिगादेशीय भाषाग्रों का उदाहरण भी था-उदाहरण क्या, दबाई हुई ग्रनार्य भाषा का ग्रद्घ्ट रूप से पहुँचा हुग्रा प्रभाव था। इस प्रकार कारक रूप बनने के लिए संज्ञा-शब्दों के साथ केवल संज्ञा-शब्द ही नहीं, कृदन्त, उद्देश्यमूलक कियानाम (ग्रसमापिका किया ग्रादि) तथा ग्रन्य किया-रूप भी जोडे जाने लगे। कभी-कभी किसी पद-गठनकारी प्रत्यय ने भी कारक रूप धारण कर लिया। उदा० 'घोटक-त्य-> \* घोडग्रच्च-> मराठी घोडाचा'। स्रथवा इस प्रकार भी सम्भव है—'घोटक-कृत्य > घोडग्र-म्रच्च > घोडाचा', इत्यादि । ये संज्ञा-शब्द तथा कृदन्त शब्द भी श्राभाश्रा की मिरास रूप बची-खुची कारक-विभिक्तियों के ग्राश्रय से बने हैं। मभाग्रा में प्रचलित प्राचीन कारकसूचकों का भी, भाषा के ग्रन्य उपादानों की तरह, ध्वन्यात्मक क्षय हो गया, ग्रीर इन क्षयित रूपों से नभाग्रा में बहत-से नये प्रत्यय विकसित हुए । इन रूपों का ध्वन्यात्मक सरलीकरएा इस हद तक हो गया था कि बदले हुए रूपों से उनके मूल रूपों तथा शक्तियों का ग्रनुमान लगाना ही ग्रत्यन्त दुष्कर हो गया । उदा० — ग्राभाग्रा 'कार्य' से (मभाग्रा ग्रर्द्ध-तत्सम रूप '\*काइर > केर, केल' से होते हुए) बंगला के षष्ठी प्रत्यय 'एर,-र' प्राप्त हुए हैं; 'कार्य' के तद्भव रूप 'कय्य' > 'कज्ज' से सिन्धी षष्ठी प्रत्यय '-जो, जी' निकले हैं; 'कर्ण' > 'कण्ण' से हिन्दी तृतीया प्रत्यय 'ने', राजस्थानी-गूजराती चतुर्थी प्रत्यय 'ने' तथा गुजराती षष्ठी प्रत्यय 'नो, -नी, -ना, -नुं' निकले हैं; 'ग्रन्तर्' > 'ग्रन्त' से बंगला सप्तमी प्रत्यय '-तु', 'त्-ए' तथा मराठी सप्तमी प्रत्यय '-ग्राँत' निकले हैं; 'कक्ष' > 'कक्ख' के (ग्रर्द्ध - तत्सम) 'कख' > 'कह' से हिन्दी चतुर्थी प्रत्यय 'कहु' > 'को', तथा सिन्धी 'कहि' > 'खे' निकले हैं। इसी प्रकार 'उपरि, प्रति' ग्रादि ग्रनुसर्गीय संज्ञा-शब्दों के रूप में व्यवहृत उपसर्गों से हिन्दी के सप्तमी प्रत्यय 'पर, पै, या प' प्राप्त हुए हैं। नभाग्रा की एक बड़ी विशिष्ट प्रित्रया यह है कि विभिक्तियुक्त होकर एक शब्द पहले कारकसूचक रूप बनता है स्रोर फिर घीरे-धीरे वह स्वयं भी केवल विभक्ति ही बन जाता है। नभास्रा के विभिक्तिसाधित या अनुसर्गीय रूपों के नये सुबन्त प्रकरण में हमें इस रीति का ही प्रचलन दृष्टिगोचर होता है। उदा० मराठी—'घरी-चा'; गुजराती— 'ग्रा-देश-मा-ना लोको'; बंगला—'इहा-र ग्रागे-कार', 'घर्-एर भितर्-ए-कार'; दकनी हिन्द्स्तानी-'मेरे-क्' (हिन्दी 'मूभे' या 'मूभको' की जगह); हिन्दी 'उस-में-से' इत्यादि ।

'कृत', (संस्कृत द्वित्वसाधित रूप 'दत्त' के बदले) √दा घातु से प्राप्त

'\*दित', 'सत्-क > सक्क', 'सन्त या ग्रसन्त'  $< \sqrt{3}$  स्स्, '\*थिक्किय' < 'स्तभ् +  $\sqrt{3}$  (?)' ग्रादि कियात्मक कृदन्त रूप भी परसर्गों का कार्य करने लगे; इन्हीं से हिन्दी षष्ठी प्रत्यय—'का'; पंजाबी षष्ठी प्र० 'दा'; ग्राद्य ग्रासामी 'साक् (=हाक्)'; काश्मीरी (दरदी) षष्ठी प्र० 'सोन्दु (sŏndu)'; गुजराती पंचमी प्रत्यय—'थी' ग्रौर 'थकी'; बंगला पंचमी प्रत्यय—'हइते' > 'होते', एवं 'थािकया' > 'थेके' ग्रादि निकले हैं। जब कभी किसी नये ग्रसमापिका या सम्भावनार्थ का व्यवहार हुग्रा, तब ये रूप नभाग्रा में भी ग्रा गए (उदा० बंगला—'दिया (=देकर)' का तृतीया की जगह, तथा हिन्दी—'किर कर' ग्रादि का प्रयोग।) इस विषय में भी भारतीय-ग्रार्य भाषा द्राविड भाषाग्रों के निकट ग्राती है।

पूर्वी एवं कभी-कभी मध्यदेशीय भाषाओं में किसी संज्ञा-शब्द के बहु-वचन बनाने के लिए एक नई रीति का प्रयोग हुया है; वह है उस शब्द के पश्चात् पष्ठी एकवचन का सबल रूप और समूहसूचक एक शब्द जोड़ देना। कुछ भाषाओं में कालान्तर में यह समूहसूचक शब्द जोड़ दिया गया और केवल पष्ठी एकवचन से ही बहुवचन का बोध होने लगा। सर्वप्रथम इसका प्रयोग सर्वनामों के साथ हुया, एवं तत्पश्चात् बंगला में संज्ञा शब्दों के साथ भी। उदा॰ मैथिली में हमरा-सभ', (दे॰ 'हमर'='मेरा', मूल अर्थ—'हमारा'), मध्य बंगला—'ग्रामि-सब' (कर्त्ता॰ बहु—समूहवाचक संज्ञा), एवं 'ग्रामहारा', 'तोम्हारा' तथा 'ग्रामरा', 'तोमरा'—'सब' ग्रादि; भोजपुरिया—'हमनी-का' —'हम' (शाब्दिक ग्रर्थ—'हमारा'), 'तोहनी-का'—'तुम' 'तू' (शाब्दिक ग्रर्थ—'तुम्हारा, तेरा'); बुन्देली—'हमारे, तिहारे'—'हम, तुम' (शा॰ ग्र॰ 'हमारा, तुम्हारा')। बंगला में इसी रीति से सप्राण संज्ञा-शब्दों के साथ प्रयुक्त बहुवचनवाची प्रत्यय '-एरा, -रा' निकले हैं; उदा॰ 'लोकेरा सब' 'मा (य्) निएरा-सब'—'लोगों का समूह (शा॰ ग्र॰—सब), माताग्रों का समूह; और इन रूपों से प्राप्त—'लोकेरा'—लोग, 'मायेरा'—माताएँ।

श्रामाश्रा से प्राप्त बहुवचन प्रत्ययों के लुप्त हो जाने तथा तृतीया एवं षष्ठी बहुवचन रूपों का कर्ज् वाची रूपों की तरह प्रयोग होना (जो सन्तोषप्रद नहीं जान पड़ा) ग्रारम्भ होने के पश्चात् योगात्मक या संश्लेपण पद्धित से बहुवचन रूप बनाने की रीति का प्रायः उपयोग होने लगा। इस प्रकार का संश्लेप द्राविड प्रभाव का परिचायक है। इसके ग्रनुसार, संज्ञा शब्दों के साथ 'सब (भ) ( < सर्व = स= स= + स= स); सकल, समह, गण, लोक > लोक्, लोग; मानव > मान, मेन, मन; जन, कुल > गुल (गुला, गुलि); ग्रादि, सर्व > हर (हुरु)'

इत्यादि शब्द जोड़े जाने लगे, श्रौर उपलब्ध बहुवचनवाची संश्लिष्ट या समस्त शब्द का सुबन्त प्रकरण किसी एकवचन रूप की तरह चलाया जाने लगा। उदा० (बंगला) 'लोक्-गुलि-के' — लोगों को, परन्तु (हिन्दी) 'बन्दर-लोगों-से' (पंचमी)। बहुवचन बनाने के लिए संश्लेष या योग का प्रयोग मभाश्रा एवं संस्कृत में भी मिलता है, परन्तु वहाँ वह ग्रपवाद रूप में एक प्रकार की रीत्यात्मक या शैली-विषयक विशेषता दिखलाने के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। नभाश्रा में श्राकर यह प्रयोग श्रावश्यक प्रतीत होने लगा।

श्रादरसूचक सर्वनामों का विकास नभाश्रा के कुछ रूपों की एक श्रौर विशेषता है। संस्कृत में — ग्राभाग्रा में — भी 'भवान्', 'भवती' ग्रादि तृतीय पुरुष के ग्रादरसूचक शब्दों के रूप में यह प्रवृत्ति पहले से ही दृष्टिगोचर होने लगी थी । परन्तु इस विषय में मध्यदेशीय तथा पूर्वी भाषाओं की भ्रपेक्षा पश्चिमी भाषाएँ ग्रधिक रूढ़िबद्ध हैं। मराठी, गूजराती, राजस्थानी, पंजाबी ग्रौर सिन्धी में अब भी प्राचीन प्रथम पुरुष एकवचन (मीं, हुँ, में, मइँ, मूँ) ही प्रचलित है, परन्तु पूर्वी भाषात्रों में प्राचीन प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप ने एकवचन की जगह ले ली भ्रौर नये बहुवचन रूप, प्राचीन एकवचन या बहुवचन मूल की सहा-यता से बनाने पड़े। पुराना एकवचन रूप ग्रप्रयुक्त हो गया, ग्रथवा गँवारू प्रयोग के रूप में कहीं-कहीं मिलता है; (पूरब की केवल ग्रसमिया एवं उत्तरी बंगला बोलियों में प्राचीन एकवचन का एकवचन के रूप में ग्रौर बहुवचन का बहुवचन के रूप में श्रव भी व्यवहार होता है); उदा० बिहारी—'हम', बंगला 'ग्रामि' (प्राचीन एकवचन 'मूइ', गँवारू या जानपदीय गिना जाने लगा); उड़िया-'ग्राम्भे' ('मुँ' गँवारू प्रयोग हो गया); परन्तु ग्रसमिया में ग्रब भी एक० 'मइ', बहु० 'श्रामि' प्रचलित हैं। पिक्चिमी हिन्दी में प्राचीन पद्धित ही चलती रही, अतएव प्रचलित हिन्दी (एवं उर्दू) में हमें 'मैं-हम' एवं ज़जभाषा में 'हौं-हम' (दे० गुजराती 'हुँ — ग्रमे') मिलते हैं; परन्त हिन्दी या हिन्दुस्थानी के सम्मिश्रित स्वरूप के कारगा 'मैं' की जगह 'हम' का प्रयोग भी साधारगातया होने लगा। फलस्वरूप, एक नया संश्लिष्ट बहुवचन 'हम-लोग' बना लेना पड़ा। उत्तम पुरुष का प्राचीन एकवचन प्रयोग उसी प्रकार लुप्त हो गया जान पड़ता है, जैसे (ग्रधिकांश भाषाग्रों में) मध्यम पुरुष एकवचन, जिसकी जगह सम्बो-धन में शिष्टाचार की दृष्टि से प्रायः बहुवचन प्रयुक्त होने लगा; (दे० फेञ्च vous एवं tu, अंग्रेज़ी — you एवं thou, जर्मन — Sie एवं Du, तथा इटा-लियन एवं स्पैनिश में एकवचन 'तुम' की जगह क्रमश: Lei एवं Usted प्रयोग)। एक • ग्रौर महत्त्वपूर्ण विकसित रूप, मध्यम पुरुष (या प्रथम पुरुष) ग्रादरार्थी सर्वनाम है, जो ग्राभाग्रा ग्रात्मवाचक सर्वनाम 'ग्रात्मन्' = मभाग्रा 'ग्रप्पण' से बना हुग्रा है। इसका ग्रारम्भ पश्चिमी हिन्दी में हुग्रा प्रतीत होता है, ग्रौर धीरेधीरे इसका मध्यम पुरुषवाचक ग्रादरार्थी प्रयोग शिष्ट भाषा के एक रूप की तरह ग्रन्य भाषा-क्षेत्रों में भी होने लगा ('ग्राप', 'ग्रापनि' इत्यादि)।

नभाग्रा के संज्ञा-रूपों का सुबन्त प्रकरण ग्रधिकांशतः मभाग्रा से प्राप्त है, परन्तू उसके किया-रूपों का तिङन्त प्रकरण मुख्यतः अपना स्वतन्त्र विकसित हुग्रा है। मभाग्रा से प्राप्त यिंकिचित् रूपों में से भी कुछ का कमशः लोप होता रहा । नभाग्रा काल में विभिवत-साधित कर्मवाच्य तथा सम्भावक एवं विभिक्तसाधित भविष्यत् रूपों ( 'चिलष्यामि > चिलस्सामि >\*चिलहामि > ब्रज॰—चिलहौं; चिलस्सम् या चिल्लस्सम् > गुजराती— चालीश') में विभिन्न क्षेत्रों में बहत-से रूप कम कर दिये गए। परन्तु सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण वात यह हुई कि कुछ कृदन्त भी कालरूपों के आधारों के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उदा० 'कृत > किय-, कीन-, कीध-; कृत+ भ्रत्ल, इल्ल> कयल्ल, कयिल्ल> कइल-, कैल, केल; कुर्वन्त्-> करन्त->करता, करदा, करित्-, करत्; कर्तव्य->ग्रर्द्ध-तत्सम मभाग्रा─\*करितब्ब > ग्रर्द्ध-तत्सम = करिग्रब्ब-, करिग्रब-, करिब-, करब-, करिब' इत्यादि । नभाश्रा में ग्रारम्भ में तीन काल थे—(१) सामान्य वर्तमान (जो बहत-से क्षेत्रों में 'सम्भावनार्थक' हो गया है), (२) सामान्यभूत (जो सर्वत्र ग्राभाग्रा के '-त' या '-इत'-साधित कर्मां कुदन्त से प्राप्त हुन्ना है), तथा (३) सामान्य भविष्यत् (जो या तो ग्राभाग्रा के प्राचीन विभिनतसम्पन्न भविष्यत् से प्राप्त हुग्रा, ग्रथवा 'इतव्य'-साधित भविष्यत् कर्मिएा कृदन्त या '-ग्रन्त्'-साधित शतु-प्रत्यय या वर्तमान कृदन्त से निकला कृदन्तसम्पन्न रूप है) ।

अयोग)। पश्चिमी हिन्दी एवं पूर्वी पंजाबी में ये प्रयोग अधिकांशतः विद्यमान रहे हैं, परन्तु अन्य क्षेत्रों में इनमें कई प्रकार का थोड़ा-बहुत फेरफार हो गया है। उदाहरएार्थ, भूतकालिक मूलरूप में कर्ता के पूरुषवाची प्रत्यय जोडकर, बिहारी बोलियों, अवधी तथा बंगला-असिमया-उडिया आदि पूर्वी भाषाओं में कर्मिएा प्रयोग का कर्तरि बना लिया गया है । उदा० प्राचीन बंगला—'मार्-इल्-अ' (पु० एवं न०) 'मार्-इल्-इ' (स्त्री०) = मारा, एक भूतकालवाची क्रियारूप था जिसका प्राचीन कर्मिए। प्रयोगानुसार कर्म के विशेषण की तरह प्रयोग होता था। परन्तु ग्राधुनिक बंगला में हमें इस प्रकार के कर्तरि प्रयोग मिलते हैं—'मारिलाम' (=मैंने मारा), 'मारिलि' (तूने मारा), 'मारिल' या बोलचाल में 'मारिले' > 'मार्ले', 'माल्ले' (= उसने मारा)। राजस्थानी-गुजराती में कर्माए। एवं भावे प्रयोग एक-दूसरे में मिश्रित हो गए हैं। उदा० गुजराती—'ते-णे स्त्री-ने-मारी' (न कि 'मार्युं') = शाब्दिक अर्थ- 'उसके द्वारा, स्त्री के विषय में, वह मारी गई' जिसका हिन्दी प्रतिरूप यो होगा-'\*उस-ने स्त्री-को मारी' (न कि 'मारा') । क्रिया के साथ पुरुषवाची विभिवतयों का प्रयोग नभाग्रा के पूर्ण विकास के पश्चात प्रचलित हुआ, परन्तू इस प्रयोग का प्रत्येक भाषा में अपना-अपना स्वतन्त्र विकास हम्रा, यहाँ तक कि बंगला में भी पूर्वी बंगला की कियाम्रों के पुरुषवाची प्रत्यय पश्चिमी बंगलावाले प्रत्ययों से कुछ भिन्न हैं। पश्चिमी पंजाबी तथा सिन्धी में प्राचीन कर्मिए। प्रयोग ही चलता रहा, परन्तू साथ-साथ कर्ता-सम्बन्धी पुरुषवाची प्रत्यय भी संयुक्त होते रहे । उदा० लहँदी (प० पंजाबी) — 'किताब पढ़ीम्' (मैंने किताब पढ़ी है) — शाब्दिक अनु० 'किताब (स्त्री०), वह मेरे द्वारा पढ़ी गई', और मराठी में पुरुष-वाची प्रत्यय केवल प्रकर्मक कियाग्रों के साथ ही जोड़े जाने लगे (उदा० 'मी उठलों = 'मैं खड़ा हुमा', परन्तू 'म्या मारिला, मारिली या मारिलें = 'मेरे द्वारा वह मारा (-री) गया (-यी) )'।

नभाग्रा में प्राचीन सामान्य कालों के साथ-साथ कालों के सूक्ष्म विभेद व्यक्त करने के लिए कई यौगिक कालों का भी प्रयोग होने लगा । घटमान एवं प्रराघटित कालरूपों तथा समुच्चयबोधक ग्रव्ययों से युक्त ग्रथवा ग्रयुक्त संकेतार्थ लृङ् एवं वैकल्पिक ग्रादि कई रूपों का भिन्न-भिन्न भाषाग्रों में स्वतन्त्र रूप से विकास हुग्रा । किया के कालरूपों को ग्रत्यन्त सूक्ष्मता से प्रदिशत करने के लिए हुए उपर्युक्त प्रयत्न भारतीय-ग्रायं भाषा की बड़ी भारी प्रगति के सूचक हैं, क्योंकि ग्राभाग्रा में विकसित मूल काल एवं वाच्य रूपों की व्यवस्था मभाग्रा-काल में छिन्न-भिन्न हो गई थी, ग्रीर भारतीय-ग्रायं भाषा की कई एक

श्राधुनिक बोलियों में तो सुनिश्चित कालरूप का विकास होना श्रभी बाकी है। जो भी हो, मभाश्रा में ये यौगिक कालरूप प्राप्त नहीं होते, श्रौर श्राभाश्रा में तो इनका श्रस्तत्व ही नहीं था। वैसे इनका विकास-क्रम भारतीय-यूरोपीय समूह के श्रम्य—ईरानी, जर्मनिक तथा लाटिन—उपसमूहों के विकास-क्रम से, उनकी विशिष्ट विकास-रेखाश्रों को छोड़कर, साधारणतया मिलता-जुलता है। इस प्रकार भारतीय-श्रार्य भाषा भी समयानुसार प्रगतिशील होती रही है, यह बात सिद्ध होती है।

रूपतत्त्व की दृष्टि से भी भारतीय-ग्रायं भाषा के विकास में उसके ग्रपने देशज उपकरणों एवं उपादानों का ही पूर्णतः उपयोग हुग्रा है; साथ-ही-साथ ध्विन-विज्ञान एवं वाक्य-विन्यास के विषय में भी उसके स्वदेशी रूप में विनाश के लक्षण तो दूर रहे, बहुत ग्रधिक परिवर्तन ही नहीं ग्राने पाए। विभिन्न नभाग्रा भाषाग्रों का रूपतात्त्विक विकास ग्रधिकांशतः समान ही हुग्रा है। इनके बीच का साम्य इतना ग्रधिक स्पष्ट है कि हम यह निर्विवाद कह सकते हैं कि नभाग्रा ग्रवस्था के सूत्रपात के पहले तक, मभाग्रा-काल में, इन उपभाषाग्रों में बहुत-कुछ ग्रंशों में एकता थी। प्रो० भू.ल ब्लॉक (Prof. Jules Bloch) के कथनानुसार, यह एकता 'संस्कृत' में दृष्टिगोचर होती है जो स्वयं भारतीय-ग्रार्थ भाषा की जननी तथा उसकी महान् ग्राक्षय एवं परिचायक है।

इस ग्रस्लिल-भारतवर्षीय विकास-कम से केवल दरदी भाषाएँ ग्रलग रहीं। कुछ ग्रंशों में यही बात सिंहली भाषा तथा एशिया एवं यूरोप के यायावर या ग्रटलशील जनों की भाषाग्रों के विषय में कही जा सकती है। (पहले 'पिशाच' कही जाती) दरदी समूह की भाषाएँ भारत की सुदूर पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश तथा भारत-ग्रफ़गान सीमा के उत्तर-पश्चिम में बोली जाती हैं। ये तीन शाखाग्रों में विभक्त हैं: (१) कश्मीरी के साथ शीएा (१३-१४ लाख लोग); केवल 'शीएाा' (२५ हजार बोलनेवाले) जो कश्मीरी के उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम में बोली जाती है; 'कोहिस्तानी' (७ हजार बोलनेवाले), जो पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश में दरगाई एवं मलाकन्द के उत्तर में बोली जाती है; (२) कोहिस्तानी के भी उत्तर-पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश में बोली जाती 'खोवार' या 'चित्राली' या 'चत्रारी'; तथा (३) खोवारी एवं कोहिस्तानी के पश्चिम-स्थित ग्रफ़ग़ान प्रदेश के भाग 'काफ़िरिस्तान' (ग्रब 'नूरिस्तान') की विभिन्न बोलियाँ ('कलाशा, गवर-बती, परी, लघमानी, दीरी, तिराही, वै, वासी-वेरी, ग्रश्कुन्द' इत्यादि)। ग्रियर्सन ने इन भाषाग्रों एवं

बोलियों के समूह को एक स्वतन्त्र समूह माना था, श्रौर तदनुसार उन्होंने भारतीय-ईरानी को इन तीन समूहों में विभाजित किया था : (१) पश्चिम की ईरानी, (२) पूर्व की भारतीय-ग्रार्य, तथा (३) इन दोनों के बीच की सुदूर उत्तर में दरदी भाषाएँ । भू ल् ब्लॉक, गेग्रोर्ग् मोर्गेन्स्त्यर्न (Georg Morgenstierne) तथा ग्रार० एल० टर्नर ग्रादि विद्वान् इस त्रिविध वर्गीकरण से सहमत नहीं हैं। उनके हिसाब से दरदी भाषाएँ भारतीय-ग्रार्थ के अन्तर्गत का ही एक समूह हैं, श्रौर तदनुसार श्राधुनिक दरदी भाषाश्रों का वर्गीकरएा नभाश्रा भाषात्रों के साथ होना चाहिए। परन्तु इस विषय में दो बातें विचारसीय हैं। एक तो यह बात मानी जाती है कि कुछ विषयों में दरदी भाषाएँ भारतीय-ग्रार्य की ग्रपेक्षा ईरानी कुल के निकटतर हैं; दूसरे, दरदी भाषाग्रों का विकास अपने बिलकुल स्वतन्त्र पथ का अनुसरए। करैते हुए हुआ है, यद्यपि उसमें भी कई बातें परस्पर-विरोधी दृष्टिगोचर होती हैं। केवल कश्मीरी एक ऐसी भाषा है जिसका श्रपने हिन्दू एवं बौद्ध धर्म के कारएा हिन्दू भारत तथा उसकी संस्कृत भाषा से गहरा सम्बन्ध रहा; उसके स्रतिरिक्त स्रन्य दरदी भाषास्रों का भारत से सम्पर्क रहा प्रतीत नहीं होता, श्रौर न उन पर भारतीय-स्रार्य या मध्य-देशीय भारतीय (अर्थात् मिश्रित आर्य-अनार्य) प्रभाव ही पड़ा जान पड़ता है। ईसा के पहले तथा पीछे की शताब्दियों में शक तथा कुषाएा साम्राज्यों के समय दरद जनों के तक्षशिला, पेशावर (पुष्पपुर), काबुल (कपिशा) एवं काश्मीर के सदृश ग्रन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति-संगम के केन्द्रों के निकटस्थ होंने के कारगा, बौद्ध ग्रौर बाह्मण-संस्कृतियों के कुछ उपादान उन तक पहुँचे प्रतीत होते हैं। श्रभी कुछ समय पहले तक, जबिक यहाँ के लोग मुसलमान बनना शुरू हुए थे अथवा बन रहे थे, यहाँ की कुछ जातियों में भारतीय-श्रार्य धर्म श्रीर देवी-देवताश्रों के कुछ ग्रंश विद्यमान थे; उदा० बशगाली उपजाति में मुख्य देवता के रूप में 'इम्-रा' (< यमराज ) की पूजा का प्रचलन । उनको अब ग्रासपास के मुसलमान जनों-पठान और ग़लचा उपजातियों-के सांस्कृतिक स्तर पर उठाया जा रहा है (ग्रीर यह स्तर उनके मूल सांस्कृतिक स्तर से विशेष ऊँचा नहीं है) । उनकी अवस्था या तो ऐसे जनों की-सी है जो देश की अननुकल जलवाय के कारएा, उच्च बौद्धिक तथा भौतिक संस्कृति की प्रतिष्ठा से पतित होकर, पून: बर्बर हो गए हों, अथवा परम्परागत धर्मजात संस्कृति से रहित त्राद्य भारतीय-ईरानी जनों की-सी सभ्यताविहीन । दरदी भाषात्रों के ध्वनि-विज्ञान एवं रूप-तत्त्व की मूल भावना भी भारतीय-आर्य संस्कृत से भिन्न है, श्रौर वर्बर बोलियों के रूप में उनका इतिहास भी भिन्न है। स्रतएव उन्हें मुख्य

भारतीय-म्रायं समूह से भिन्न गिनना ही युक्तियुक्त होगा; हाँ, जिन-जिन विषयों में इन दोनों समूहों के परस्पर सम्पर्क रहे हों, उनका स्पष्टीकरण एवं तुलनात्मक उल्लेख ग्रवश्य भारतीय-ग्रायं एवं दरदी दोनों समूहों के समभने में सहायक सिद्ध होगा।

एशिया एवं यूरोप के यायावर या घुमन्तू लोगों (जिनमें फ़ारस, आरमे-निया, सीरिया, ग्रीस, बलकन राज्य समूह, रूमानिया, हगरी तथा साधारण एवं सारा पूर्वी यूरोप; जर्मनी, फांस, स्पेन, इंगलैण्ड, स्कॉटलैण्ड एवं वेल्स स्रादि सभी देशों के यायावर जन स्ना जाते हैं) की बोलियाँ भी भारतीय-स्नायं समूह की ही एक दूर प्रक्षिप्त शाखा से ही निकली हैं। ये भाषाएँ भारत से बाहर जाती हुई कुछ उपजातियों के साथ, ईसा की कुछ शताब्दियों पहले उपर्युक्त देशों में पहुँची, और मूलतः ये भारतीय-ग्रायंसमूह की पश्चिमोत्तरी भाषात्रों से सम्बन्धित भाषाएँ थीं । इस भाषा-समूह की विभिन्न बोलियों का ग्रध्ययन हुग्रा है। इनमें से ग्रत्यन्त ग्राधुनिक तथा विस्तृत ग्रध्ययन वेत्स की यायावर बोलियों का, स्व॰ डॉ॰ जॉन सैम्पसन (Dr. John Sampson) ने किया है। उन्होंने इन बोलियों का तुलनात्मक विवेचन किया है जिनमें मभाग्रा तथा नभाग्रा भाषात्रों का लगातार उल्लेख किया गया है (दे० 'वेरस के दायावरों की' बोली', स्रॉक्सफर्ड् युनि॰ प्रेस, १६२६; The Dialect of the Gypsies of Wales)। इन भाषात्रों का क्षेत्र भारत से अत्यन्त दूर होने तथा संस्कृत से उनका सम्बन्ध छिन्न रहने के बावजूद भी उनके विकास का इतिहास वास्तव में भारतीय-ग्रार्यसमूह के इतिहास का भाग ही है। परन्तु इन भाषात्रों का प्रकन कुछ गहन और दुर्बोध होने के कारएा उनकी चर्चा पृथक रूप से होनी ग्रावश्यक है, यदि भारत एवं भारत के बाहर की उत्सुक जनता को इनके विषय में प्राथ-मिक वर्णन से भी ग्रवगत कराना हो। भारतीय भाषा-शास्त्र में जिन वस्तुग्रों का ग्रध्ययन शीघ्र ही अपेक्षित एवं ग्रावश्यक है, उनमें से दो मुख्य, दरदी भाषात्रों का पूर्ण अध्ययन, तथा भारत के बाहर की यायावर भाषात्रों के विषय में भ्रनुशीलन हैं।

सिंहली भारतीय-ग्रायं भाषा का एक ग्रौर रूप है जो सिंहल (लंका) देश में सम्भवतः पश्चिमी भारत (गुजरात, काठियावाड़ तथा दक्षिणी सिन्ध?) से ले जाया गया था। यह कार्य शायद ईसापूर्व प्रथम सहस्राब्दी के द्वितीयाईं में सम्पन्न हुग्रा होगा, ग्रौर तत्पश्चात् उस भाषा का सिंहल में ग्रपना स्वतन्त्र विकास नहीं हुग्रा। उस पर पश्चकाल में ग्रायं भारत, पूर्वी भारत (बंगाल, मगध) ग्रादि से ग्राये हुए यात्रियों तथा बसनेवालों की भाषात्रों एवं बोलियों



## नव्य-भारतीय-ग्रार्य भाषा की ध्वनियों, विभक्तियों एवं शब्दावली का विकास

नव्य-भारतीय-स्रार्य युग का लगभग १००० ई० के स्रासपास स्रारम्भ-भारत पर तुर्की-ईरानी ग्राधिपत्य तथा नमाग्रा भाषाग्रों का उत्थान- ग्रपभ्रंश-साहित्य की परम्परा का ग्रारम्भ ग्रीर उसका प्रभाव—'पिङ्गल'—'ग्रवहट्ट'— संस्कृत की तुलना में ग्रपभ्रंश तथा नभाग्रा का गौरा स्थान—इस्लामधर्मी तुकों एवं ईरानियों द्वारा उत्तरी भारत की विजय का स्वरूप---नभाम्रा भाषाम्रों का हिन्दू-धर्म एवं संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए उपयोग - बंगला, मैथिली, उड़िया, ग्रवधी, 'हिन्दी', पंजाबी, राजस्थानी, गूजराती, मराठी श्रादि भाषाश्रों में नभाग्रा साहित्यों का उदय-'ब्राह्मणों' में उपलब्ध ग्राभाग्रा इत्यादि की लुप्त-प्राय गद्य-परम्परा - संस्कृत की नई गद्य-शैलियाँ - नभाग्रा में गद्य की कमी -उसके कारण-मभाग्रा का नभाग्रा में परिवर्तन-ध्वित-सम्बन्धी परिवर्तन-नवीन भाषागत रीतियों के समक्ष पंजाबी में गतिरोध - नवीन ध्वनि-विषयक रीतियों के लिए सूचक-चिह्नों का नभाग्रा की लेखन-प्रगाली तथा लिपि में ग्रभाव--नभाग्रा में कण्ठनालीय ऊष्म [ह] की जगह कण्ठनालीय स्पर्श [ ' ] का उपयोग--नभाग्रा में महाप्राणों की जगह ग्राव्वसित ध्वनियों ग्रर्थात् कण्ठ-नाली-स्पर्श के साथ मिली हुई स्पष्ट ध्वनियों का उपयोग-इस विषय में मध्य-देशीय भाषात्रों, 'हिन्दी' (पूर्वी तथा पश्चिमी) एवं ग्रन्य उपभाषात्रों की, ग्रास-पास के क्षेत्र की भाषात्रों से भिन्नता-पूर्वी बंगला में श्राश्वसित ध्वनियाँ-पंजाबी में ह-कार तथा महाप्राए ध्वनियाँ - पंजाबी में महाप्राएत्व की जगह उच्चावच स्वर-व्वित का उपयोग-गुजराती में कण्ठनाली स्पर्श के साथ मिली हुई ध्विनियाँ — ग्राव्विसित ध्विनियाँ तथा 'भीतरी' एवं बाहरी श्रार्य-भाषा का प्रश्न — 'भीतरी' एवं 'बाहरी' श्रायं-भाषा का सिद्धान्त — कण्ठनालीय स्पष्ट तथा ग्राश्विसत ग्रादि ध्विनयों की विभिन्न नमाग्रा-क्षेत्रों में स्वतन्त्र रूप से उत्पत्ति - इसकी पूर्वी बंगला एवं राजस्थानी-गुजराती के भ्रपभ्रंश-काल जितनी सम्भाव्य प्राचीनता नभाग्रा में बलाघात तथा स्वरों की लम्बाई बंगला

बलाघात एवं स्वर-परिमागा— सम्मावित श्रनार्य (द्राविड या तिब्बती-चीनी) प्रमाव - हिमालय के पादप्रदेश, उत्तरी एवं पूर्वी बंगाल तथा श्रासाम में तिब्बती-ब्रह्मी जन-नव्य-भारतीय-भ्रार्य भाषाभ्रों में परस्पर प्रतिक्रिया-हिन्दी पर पंजाबी प्रभाव – हिन्दी का गुजराती, मराठी, बंगला श्रादि पर प्रभाव—साहि-त्यिक बंगला का ग्राधृतिक हिन्दी पर प्रभाव-हिन्दी में बंगला के माध्यम से म्राये हए विदेशी शब्द--नभाग्रा में ध्वनि तथा विभक्ति-परिवर्तन--नभाग्रा रूप-तत्त्व-- ग्राभाग्रा तथा मभाग्रा के श्रवशेष-- संज्ञा-रूपतत्त्व का नूतन ध्रनु-सर्गों के कारए। प्रसार-मभाग्रा में अनुसर्गों की उत्पत्ति-इस विषय में ग्रनार्य प्रभाव - नभाग्रा के संज्ञात्मक एवं क्रियात्मक ग्रनुसर्ग - कर्ता बहवचन का एक प्रवृद्ध बष्ठोरूप द्वारा निर्देश - गौरा या तिर्यक् बहुवचन रूपों का म्रादरार्थक सर्वनाम-रूप--- म्रात्मवाचक सर्वनाम ('म्राप') का म्रादरार्थक द्वितीय (या ततीय) पुरुषवाचक सर्वनाम की जगह प्रयोग-नभाग्रा में क्रिया का तिङन्त-प्रकररा — ग्राभाग्रा क्रिया-कालरूपों का लोप — नभाग्रा में कदन्तात्मक काल - नभाग्रा की क्रिया के भूतकाल में कर्तरि, कर्मणि एवं भावे प्रयोग-नभाग्रा के बहत-से रूपों में इन प्रयोगों में फेरफार-नभाग्रा में साधारण तथा यौगिक काल - नभाग्रा के ध्वनितत्त्व एवं रूपतत्त्व के विषय में साधारण मत-'दरदी' भाषाएँ--- उनका भारतीय-श्रार्य समूह से भिन्त वर्गीकरण करना श्राव-इयक-यूरोप के यायावर या अटनशील जनों की भाषाएँ-सिहली भाषा-नभाग्रा शब्दावली पर संस्कृत प्रभाव-उसकी विशिष्ट ग्रद्वितीयता एवं मूल्य-फारसी एवं अंग्रेजी तथा उनका नभाग्रा पर प्रभाव—नभाग्रा का भविष्य।

लगभग १००० ई० के ग्रासपास से ग्रायं भाषा के इतिहास का एक नया युग—'नन्य-भारतीय-ग्रायं' काल—ग्रारम्भ होता है। भारतीय इतिहास में ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटित हो चुकी थीं, परन्तु बाहर की युग-प्रवर्तक प्रक्रियाग्रों के ग्रतिरिवत भी, भारतीय संस्कृति का समन्वय ग्रनाध एवं ग्रवि-च्छिन्न गित से चलता रहा। भारतीय जीवन एवं चिन्तन का प्रसार हो रहा था, तथा भारतीय मस्तिष्क, हृदय ग्रौर हस्त की विलक्षण स्वतन्त्रता के कारण, मानवता की स्थायी सम्पत्ति-रूप चिन्ता, भावना एवं कला-कौशल का निर्माण हो रहा था। भारतीय संस्कृति के १००० ई० तक के इतिहास में हमें उज्ज्वल नामों की एक ऐसी नक्षत्रमाला, ग्रमर विचारों की एक ऐसी श्रृंखला, वैज्ञानिक

गवेषए। स्रों की एक ऐसी समब्दि तथा कलात्मक सुजनों की एक ऐसी परम्परा मिलती है जो बहुत समय पश्चात् ग्राज मनुष्य द्वारा सम्पादित उपलब्धियों की सिरमौर गिनी जाने योग्य सिद्ध हुई है। स्रायं भाषा तथा कुछ हद तक दाविड भाषा की प्रगति भी भारतीय संस्कृति के इस उत्कर्ष के साथ-साथ होती रही। ग्रार्य भाषा के वैदिक, संस्कृत, पालि एवं प्राकृत ग्रादि रूपों में, तथा द्राविड़ भाषा के तमिल तथा कन्नड़ म्रादि रूपों में (जिनके प्राचीनतम उदाहररए १००० ई० के भी पहले के उपलब्ध हैं), विशुद्ध साहित्य, दर्शन तथा उस समय तक विकसित निश्चयात्मक विज्ञान एवं चिन्तन पर तत्त्वद्रष्ट्या उच्चतम कोटि के ग्रन्थों का निर्माण हो चुका था। तुर्कों तथा ग्रन्य मुसलमान विदेशियों द्वारा उत्तरीं भारत ग्रौर उत्तरी भारत के मुसलमानों द्वारा दक्षिए। भारत की विजय को लेकर, १००० ई० के पश्चात् जब एक नये युग का सूत्रपात हुम्रा, तब भार-तीय भाषात्रों को भी भारतीय विचारों तथा भारतीय संस्कृति की नई दिशा को व्यक्त करने के लिए एक बार नये सिरे से कटिबद्ध होना पड़ा। प्राकृतों का यूग बीत चुका था। प्रादेशिक ग्रपभ्रंशों की राह से होती हुई प्राकृतें, परि-वर्तित होकर, म्राधुनिक भारतीय भाषाएँ बन गई थीं। संस्कृत बिलकुल मृत नहीं हुई थी---- प्रव भी प्राचीन साहित्य-भण्डार के रूप का उसका ग्रध्ययन जारी था, तथा सब प्रकार के गम्भीर निबन्ध-प्रबन्धों या मननशील साहित्य के लिए विद्वरजन संस्कृत का ही प्रयोग करते थे। परन्तु जैसे-जैसे बोलचाल की भाषाएँ संस्कृत की आद्य-भारतीय-आर्य मान से दूर हटती गईं, वैसे-वैसे दोनों के बीच का बाहरी रूप का अन्तर उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। संस्कृत में श्रतीत का गौरव निहित था, परन्त्र देशी भाषाश्रों को भी तत्कालीन जनता की म्रावश्यकताएँ पूर्ण करनी थीं; उन्हें संस्कृत का पृष्टबल लेकर ही देश के भीतर स्वदेशी संस्कृति का संरक्षण करना था। यदि भारत पर तुर्की-मुसलमानी विजय न हुई होती तो जान पड़ता है, भारतीय ग्रार्य देशी भाषाग्रों के उनके जन्म के पश्चात् भी गम्भीर साहित्यिक विषयों के लिए प्रयोग कुछ देर से होता। भारत में भाषा का इतिहास इस बात को सूचित करता है कि जनता की रुचि हमेशा से नवीन वस्तुओं की ग्रोर न होकर कुछ प्रौढ़ या पुरातन तत्त्वों की तरफ रही है। पर, कुछ क्षेत्रों में स्राधुनिक भारतीय-स्रार्य भाषाग्रों का उप-योग उनके उदय-काल से स्रारम्भ हो गया, इसका कारण यह था कि जनता के निकट पहुँचकर स्रपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए स्राधुनिक भाषाएँ विशेष उपयुक्त एवं प्रबलतर साधन थीं। उदा० बंगाल में १०वीं शताब्दी के परचात् ज्योही स्थानीय मागधी ग्रपभ्र श का बंगला स्वरूप विकसित हुआ त्योही

प्राचीन बंगला गीति-साहित्य के लिए उसका प्रयोग ग्रारम्भ हो गया। ५रन्तु साधारगातया, उत्तरी भारत के अधिकांश भाग में, द्वितीय प्राकृत के पश्चात्, ईसा की प्रथम सहस्राब्दी के मध्य में ग्रारम्भ हुई ग्रपभ्रंश भाषा-परम्परा, तुर्की-ईरानी विजय के समय भी बराबर चल रही थी। (कालिदास के 'विकमोर्वशी' में कुछ ग्रपभ्रंश क्लोक मिलते हैं। यदि ये प्रक्षिप्त हों, ग्रथवा ग्राद्य द्वितीय प्राकृत की कालिदास-कालीन--४०० ई०--- अपभ्रंश के परिवर्तित रूप हों, तो साहित्यिक ग्रपभ्रंश-साहित्य का श्रीगरोश उक्त तिथि के ग्रासपास गिना जा सकता है। भ्रपभ्रंश की कुछ विशेषताएँ, उदा० म्रन्तिम 'म्रो' का क्षयित होकर 'उ' हो जाना, इसके भी पहले ईसा की तृतीय शताब्दी में ही परिचमी-त्तरी प्राकृत में दृष्टिगोचर होती हैं; परन्तु पश्चिमोत्तरी प्राकृत के लिए प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि की वर्ण-विन्यास परम्परा के इतिहास का ठीक-ठीक अनुमान लगाना अत्यन्त कठिन या असम्भव ही है।) आधुनिक भारतीय-आर्य भाषाओं के पूर्णतया प्रस्फुटित-पल्लवित हो जाने के पश्चात भी स्रपभ्रंश-परम्परा चलती रही। इसका स्वरूप या तो विशुद्ध अपभ्रंश रहा, अथवा देशी भाषाओं की लेखन-पद्धति, शब्दावली तथा मुहावरों के रूप में अपभ्रंश, वातावर्गा एवं छाप बनी रही। इस तरह एक प्रकार की अर्द्ध-अपभ्रंश, अर्द्ध-नभाग्रा साहित्यिक भाषा प्रचलित हो गई, जो हमें राजस्थान की 'डिंगल' उपभाषा तथा 'पृथ्वी-राज-रासों ग्रादि कई ग्रन्थों में मिलती है। ग्रपभ्रं शका नभाग्रा से मिश्रित या प्रभावित एक पश्च रूप १४०० ई० के लगभग पूर्वी भारत में प्रचलित था; यह 'प्रवहट्ट' (प्रपभव्ट) कहलाता था। नभाग्रा के पूर्ण रूप से उदय हो जाने पर भी अपभ्रंश (एवं कुछ अंशों में प्राकृत) की परम्परा बराबर चलती रही; ई॰ १५वीं शताब्दी के अन्त में संकलित 'प्राकृत-पेंगल' इस बात का ज्वलन्त उदाहरए। है। यदि भारतीय जीवन की धारा पूर्वनिर्मित दिशा में ही बहती रहती और उस पर बाहर का कोई भीषए। स्राक्रमए। न हुआ होता, तो सम्भवतः, जैसा पहले सुभाव रखा जा चुका है, नव्य-भारतीय-ग्रार्य साहित्यों का श्रीगणेश तथा विकास एक-दो शताब्दी पश्चात् ही होता। अल्-बेरूनी ने लगभग १०२५ ई० के भारत के अपने वर्णन में इस बात का उल्लेख किया है कि (उत्तरी भारत में) भारतीय ग्रायं भाषा दो रूपों में विभाजित थी; एक तो उपेक्षित कथ्य भाषा जिसका केवल साधारएा जन में प्रचार था, श्रौर दूसरी शिष्ट, सुशिक्षित उच्च-वर्ग में प्रचलित साहित्यिक भाषा, जिसे बहुत-से लोग अध्ययन कर प्राप्त करते थे तथा जो व्याकरणात्मक विभिन्त-योग, व्युत्पत्ति-योग, व्युत्पत्ति तथा व्याकरणा के नियमों एवं अलंकार-रस-शास्त्र की बारीकियों

से बढ़ थी। इन दो रूपों के बावजूद भी वह भारतीय भाषा को एक ही गिनता है। सुसंस्कृत ब्राह्मएा-वर्ग संस्कृत की परम्परा को ही चलती रखता और उसके संरक्षक क्षत्रिय एवं अन्य नृपतिगण उसे आश्रय भी देते रहते—यद्यपि वे स्वयं तथा उनसे नीचे वर्ग की प्रजा अपभ्रंश, मिश्रित अपभ्रंश तथा देशी भाषाओं से ही अपना मनोरञ्जन करते थे। कारएा यह था कि उनमें प्रचलित चारणों के वीरगाथा-काव्य, प्रेम-प्रंगार-गीति तथा भिनत-काव्य, ब्राह्मण की साधारण साहित्यिक अभिरुचि तथा प्रवृत्ति के बाहर की वस्तु थे।

परन्त तुर्कों की विजय के साथ एक बिलकुल नूतन, अपूर्वागत वस्तु देश में श्राई। वह था उनका बिलकूल ग्रसिंहण तथा ग्राकामक वृत्तिवाला इस्लाम धर्म। इस्लाम-ग्रन्यायी ग्रपने धर्म को ही एकमात्र सच्चा धर्म मानते थे, तथा ग्रन्य धर्मानुयायियों को विश्वासहीन, मूर्तिपूजक, 'काफ़िर' मानकर उनसे 'सच्चे' धर्म के समक्ष फक जाने की ही ग्राशा रखते थे। तुर्कों की विजय के पहले जितने भी विदेशी स्राक्रमणकारी यहाँ स्राये उन्हें भारत ने स्रात्मसात कर लिया तथा उनमें से कुछ को क्षत्रिय तथा ब्राह्मणों के सद्श वर्ण में सम्मि-लित कर लिया था (केवल सिन्ध में ७१२ ई० में विजेता स्रों के रूप में स्राये हुए अरबों के विषय में यह न हो सका था, परन्तू अरब लोग थोड़े ही समय के प्रभुत्व के पश्चात् खदेड़ दिये गए थे।) इसका मुख्य कारण यह था कि इन विदेशी जनों का बौद्धिक तथा ग्राध्यात्मिक वस्तुग्रों के प्रति दृष्टिकोण अरबों के इस्लाम-जनित दृष्टिकोण से भिन्न था, और उसकी सुसंस्कृतता श्रौर सहानुभूति भारतीय विचारधारा से पूरा-पूरा मेल खाती है। इन विदे-शियों में से कुछ तो अत्यन्त सुसंस्कृत जन थे (यथा, प्राचीन पारसीक तथा ग्रीक, जिनकी भौतिक संस्कृति भारतीय संस्कृति से ग्रधिक विकसित थी श्रौर जिनकी सभ्यता का बौद्धिक स्तर भारतीयों के बराबर था।) परन्त तुर्कों के विचार सर्वथा भिन्न थे। वे 'दीन' अनुयायियों के रूप में अपने को 'ख़ुदा' के 'बन्दे' मानते थे, जिनका मुख्य कर्तव्य 'काफ़िर बुतपरस्तों' को सच्चे धर्म इस्लाम की छत्रच्छाया में लाना और 'खुदा' के हक्म का विरोध करनेवालों को लुटना तथा मौत के घाट उतारना था। तुर्कों की विजय की प्रारम्भिक हलचलपूर्ण शताब्दियों में, उन्होंने भारतीयों के मानस को भी बलपूर्वक अपने ही सद्श बनाने की चेष्टा की; उनकी यह प्रवृत्ति भार-तीय संस्कृति को बड़ी हानिप्रद सिद्ध हुई; ग्रधिकांश भारतीय विचारधारा के नियामक तो विदेशी म्लेच्छों के इस नृतन प्रकार के बर्बर आक्रमण की स्राकस्मिकता तथा हिसात्मकता के समक्ष किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो गए, स्रीर जो

सँभने रह सके, उन्होंने इस आक्रमण से अपनी सभ्यता के आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक उपादानों के संरक्षरण करने के प्रयत्न ग्रारम्भ कर दिए। जनता में अपने उच्च आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विचारों के प्रसार के लिए, उन्होंने लोक-भाषा को ग्रपना माध्यम बनाया; इस प्रकार जनता ग्रपने जीवन ग्रौर धर्म को अन्तरित कर तुर्कों का-सा न बनाए, इसके लिए उन्होंने प्रयत्नु किये। तुर्की ग्राक्रमण की चोट से ग्राई हुई प्रथम मुर्च्छा से ज्योंही उत्तर-भारतीय हिन्दू सँभलकर उठे, त्योंही उनमें ग्रटनशील धर्म-प्रचारक तथा उपदेशक निकल पड़े, जो ईश्वर को राम, कृष्ण ग्रौर शिव ग्रादि विभिन्न रूपों से देखते थे और हिन्दू धर्म के प्राचीन एकेश्वरवाद का प्रचार करते थे। साथ ही ब्राह्मणों ने भी रामायएा-महाभारत तथा पराएगों के अध्ययन, अनुवाद और टीका लिखने की प्राचीन परम्परा को और भी अधिक उत्साह से बनाए रखने का प्रयत्न किया। घमक्कड साध-सन्तों के भिवतपूर्ण गीत एवं पदावलियाँ तथा रामायण-महाभारत एवं पूराणों के अनुवाद, विभिन्न नभाग्रा भाषात्रों के साहित्यों के मुलाधार बने । (इनके साथ-साथ साहित्य के ग्रन्य प्रादेशिक रूप भी विकसित हो रहे थे; उदा० बंगाल के स्थानीय कथा-नायकों लाउ सेन, गोपीचन्द्र या गोविन्दचन्द्र ग्रादि से सम्बन्धित बौद्ध-गीत, कर्मकाण्ड-साहित्य तथा वर्णानात्मक काव्य, और सर्प-देवी मनसा ग्रादि की स्थानीय लौकिक पूजा-पद्धति तथा गुजरात की जैन-कथाएँ और उपदेशात्मक साहित्य।) इस बीच तुर्की-साम्राज्य की नींव दृढ़तर हो रही थी और १३वीं शती ई० में उत्तर-भारत का अधिकांश भाग 'मुस्लिम' स्राधिपत्य के स्रधीन स्रागया था।

नभाम्रा साहित्यों की ग्रावश्यकता ग्रौर उनके निर्माण के लिए ग्रावश्यक सामग्री, दोनों एक साथ ही उपस्थित हो गए थे, इसलिए भारतीय साहित्य का प्रवाह हिन्दू-पौराणिक कथाग्रों के वर्णन तथा हिन्दू-धार्मिक विषयों के काव्यमय ग्रालेखन की ग्रोर प्रविद्धित शिवत के साथ बह चला। १२वीं शती के ग्रासपास तक हिन्दू देवताग्रों ग्रौर ग्रवतारों के विषय में रचित छोटे-छोटे गीत ग्रपभ्रंश तथा लोकभाषा साहित्य के मुख्य विषय हो चुके थे। इस विषय के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण ये हैं: ११२६ ई० में महाराष्ट्र के चालुक्यवंशी राजा सोमेश्वर तृतीय भूलोकमल्ल के संरक्षण में लिखे गए बृह्न् संस्कृत-विश्वकोष 'ग्रभिलिषतार्थ-चिन्तामिण' या 'मानसोल्लास' के गायन-कला-सम्बन्धी परिच्छेद ( 'गीत-विनोद') में ग्राई हुई कुछ कविताएँ; जयदेव का 'गीत-गोविन्द', जिसके २४ पद मूलतः ग्रपभ्रंश या बंगाल में

उदीयमान नभाग्रा लोकभाषा में लिखे गए प्रतीत होते हैं। प्राचीन बंगला 'चर्यापद' दामोदर पंडित कृत 'उनित व्यक्ति प्रकरण' (ई॰ बारहवीं शती के प्रथमार्थ में रचित, जिसमें प्राचीन प्रवधी या कोसली के माध्यम से संस्कृत सिखाने का प्रयत्न किया गया है) तथा कुछ प्राचीन राजस्थानी (मारवाड़ी) गुजराती पुस्तकों का भी उल्लेख करना चाहिए। इस प्रकार नभाम्रा-साहित्यों का उन्नति-पय पर स्रभियान स्रारम्भ हो गया, स्रौर १६०० ई० तक नभास्रा प्रादेशिक भाषात्रों में हमें कई ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमें मराठी की 'ज्ञानेश्वरी' एवं 'एकनाथी रामायरा'; बँगला में चंडीदास का' 'श्रीकृष्ण-कीर्त्तन', विजयगृप्त तथा विप्रदास के 'पद्मपूराण', गुगाराजाखान की 'श्रीकृष्ण-विजय', कृत्तिवास की 'रामायण', मृकुन्दराम का 'चण्डी-काव्य' तथा कृष्णादास कविराज का 'चैतन्य-चरितामृत', शंकरदेव श्रौर उनके सम-सामयिक कवियों का ग्रसमिया साहित्य; मैथिली में ज्योतिरीश्वर ठाकूर का 'वर्ण रत्नाकर' (ई॰ १३२५ के पहले), विद्यापित की पदावली, ग्रौर 'कीर्तिलता' (ग्रपभ्रंश से मिश्रित); उड़िया में जगन्नाथदास का 'भागवतपुराएा'; ग्रवधी में तुलसीदास का 'रामचरितमानस' तथा ग्रन्य ग्रन्थ; 'हिन्दी' में कबीर के 'पद'; पंजाबी की प्राचीनतम 'साखियाँ'; मिश्रित अपभ्रंश तथा प्राचीन पश्चिमी हिन्दी में 'पृथ्वीराज-रासो'; राजस्थानी में मीराँबाई के 'भजन'; श्रौर गुजराती में नरसिंह मेहता (१४१५-१४१८) की रचनाएँ एवं पद्मनाभ (१४५६) की 'कान्हड्दे-प्रबन्ध'। इस प्रकार नभाग्रा साहित्यों का जीवन सुनिश्चित हो गया। नभाश्रा लोकभाषाश्रों ने इस प्रकार, मुसलमानी तुर्कों के श्राक्रमण का, जो भारतीय जन पर इस्लाम-धर्म जबरदस्ती लाद देना चाहता था, सामना किया । १६वीं-१७वीं शती में उत्तर-भारतीय मुसलमानों ने भी भारतीय-म्रार्य भाषा को एक नूतन उपलब्धि के रूप में बड़े उत्साह से स्वीकार किया, श्रीर तत्पश्चात् १७वीं-१८वीं शती में परिस्थितियों के जोर से एक समन्वयमूलक भाषा 'उर्द्र' का जन्म हुम्रा जो 'हिन्दी' या 'हिन्दुस्तानी' (हिन्दुस्थानी) का म्सलमानी रूप-मात्र थी। इसके पहले प्राचीन अवधी के ग्रन्थ 'पद्मावत' (लगभग १५४५ ई॰) के रचयिता मिलक मुहम्मद जायसी और दनकन में बीजापुर के शाह बुरहानुद्दीन जानम (मृ० १५८२) के सदृश मुसलमान लेखक भी, जो इस्लाम (साधारएतया सूफी इस्लाम) का उपदेश फ़ारसी से अनिभन्न जनता तक पहुँचाना चाहते थे, हिन्दुग्रों की भाँति प्रचलित लोकभाषा का ही व्यवहार करते थे; श्रौर महात्मा कबीर तो केवल नाम छोड श्रौर सब दिष्टयों से एक हिन्दू-कवि ही थे, जो उत्तर-भारत के मध्ययूगीन हिन्दू धर्मीपदेशकों

श्रीर ग्रन्थकारों गोरखनाथ श्रीर रामानन्द की सीधी परम्परा के एक महान् सन्त श्रीर भक्त थे।

नच्य-भारतीय-ग्रार्य को संस्कृत. प्राकृत तथा ग्रपभ्रंश से रिक्थ रूप में मिली हुई परम्परा काव्य-साहित्य की थी। संस्कृत के बृहत्काय काव्य-साहित्य की तुलना में यहाँ का गद्य लगभग नगण्य-सा है । 'ब्राह्मरा'-साहित्य, महाभारत का गद्य-भाग, कौटिल्य का 'ग्रर्थशास्त्र', वात्स्यायन का 'कामसत्र', पतञ्जलि का 'महाभाष्य' ग्रादि ग्रवश्य हमारे सामने हैं, परन्तु 'कादम्बरी', 'वासवदत्ता', 'शांकर-भाष्य'. 'पञ्चतन्त्र' तथा 'भोज-प्रबन्ध' ग्रादि पश्चकालीन ग्रन्थों की परम्पराएँ भिन्न-भिन्न प्रतीत होती हैं और इनमें से अन्तिम (भोज-प्रबन्ध) की शैली तो ग्राद्य नभाग्रा (उदा० गजराती)-गद्य के सदश जान पडती है। पालि भाषा के 'जातकों' एवं धर्मसत्रात्मक साहित्य, तथा जैनों के 'अंगों' का गद्य-ईसा-पूर्व काल के 'ब्राह्मशों', महाभारत के गद्यांशों, तथा 'विष्णुपूराएा' म्रादि की गद्य-परम्परा का है। परन्तु इन पश्चकालीन संस्कृत टीकाग्रों तथा गद्य-काव्यों की शैली नभाग्रा भाषाग्रों में न ग्रा सकी। नभाग्रा भाषाग्रों में जहाँ भी कहीं गद्य का उपयोग हम्रा, वहाँ वह वैज्ञानिक या दार्शनिक या विचारात्मक रूप में न होकर, सीधे-सादे कथात्मक रूप में हम्रा । यह बात प्राचीन गुजराती, म्राद्य पंजाबी, ब्रजभाषा, म्राद्य मैथिली ग्रौर म्राद्य म्रासामी (के 'ब्रञ्जी' नामक विशिष्ट इतिहास-साहित्य) में उपलब्ध गद्य के उदाहरणों का अध्ययन करने मात्र से प्रमाणित होती है। गद्य के लिए सरल-सीधी शैली ही पर्याप्त थी, क्योंकि तब तक उसके सामने गहन एवं सक्ष्म विचारों की श्रभिव्यवित का अवसर ही उपस्थित न हुआ था; और इसी कारएा भाषा की छिपी हुई व्यञ्जना-शिवत पूर्ण रूप से प्रदिशत न हो सकी थी। परन्तु जब से उन्नीसवीं शताब्दी में (प्रथमार्द्ध में केवल बम्बई, बंगाल एवं मद्रास, तथा द्वितीयार्द्ध में बाकी समस्त भारत का) भारतीय-चिन्तन अंग्रेज़ी साहित्य के माध्यम से यूरोपीय विचारधारा के घनिष्ठ सम्पर्क में स्राया, तब से ब्रिटिश काल के म्रन्तर्गत भारतीय-म्रार्य भाषा के विकास के एक बिलकूल नृतन यूग का सूत्र-पात हो गया। एक प्रसिद्ध बंगाली लेखक ने इस बात को सूत्र रूप में यों कहा है 'कि अंग्रेज़ी के साथ-साथ भारत में गद्य का आविर्भाव हुआ, तुक की जगह तर्क या विचार ने ले ली। 'इस विषय में भारतीय-ग्रार्य भाषा के लब्धप्रतिष्ठ विदेशी विद्वान् झ्यूल ब्लॉक् (Jules Bloch) का यह कथन (दे० इस विषय की उनकी अमूल्य पुस्तक 'भारतीय आर्य' L' Indo Aryen, पारिस, १६३४) बहत-कुछ अंशों में सही प्रतीत होता है कि भारतीय-ग्रायं भाषाग्रों के समक्ष

जब ग्राधुनिक शिक्षण्-व्यवस्था की सार्वजनीन स्वीकृति के फलस्वरूप वैज्ञानिक विषयों की ग्रिभव्यिक्त का प्रश्न उपस्थित हुग्रा, तब एक किन समस्या खड़ी हो गई; क्योंकि देशी भाषाएँ तब तक ऐसे विषयों के पूर्णत्या प्रकाशन के लिए सम्पूर्ण रूप से समृद्ध माध्यम न बन सकी थीं, ग्रौर उपयुक्त वैज्ञानिक ग्रौर पारिभाषिक शब्दावली की कमी के साथ-साथ ग्रधिकांश नभाग्रा भाषाग्रों का लड़खड़ाता-सा एवं ग्रनिश्चित गद्य-विन्यास भी इस ग्रसामर्थ्य का कारण् था। यदि नभाग्रा भाषाग्रों में एक सरल ग्रौर शिवतशाली गद्य-शैली का ग्राविभीव शीघ्र ही हो गया होता, तो भारतीय चिन्तन के पुर्नीनर्माण् में बड़ी भारी सहा-यता मिलती, ग्रौर उनको लेकर भारतीय मानसिक जागृति का उदय भी कितना ही पहले हो गया होता।

मध्य भारतीय-ग्रार्य ग्रवस्था के बीत जाने पर भारतीय-ग्रार्य भाषा ऊपर विशास वातावरणा में पनप रही थी। मभाग्रा से हुए इस पृथक्करण या परिवर्तन का स्वरूप कुछ इस प्रकार रहा : मभाग्रा-युग से भाषा में एक प्रकार के क्षय का ऋारम्भ हो गया था। यह क्षय ऋबाध गति से बराबर चलता रहा। न तो नये व्याकरगा-रूपों के रूप में विकास-कम विशेष ग्रागे बढ़ा, ग्रीर न बाहर से नये शब्दों के रूप में कुछ न्तन उपादान सम्मिलित किये गए । उपर्युक्त क्षय-प्रक्रिया ग्रब सम्पूर्ण हो चुकी थी, ग्रौर विकास एवं शक्ति-सञ्चय की एक नई त्रिया का ग्रारम्भ हो चुका था। ध्वन्यात्मक क्षय भी साथ-साथ ही चलता रहा था। भारतीय-मार्य-भाषी प्रदेश के मधिकांश भाग में 'म्रक्क' तथा 'म्रकम्र' के सद्श प्राकृत शब्दों का 'म' स्वर तथा 'क् व्यञ्जन संकुचित हो गया, ग्रौर वे कमशः 'ग्राक' तथा 'ग्रका' बन गए । दोनों ही उदाहरएों में व्यञ्जन की दीर्घता (या द्वित्व) तथा ग्रन्तिम स्वर की स्थान-पूर्ति के लिए स्वर को दीर्घ बना दिया गया । किसी व्यञ्जन के पहले ग्राया हुग्रा पूर्ण सानुनासिक घटकर निकटस्थ स्वर का नासिक्यीभवन-मात्र रह गया (उदा० 'चन्द्र > चन्द > चाँद')। पंजाब की बोलियों में इस प्रकार के व्यञ्जन-सम्बन्धी परिवर्तनों का गतिरोध हुआ स्रौर इस विषय में उनका अपना भिन्न पथ रहा; परन्तु ग्रन्य सभी बातों में पंजाबी तथा सिन्धी (जिनका ग्रपना स्वतन्त्र विकास हम्रा था) भी म्रन्य नव्य-भारतीय-म्रार्य भाषाम्रों-हिन्दी (हिन्दुस्थानी), वज-भाषा, ग्रवधी, राजस्थानी-गुजराती, मराठी, उड़िया, मैथिली, बँगला-ग्रसमिया, पर्वतिया इत्यादि - की सहगामिनी ही रहीं।

नभाग्रा के ध्वनि-विज्ञान को लेकर कई एक सम्पूर्ण श्रौर जटिल प्रश्न उपस्थित होते हैं। प्रथम दृष्टि में तो यो जान पड़ता है जैसे ध्वनि-व्यवस्था

में कोई नतन परिवर्तन हुए ही नहीं, अथवा कोई और नई ध्वनियाँ आई ही नहीं। हस्तलिखित अथवा मुद्रित ग्रन्थों से तो इस बात का कोई प्रमाण मिलना ग्रसम्भव है, क्योंकि भारतीय-ग्रार्य भाषा के लिए उसी प्राचीन भारतीय लिपि का व्यवहार किया जाता रहा है, जो पहले प्रचलित थी, फिर चाहे वे देवनागरी या बंगला, उडिया या आसामी रही हों, अथवा मैथिली, मोडी. लाडा, शारदा, या कैथी ग्रादि, ग्रौर इनमें किसी नई सम्भावित ध्वनि के लिए कोई नया वर्ण नहीं जोडा गया। स्वतन्त्र रूप से विभिन्न भाषा या उपभाषा क्षेत्रों में कई प्राचीन व्वनियों में सुनिश्चित परिवर्तन हुन्ना है, स्रौर यह बराबर समभ में भी ब्रा सकता है। उदा॰ ब्राभाब्रा तथा मभाब्रा की 'च' तथा 'ज' ध्विनयों का मराठी में (कुछ विशेष संयोगों में), गंजाम की उड़िया में, सूरत की गूजराती में, कुछ राजस्थानी बोलियों में, परबतिया या गोरखाली तथा पूर्वी बंगला में, 'त्स' तथा 'दज़' (ts, dz) में परिवर्तन । इसके अतिरिक्त फ़ारसी तथा बहत-से फ़ारसी (एवं ग्ररबी) शब्दोंवाली मुसलमानी हिन्दी, ग्रर्थात् उर्दू के सम्पर्क से, बहुत-सी विदेशी नई ध्वनियाँ ग्रा गईं। उदा० 'फ़, ज , ख , ग़ , श, भ'तथा अरबी के 'हम्जा' और 'एन' (कम-से-कम 'आलिम' लोगों अर्थात अरबी-फ़ारसी के पण्डितों की भाषा में तो अवस्य ही) तक आ गए, क्योंकि इन व्वनियोंवाले शब्द बड़ी संख्या में भारतीय-ग्रार्य भाषात्रों में ग्रपनाये गए। कुछ ग्रंशों में स्वरों का उच्चारएा भी बदला प्रतीत होता है; उदा० संस्कृत (स्राभास्रा) 'स्र' (ã) बंगला-स्रसमिया तथा उड़िया में एक वृत्तौष्ठ निम्न-मध्य परंच स्वर (२) हो गया, परन्तू मराठी में विस्तृतौष्ठ उच्च-मध्य परंच स्वर (४) हुन्रा; राजस्थानी तथा पश्चिमी हिन्दी के त्रपने तथा बाहर से लिये हए शब्दों में 'ऐ, श्रौ (ai, au)' साधारण अग्र तथा पश्च निम्न-मध्यध्वनि 'ऍ, श्रॉ (६, २)' हो गए। कुछ भाषाओं में सानुनासिक स्वर आ गए। इन सबके अतिरिक्त, क्षय के सिद्धान्त के चलते रहने की मुख्य परिचायक एक और किया हुई; वह है बहुत-सी नव्य-भारतीय-ग्रार्य भाषाग्रों में ग्राभ्यन्तरीन तथा ग्रन्तिम स्वरों कालोप।

नभाग्रा भाषा के विभिन्न रूपों के ग्राधुनिक ग्रध्ययन-ग्रनुशीलन ने, विशेषतः ध्वन्यात्मक एवं ध्वनितत्त्वात्मक रीतियों के परीक्षर्ण ने, तो विद्वानों की ग्राँखें ही खोल दीं। यह बात महाप्रारण स्पर्शों तथा महाप्रारण 'ह' के विषय में विशेष रूप से सिद्ध होती है। सर्वप्रथम पंजाबी के विषय में इस प्रक्रिया का ग्रध्ययन डॉ॰ ग्राहम बैली (Dr. Grahame Bailey) ने किया, तत्पश्चात् पूर्वी बंगला तथा ग्रन्य कुछ भाषात्रों के विषय में लेखक ने तदनुरूप ही कार्य

किया। 'ह' के लिए बहुत-सी नभाग्रा भाषाएँ भिन्न ध्वनियों का उपयोग करती हैं; यथा 'कण्ठनालीय स्पर्श' या हम्जा' (जिसके लिए ['] या [?] चिह्न व्यवहृत होता है), ग्रौर सघोष महाप्राण 'घ्, भ्, ढ्, घ्, भ्' के प्राण या ह.'-उपादान की स्थानपूर्ति, 'कण्ठनालीय स्पर्श' के साथ मिली हुई ध्विन से हो जाती है। फलस्वरूप, नई ध्वनियाँ—म्', ज्', ड,' द', ब' (या 'ग, 'ज, 'ड, 'द, 'ब) प्राप्त होती हैं, जिन्हें 'म्राश्वसित ध्विनयाँ' (Implosives, Recursives) कहा गया है। ऐसी ही (परन्तु महाप्राण नहीं) ध्वनियाँ सिन्धी में भी विक-सित हई हैं (दे o R. L. Turner म्रार o एल o टर्नर : Bulletin of the School of Oriental Studies, London) (३), पृ० ३०१—३१४)। इस विषय का यथासम्भव पूर्ण विवेचन लेखक ने अपने बंगला निबन्ध 'महाप्रारा वर्गां (प्रथम बार, 'हरप्रसाद शास्त्री स्मारक-ग्रन्थ', बंगीय साहित्य परिषद. कलकता, में प्रकाशित) में, तथा Bulletin of the Linguistic Society of India लाहौर, १६२६ में प्रकाशित, अपने अंग्रेजी निबन्ध 'नव्य-भारतीय-आर्य भाषा में ग्राश्वसित ध्विनयाँ' (Recursives in New Indo-Aryan) में किया है। 'राजस्थानी भाषा' विषय की ग्रपनी छोटी-सी पुस्तिका में लेखक ने इस बात का कुछ विचार भी किया है (राजस्थान विश्वविद्यापीठ, उदयपुर, १६४६ पृ० १४-२६।) परन्तु यहाँ भी इस विषय में दो-एक बातों का उल्लेख कर देना १. महाप्राण तथा श्राश्वसित घ्वनियां।

भारत के प्राचीन ध्विन-वैज्ञानिकों को 'ख, घ, छ, भ, ठ, ढ, थ, घ, फ, भ' महाप्राण स्पर्श-ध्विनयाँ, उच्छ्वसित, 'ऊष्मत् या प्राण' से युक्त ध्विनयाँ ही प्रतीत हुई थीं। इसी कारण उन्होंने इन्हें 'महाप्राण' अर्थात् 'लम्बे श्वासवालो' नाम दिया था। इसी तरह रोमन लोगों ने भी X,  $\theta$ ,  $\phi$  श्रादि यूनानी महाप्राण स्पर्शों का प्रथक्तरण रोमन लिपि में लिखते समय इस प्रकार किया था: स्पर्शे ह h महाप्राण: =  $\alpha$  = ch;  $\theta$  =  $\alpha$  = ch;  $\phi$  =:  $\alpha$  = ch;  $\theta$  =  $\alpha$  = ch;  $\theta$  =  $\alpha$  = ch;  $\theta$  =:  $\alpha$  = ch;  $\theta$  =:  $\alpha$  = ch;  $\alpha$  =:  $\alpha$  ::  $\alpha$  =:  $\alpha$  ::  $\alpha$ 

हाल ही में श्री श्रमलेशचन्द्र सेन बंगला के महाप्राण तथा श्रत्पप्राण दोनों प्रकार की स्पर्श-ध्विनयों के पूरे-पूरे यंश्रांकन उतारने के पश्चात् श्रवसरोपयुक्त होगा। नन्य-भारतीय-श्रार्य भाषाश्रों में मध्यवर्ती-पिहचमी हिन्दी एवं पूर्वी हिन्दी तथा कुछ हद तक बिहारी—भाषाश्रों में महाप्राण ध्वितयाँ बड़ी रूढ़िबद्धता से सुरक्षित रखी गई हैं। श्रन्तिम 'ह' का भी पूर्ण स्पष्ट उच्चा-रण किया जाता है; उदा० 'बारह' का 'ह' जो 'बारह श्राना' बोलते समय श्रौर भी स्पष्टतर सुनाई पड़ता है, तथा 'घाम', 'बाघ', 'भाड़', 'साँभ', 'ढोल',

इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि "महाप्रारण तथा अन्पप्राण स्पृष्ट ध्वनियों के उच्चारगों की प्रकटन व्यवस्था में वास्तव में मूलगत भेद है।" इसी सिद्धान्त को प्रमारा बनाकर उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ''महाप्रास्त स्पृष्ट ध्वनियाँ स्वतन्त्र ध्वनि-इकाइयाँ हैं स्प्रौर इन्हें हम (युग्म न मानकर) एक-एक ग्रलग ध्वनि मान सकते हैं।" इनके उच्चारएा तथा उससे सम्भूत श्रुति । त प्रभाव दोनों की दृष्टि से, श्री० सेन के मतानुसार साधारण ग्रत्पप्राण स्पृष्ट एवं उनके तथाकथित महाप्राण रूप, बिलकुल भिन्त-भिन्न ध्वनियाँ मानी जानी चाहिएँ (Proceedings of the 2nd International Conference of Phonetic Sciences; London, 1925, Cambridge से प्रकाशित, १६३६, पृ० १८४-१६३)। वास्तव में इन ध्वनियों में भिन्नता है, इसे कभी अस्वीकार नहीं किया गया; परन्तु इस भिन्नता का मूलाधार महाप्रारण स्पर्शों के उच्चारण के समय प्रयुक्त होता दीर्घतर कपोल-प्रसर तथा वक्ष-पेशियों द्वारा डाला जाता गुरुतर ग्रक्षर-भार है। साधारण व्यवहार में हम महा-प्राणित स्पर्शों को स्पर्श + महाप्राएा (या महाप्राणयुक्त स्पर्श) ही मानना चालू रख सकते हैं; फिर उन्हें उच्चारित करते समय शब्द-यन्त्रियों की गति के स्राभ्यन्तर प्रकार या विभेद चाहे जितने होते हों। (इस बात से श्री । सेन भी सहमत हैं।) वंसे देखा जाए तो इन ध्वनियों के बीच का श्रन्तर कोई ऐसा मूलगत नहीं है।

डॉ॰ परमानन्द बहल ने भी आद्यासत ध्विनयों के प्रश्न की अपने निम्निलिखित दो लेखों में छानबीन की है: (1) A Critique on Dr. S. K. Chatterji's article 'Recursives in New Indo-Aryan' pp. 19-23, श्री देशराज खुरतर द्वारा सम्पादित तथा Mercantile Press लाहौर द्वारा प्रकाशित Panjab Oriental Research के Vol. I, No. I, January 1941 वाले अंक में प्रकाशित; (2) Injective Consonants in Western Panjabi, प्रकाशक वही, पृ० ३२-४७। दाँ० बहल का मत है कि हमारे पूर्वी बंगला की सघोष महाप्राएग ध्वनियाँ

'पढ़ना', 'घो', 'स्घ', 'भाई', 'सभा', 'लाभ' म्रादि शब्द, जिनमें महाप्राण ध्वनि म्राद्य, मध्य या मन्त्य सभी स्थानों में पूर्ण स्पष्टतया उच्चारित होती है। परन्त त्रासपास चारों स्रोर की भाषास्रों में सघोष महाप्रारा विभिन्त रूपों में परिवर्तित हुए हैं, और 'ह' महाप्राएा ध्विन, या तो लुप्त हो गई है अथवा तत्सहश गुजराती तथा सिन्धी की ध्वनियों से भिन्न हैं ग्रौर वे लेखक द्वारा प्रयुक्त शब्द Recursive की म्रालोचना करते हुए उसके स्थान पर Injective शब्द सुफाते हैं। इसी दौरान में वे लिखते हैं कि पंजाबी (पूर्वी पंजाबी) में प्रारम्भिक स्थानीय सघोष महाप्रार्गों के परिवर्तन में महाप्रारात्व रहता है। पिछले प्रश्न के विषय में तो इन पंवितयों का लेखक यही स्थिर कर सका है कि उसके निजी श्रुतिगत प्रयोगों का ग्रन्य पंजाबी के ध्वनि-वैज्ञानिकों के कार्य से मिलान करने पर दोनों का मत एक सहश ही जान पडता है। (दे० (1) "T. Grahame Bailey: Panjabi Phonetic Reader, London, 1914; (2) E. Sramek: Panjabi Phonetics, Experimental Study of the Amritsar dialect, 'Urusvatī Journal', Vol. 2, 1931; (3) बनारसीदास जैन: Phonology of Panjabi, and Ludhiani Phonetic Reader; (4) सिद्धेश्वर वर्मा: पृष्ठ ११७ पर दिये हए, लेखक को लिखे उनके व्यक्तिगत पत्र से।) 'Recursive' शब्द का उपयोग प्रो० डेनियल जोन्स (Prof Daniel Jones), एन त्रबेत्सकाँय (N. Trubetzkoy) तथा आर० एल० टर्नर (R. L. Turner) ग्रादि विद्वानों ने भी किया है, श्रौर पूर्वी बंगला की आइवसित (Recursive) ध्वनियों की श्रतिगत एवं उत्पत्तिमूलक दोनों प्रकार से परीक्षा करने पर, लेखक को वे उपरोक्त विद्वानों के आश्वसित (Recursive) ध्वनियों के वर्णन से पुरा मेल खाती दिखलाई पड़ती हैं। (हमारे मित्र श्री ग्रमलेशचन्द्र सेन, जो कि ध्वनि-विज्ञान के एक प्रयोगवादी व्यक्ति हैं, इस विषय में भी सहमत नहीं होते कि इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वास भीतर लिया जाता है, यद्यपि कण्ठतन्त्री इनमें काफ़ी नीची कर लेनी पड़ती है।) यह सब होते हुए भी लेखक का तो अब तक यही मानना है कि पूर्वी बंगला की 'आश्वसित ध्वनियों तथा गुजराती, राजस्थानी, बोलचाल की पंजाबी एवं बोलचाल की हिन्दी (उदा० दकनी) तथा सिन्धी की तत्सहश ध्वनियों में (कम-से-कम श्रुतिगत दृष्टि से, जैसा कि बंगीयेतर सुननेवाले सज्जनों ने भी स्वीकार किया है) कोई अन्तर नहीं है।

कण्ठनालीय स्पर्श-ध्विन में बदल गई है। उदाहरएगर्थ, पश्चिमी बंगला में 'ह' तथा अन्य सघोष महाप्राणों का, शब्द के आरम्भ में आने पर, पूर्ण और स्पष्ट उच्चारण किया जाता है, परन्तु वही आन्तर्वाचिक या अन्तिम होने पर 'ह' का तो हमेशा लोप हो जाता है, और सघोष महाप्राण ऊष्म बन जाते हैं। पूर्वी बंगला में 'ह' कण्ठनालीय स्पर्श-ध्विन में परिवर्तित हो जाता है, और अघोष महाप्राण भी आरम्भ में रहने पर ही महाप्राण बने रहते हैं। पूर्वी बंगला में आरम्भिक सघोष महाप्राण हमेशा आश्वितत ध्विन हो जाते हैं, और उनका महाप्राणत्व कण्ठनालीय स्पर्श होकर, सघोष महाप्राण की मूलाधार सबोष स्पर्श-ध्विन को बदल देता है। इसके अतिरिक्त, शब्दों के भीतर के अघोष एवं सघोष दोनों महाप्राण, पहले आश्वितत हो जाते हैं और इसके परचात् नये बने हुए आन्तरिक आश्वितिों का कण्ठनालीय स्पर्श उपादान (अथवा 'ह' उच्चारण की जगह आया हुआ कण्ठनालीय संस्कृत स्पर्श) प्रथम अक्षर में आ जाता है, जिससे उस अक्षर की व्यञ्जन ध्विन में फेरफार आ जाता है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित शब्द लिये जा सकते हैं:

| लिखित बं     | ांगला सही    | बोलचाल की पश्चिमी  | ठेठ पूर्वी बंगला                       |
|--------------|--------------|--------------------|----------------------------------------|
| 'साधु' बंगला |              |                    |                                        |
| हात          | hāt          | (ha:t)             | (?a:t)                                 |
| हय           | hay          | (hoe)              | (?sĕ)                                  |
| बाहिर        | bāhir        | (bair, ba:r, be:r) | (ba?ir>b?air).                         |
| बेहाइ        | behāi        | (beai)             | (b?iai <bi?ai)< td=""></bi?ai)<>       |
| शहर, सह      | र sahar, sah | ar (šohor, šoor)   | (šc?or, š?uo:r)                        |
| सन्देह       | sandēha      | (śɔndeo)           | (śɔnde?ɔ>ǯ?ɔndeɔ)                      |
| वहिन्        | bahin        | (boin>bon)         | (bu?in>b?uin).                         |
| खा           | khā          | (kha:)             | (kha:)                                 |
| घा           | ghā          | (gha:)             | (g?a:)                                 |
| घोड़ा        | ghora        | (ghora)            | (g?ora, g?ura)                         |
| बाघ          | bagh         | (ba:g)             | (ba:g? > b?a:g)                        |
| भड़          | jhar         | (jhɔ:r)            | (dz?ɔ:r)                               |
| साँभ         | sānjh        | (ŝã:jh)            | $(\dot{a}^n dz? > \dot{s}^n dz)$       |
| धान          | dhan         | (dha:n)            | (d?a:n)                                |
| भात          | bhāt         | (bha:t)            | (b?a:t)                                |
| लाभ          | lābh         | $(la:b, la:\beta)$ | (la:b?>l?a:b)                          |
| भाग          | bhāg         | (bha:g)            | (b?a:g)                                |
| मध्य         | madhya       | (moddho)           | (cbbio?m <c?bbiom)< td=""></c?bbiom)<> |
|              |              |                    |                                        |

पूर्वी बंगला के ग्राश्वसित तथा कण्ठनालीय स्पर्श उच्चारणों के विषय में ग्रौर भी कई महत्त्वपूर्ण बातें द्रष्टव्य हैं, परन्तु प्रस्तुत विषय के लिए वे श्रवसरोपयुक्त नहीं हैं। पंजाबी में भी 'ह' तथा सघोव महाप्रािएत स्पर्श-ध्वनियों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण पाए जाते हैं; इनमें से एक विशिष्ट उदाहरण पनकी पूर्वी पंजाबी (Standard Eastern Panjabi) में, जिसमें उत्तर-पूर्वी पंजाबी भी शामिल है, पाया जाता है। यहाँ सघोष महाप्राणों के रूपान्तर के साथ स्वर-वित्यास में भी परिवर्तन ग्रा जाता है। (पंजाबी ग्रघोष महाप्राण नहीं बदलते ।) स्राच्यवस्थित सघोष महाप्राण पंजाबी में एक निम्नोन्नत (या निम्न उन्नतावनत) स्वर-विन्यास के साथ स्रघोष स्पर्श बन जाता है जिसके लिए यह संकेत-चिह्न (७) निश्चित किया गया है। इस प्रकार हिन्दी-'भूख' (bhūkh), (= बुभुक्षा, बुभुक्षा) पंजाबी में 'प्राव्ख', (puUkkh), संस्कृत 'ध्यान' = 'ति∪म्रान' (tiua:n) हो जाता है । पंजाबी (लिखित) 'ढग्गा' =वैल, उच्चारण में 'ट∪गगा' (t^∪gga:), 'भाड़' = 'च∪ग्राड़' (ca:∪ru:), तथा 'घोड़ा' = 'क∪म्रोड़ा' (ko:∪!a:) बन जाते हैं। जब वे शब्दों के भीतर म्राते हैं तब वे म्राल्पप्राण हो जाते हैं, परन्तु स्वर-विन्यास भी साथ ही बदल जाता है; श्रौर जब उसके बाद का स्वर बलयुक्त रहता है, तब उसका स्वर-विन्यास निम्नोन्नत हो जाता है, जिसके लिए J यह चिह्न स्थिर किया गया है। उदा॰ 'कढ़ा' (उबला हुग्रा) = 'कड़ा J ग्रा' ( $k \wedge J ra$ :) बन जाता है । परन्तु जब बलयुक्त स्वर उसके पहले स्राता है तब स्वर-विन्यास उच्च-स्रवनत हो जाता है जिसका संकेत-चिह्न (`) है। उदा० 'बद्धा' (बँधा) = 'ब दा' (b^'dda:); 'दे-श्रोढ़ा (१३)'='दे श्रोड़ा' (de ora:), 'कुडभ' (कुछ) = कु जिज् (ku jj) तथा 'सन्भ्' (सनभ) = 'स म् ज्' (s^ mj) हो जाते हैं। दो महाप्राण ध्वनियों वाले शब्दों में साथ-साथ में दो भिन्न-भिन्न स्वर-विन्यास पाए जाते हैं; यथा-'भाभी, ढीढ (पेट), भंबी (भाड़ी)' बदलकर क्रमशः (pa:∪bì, ti∪`d, c^∪ ngi: ) हो जाते हैं। स्वतन्त्र 'ह' का जहाँ भी लोप होता है, वहाँ स्वर-विन्यास भी बदल जाता है; उदा० — 'हत्थ (हाथ) — 'हु∪त्थ् (h∧∪tth), हस्  $=(h \land \cup s), \ \exists \exists (\neg s \cup a:), \ \exists (\neg s \cup a:), \$ =(ba)e, लाहोर $=(l\wedge \cup or)$  ( प्राचीन\* हालउर<शालातुर' से प्राप्त ); प्राचीन त्रिहुँ (trihu) से 'त्रै' का तिर्यक् रूप त्रि उँ (triu), इत्यादि । 9

उपर्युक्त उदाहरणों में मौलिक भारतीय आर्थ महाप्राणों के कई ऐसे रूपान्तर देखे जा सकते हैं जो वास्तविक चिन्ता का विषय हो सकते हैं एवं १. डॉ॰ सिद्धेश्वर वर्मा से लेखक को पता चला है कि श्रुति की दृष्टि से पंजाबी

जो भाषा की विशिष्ट ध्वनियों में सम्मिलित हो गए हैं। परन्तू इनके स्रतिरिक्त स्रन्य नभास्रा भाषास्रों में भी एतादश परिवर्तन दिष्टगोचर होते हैं; उदा॰ पहाड़ी या हिमालय पादप्रदेश की भारतीय-प्रार्थ बोलियों, राजस्थानी बोलियों तथा गुजराती में। इस प्रश्न का ऐसे व्यक्तियों द्वारा पूर्ण ग्रध्ययन होने की ग्राव-श्यकता है जिनकी मातभाषा गुजराती हो तथा जो स्रासपास के महत्त्वपूर्ण भारतीय-ग्रार्य भाषा रूपों से, विशेषकर राजस्थानी (उदा० मारवाड़ी) से भी भली भाँति परिचित हों। गुजराती बोलनेवाले 'ह' तथा महाप्रारा ध्वनियों में हए परिवर्तन से भली भाँति परिचित हैं, इसीलिए गूजराती लेखन में शब्दों के मध्य में 'ह' का उपयोग किया जाता है; यथा 'ब्हेन (b-hēn), ब्हेचर (b-hēcar), गहेलो (g-hēlo), इत्यादि । सम्मिलत व्यंजनों की स्राश्वसित ध्वनि बना देने में ह-कार का कण्ठनालीय स्पर्श ग्रथित महाप्राए। का कण्ठनालीय संवार में परिवर्तन हो जाना, गुजराती में स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। उदा० फ़ारसी—'शहर्>शहेर (=शहर) (\$?e:r); लेहेर (leher)>=(l?e:r); ग्ररहण्ट> र हेंट (rahĕ t)>(r?e:t) संस्कृत—अरघट्ट >प्राकृत—अरहट्ट, (=चनका); कहार (kahār) = (k?a:r); फ़ारसी—जवाहिर> भनेर=(j? $\Delta$ ver); फ़ारसी—जह र>जेहेर, ज्हेर, भेर (jher) = (j?e:r); पेहेरसा (peheran) = (p?eran); वेहेल (phehel) = (p?e:l); बहोत (bahot) = (b?ठ:1)'; संस्कृत—'द्वि + उभौ > बेह' की जगह 'बे'उ' = (b?eu); संस्कृत रहथान (rahathan) = (r?e:than:n); वहारा (vahan) = (v?a:n); साध् > साहु=(s?a:u); वध्> वह $=(v?\Delta u:)$ ; सहाणुं (सयाना, दे० मराठी—शहाएाा)  $=(s?a:v\widetilde{u});$  सहज=(s?e:j)', इत्यादि ।

ग्राभ्यन्तर सघोष महाप्राणों के ह-कार के लिए ग्राई हुई कण्ठनालीय विवृति, कण्ठनालीय संवृति में परिवर्तित हो जाती है ग्रौर तत्पश्चात् उसका ग्रारोप, प्रथम वर्ण दूसरा व्यंजन होने पर उस व्यंजन पर हो जाता है। उदा॰ ''देढ़ = ( $\hat{s}$ ढ़)>(dĕrh>d?e:r); मोट=(mōth>m?o:t), दे॰ मराठी— मोठा, राजस्थानी—मोठा; लाथ=(l?a:t), वेढ (ग्रँगूठी)=(v?e:r); लुठवुं (लुटना)=(l?uṭəv $\hat{u}$ ); डाढ़ (कोने का दाँत)=(d?a:r); रीभवुं (खुश होना=(r?ijv $\hat{u}$ ); वढवाढ (भगड़ा)=(v? $\Lambda$ rv?a:r); साँभ>(s?ã j);

में 'भ, घ ढ' म्रादि के परिवर्तन में महाप्राणता सुनाई नहीं पड़ती; परन्तु उनका मत है कि उसके बाद के स्वर के साथ श्वास का कुछ परिमाण संलग्न रहता है, जो उसके स्वर-वित्यास की एक विशिष्टता माना जा सकता है।

का बराबर प्रभाव पड़ता रहा, ग्रौर फलतः कमानुसार नये उपादान सम्मिलित होते रहे। विल्हेल्म् गाइगर (W. Geiger) का सिंहली के इतिहास-विषयक कार्य वास्तव में ग्रमूल्य है (दे० उनका ऐतिहासिक 'सिहली भाषा का व्याकरण', कोलम्बो, म्रार० ए० एस० सीलोन शाखा, १६३८, तथा इसके पूर्व के लेखादि)। यह कार्य भारत में मभाग्रा तथा नभाग्रा-विषयक हए कार्य के वराबर साथ-साथ चलता रहा है। सिंहली के पश्चिमी भारत से सम्बन्ध तो स्पब्टतया द्ष्टिगोचर होते हैं। दसवीं शताब्दी में उसका Elu 'एळु' (<\*हिम्रळु<िसहळु <िसहल) रूप विकसित हुमा जो 'प्राचीन सिहली' कहा जा सकता है। उस समय सिंहल की भाषा ग्रपनी ग्रपभ्रंश ग्रवस्था में थी; उसमें ध्विन-विषयक क्षय तथा स्वरसंगति, यूग्म व्यंजनों का दीघींभृत हुए बिना सरलीकरएा, ग्रन्तिम स्वरों का लोप ग्रादि ध्वनि-विषयक परिवर्तन हो रहे थे। सिंहली भाषा का इतिहास, भारतीय ग्रार्य-भाषाग्रों से पृथक् स्वतन्त्र रूप से विकसित होने पर भी, एक पूर्णतया मौलिक एवं भिन्न, नई भाषा का निर्माण नहीं कहा जा सकता। वस्तृतः, उसका विकास भारतीय-ग्रायं भाषाग्रों के वरावर साथ-साथ चलता पाया जाता है। विशेषतया उत्तरकालीन समय में आर्थ भाषाओं की भाँति सिहली का भी संस्कृत से गठबन्धन हो गया, और इसके साथ-साथ पालि से ऋाई हुई धार्मिक शब्दावली तो थी ही । लंका से सिंहली मालदीव द्वीपों में प्रसरित हो गई। यहाँ की थोड़ी-सी मुसलमान आबादी सिंहली की एक उप-भाषा बोलती है, ठीक उसी तरह, जैसे पड़ोस के लक्कदीव द्वीपों की जनता द्राविड़ी मलयालम की एक बोली बोलती है। सिहल की मूल अनार्य भाषा प्राचीन वेहा या व्याहा (Veddah a Vādda) ग्रब लुप्त हो चुकी है, ग्रौर व्याहा जन अब सिहली की ही एक बोली वोलते हैं। व्याहा भाषा सम्भवतः दक्षिणदेशीय या अधिकांशतः दक्षिरगद्वीपीय भाषा का ही एक रूप रही होगी। द्राविडी तिमल भी सिंहली के सम्पर्क में बहुत पहले ही ग्रा गई थी। इस प्रकार सिंहली के श्रासपास का वातावरण, यायावार या श्रन्य श्रतिभारतीय भाषाश्रों की भाँति न होकर, भारत की आर्य-भाषाओं के वातावरण का-सा ही रहा है।

हम यह कह सकते हैं कि नन्य-भारतीय-ग्रायं भाषात्रों का जन्म संस्कृत के वातावरण में हुग्रा। (ग्राभाग्रा से प्राप्त उपादानों पर ही ग्राश्रित) वास्तिवक नभाग्रा तो बिलकुल क्षीण भाषा थी, जो ग्रपने-ग्राप स्वतन्त्र रूप से जीवित भी नहीं रह सकती। परन्तु माता पुत्री को शक्ति प्रदान करने के लिए हर घड़ी किटबद्ध थी, श्रीर नभाग्रा ने संस्कृत के सुसमृद्ध कोष से ही ग्रपना शब्द-भण्डार भरना ग्रारम्भ किया। इसके सिवा ग्रीर कोई चारा ही न था, ग्रीर इस

विषय में. बड़े भाषा-शास्त्री बनकर संस्कृत से शब्द उधार लेने की इस नीति को बरा समक्तने की तनिक भी श्रावश्यकता नहीं है। संस्कृत के शब्द बड़े स्वाभाविक रूप से नभाग्रा में ग्राये। फ्रेंच, स्पैनिश एवं इटैलियन के लिए लाटिन भी शायद इतनी ग्रनिवार्य नहीं है जितनी नव्य-भारतीय-ग्रार्य भाषाग्रों के लिए संस्कत। किसी भाषा के ग्रन्तर्गत संस्कृत शब्दों का परिमारा उसकी संस्कृति के ग्रनुरूप ही रहा, ग्रर्थात् उसके लेखकों के संस्कृत ग्रध्ययनान्शीलन के सीधे ग्रनपात में रहा। नभाग्रा के प्रारम्भिक काल से ही उसमें संस्कृत-शब्द भरने शुरू हो गए थे, श्रौर कुछ भाषात्रों में तो वह भरती बिलकुल संपृक्तिबन्द (saturation) तक पहुँच गई। हमारी यह धारणा नितान्त भ्रम-पुर्ग है कि १६वीं शती के पण्डितवर्ग ने भ्रंग्रेजी से टक्कर दिलाने के लिए बंगला ग्रादि नभाग्रा भाषाग्रों को संस्कत शब्दावली से लादना ग्रारम्भ किया। मराठी 'ज्ञानेश्वरी', श्रवधी 'रामचरितमानस', बंगला 'चैतन्य-चरितामृत' तथा ब्रजभाषा 'सरसागर' प्रभृति चार विभिन्न प्राचीन एवं प्रसिद्ध नभाग्रा भाषा-प्रन्थों में भी संस्कृत शब्दों (ग्रौर वह भी कठिन शब्दों) की कमी नहीं है। 'मणिप्रवाल' या भलयालम् की संस्कृत-मलयालम् मिश्र शैली, कन्नड की प्रचर संस्कृतपूर्ण शैली, उडिया में कवि सारळा-दास के प्रेम-कथानकों की भाषा. बंगला तथा भ्रन्य प्रदेशों के पूराण कथा-वाचक 'कथक' एवं 'व्यासों' की ग्रत्यन्त संस्कृतगर्भित भाषा-इन सबमें कोई ग्रस्वाभाविक प्रवित्त लक्षित नहीं होती: हाँ. यह कहा जा सकता है कि उनमें भी कभी-कभी अच्छाई का ही अतिरेक हो गया है। इसका एक ग्रवश्यम्भावी फल प्राप्त हुग्रा है: नभाग्रा में प्राकृत मूलवाले ('तद्भव' एवं 'देशी') शब्दों के ग्रागमन की उत्तरोत्तर क्षीणता और उनका 'तत्सम' तथा 'ग्रद्धंतत्सम' शब्दों द्वारा उन्मूलन । इससे संस्कृत शब्दाधिवय के कारण भाषा का इतिहास ग्रस्पष्ट हो सकता है। परन्तु केवल ग्रपने इतिहास के लिए ही एक भाषा का अस्तित्व नहीं होता; उपर्युवत क्रमागत संस्कृती-करएा को लेकर ही विभिन्न नभाग्रा भाषात्रों का सांस्कृतिक एकीकरण दृढ़तर होता रहा, एवं उनके आर्यत्व की रिक्थ की सूरक्षा हुई। इसी राह से सूसभ्य द्राविड़ भाषात्रों का भी ग्रार्य भाषाग्रों के साथ हमेशा के लिए सूद्ढ़ गठबन्धन हो गया। त्राज की किसी भी त्राधुनिक त्रार्य भाषा में संस्कृत शब्दों का परिमाण लगभग ५०% कहा जा सकता है। इनमें अपरिर्वातत वर्गा-विन्यासवाले तत्सम श्रथवा बदले हए श्रद्धं-तत्सम दोनों प्रकार के शब्द श्रा जाते हैं। जब नभाश्रा भाषात्रों का ब्रारम्भ हुन्ना, उस समय स्वभावतः यह परिमास कुछ कम था; परन्तु कुछ ग्रन्थों में यह ५०% से भी श्रविक पाया जाता है। यह देख-

कर हमारे दुखी होने का कोई कारण नहीं है, जबिक हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि संग्रेजी में भी ६०% विदेशी (फेंच एवं लाटिन) तथा फ़ारसी में ६०% से ६०% तक विदेशी (स्रवी के) शब्द मौजूद हैं। संस्कृत शब्दों के स्राधुनिक शुद्ध तत्सम तथा मभाग्रा एवं नभाग्रा स्रवस्था के स्रद्धंतत्सम परिवर्तित रूप इस तथ्य के प्रमाण हैं कि ग्रायं भाषा के समग्र इतिहास के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति की धारा स्रविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती रही है। भारत की स्रायं एवं द्राविड़ सभी भाषात्रों में विद्यमान ये संस्कृत-शब्द भारत की मूलगत एकता एवं स्रविभाज्यता के जवलन्त प्रतीक रूप हैं। लेखक की दृष्टि में तो इस प्रतीक के महत्त्व को रत्ती-भर भी कम करने की कुचेष्टा, हमारी सबसे स्रधिक मूल्यवाच् रिक्थ 'भारतीय सांस्कृतिक परम्परा' पर प्रत्यक्ष रूप से ग्राक्रमण ही है।

पिछले वर्षों में भारतीय जीवन के समक्ष दो ऐसी भाषाएँ उपस्थित हुई हैं, जिन्होंने भारतीय-म्रार्य भाषा पर म्राधिपत्य जमाकर भारतीय विचार-धारा ग्रौर संस्कृति तथा भारतीय जीवन पर ग्राधिपत्य जमाने का प्रयत्न किया है। इनमें से एक फारसी या यों कहिए, अरबी-मिश्रित फ़ारसी है। फारसी का श्रागमन, तुर्क विजेताग्रों के विजयी मुसलमानों की सांस्कृतिक भाषा के रूप में हुआ। कालान्तर में वह उन भारतीय मुसलमानों की भी सांस्कृतिक भाषा बन गई, जिन्होंने विदेशी धर्म तथा विदेशी शीत-रिवाजों को (जितने अधिक परिमाण में वे अपना सके) अपनाया। फारसी पहले मुसलमान बादशाहों की राजभाषा एवं मूसलमानी धार्मिक कानुनों के अनुसार न्याय देनेवाले न्याया-लयों की मान्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी। परन्त् १६वीं शती के द्वितीयाई में, अनबर के अर्थमन्त्री एक हिन्दू राजा टोडरमल के परामर्शानुसार, राजस्व-विभाग की भाषा भी हिन्दी तथा अन्य तब तक प्रचलित भारतीय भाषाओं की जगह फ़ारसी कर दी गई। इस घटना से फ़ारसी को भारतीय जीवन में एक इतना महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया जैसा पहले कभी भी न था, क्योंकि सरकारी नौकरी चाहनेवाले बहत-से हिन्दुश्रों ने भी जारसी का अध्ययन करना श्रारम्भ कर दिया। इसी घटना को लेकर फ़ारसी-मिश्रित हिन्दी के एक रूप ग्रर्थात उर्दू का विकास सम्भव हो सका, श्रीर उसका प्रसार इतना शीघ्रतर भी हो सका। फ़ारसी भाषा-धारा श्रब तक भारतीय भाषात्रों के प्रवाह से पृथक् ही प्रवाहित होती रही थी । जहाँ-तहाँ कुछ फ़ारसी के शब्द उत्तर भारत की साहित्यिक भाषात्रों में प्रवेश कर गए थे, परन्तु भारतीय-स्रार्थ भाषा की शब्दावली के फ़ारसीकरण के समभ-बूभकर प्रयत्न केवल १८वीं एवं १६वीं शताब्दियों से ही प्रारम्भ हुए। (१६वीं शती के मध्य में) मलिक मुहम्मद

जायसी ने हिन्दू राजपूत प्रेमगाया का रूपक बनाकर भ्रपनी सूफ़ी-रहस्यवादी रचना 'पद्मावती' ऐसी देश-भाषा अवधी में लिखी जोकि उसी शताब्दी में ग्रवधी भाषा में ही लिखे गए गोस्वामी तुलसीदास के ग्रन्थों की भाषा से विलकुल भी भिन्न नहीं है। हाँ, केवल एक भिन्नता है: जायसी की भाषा में प्राकृत शब्दों का ग्राधिक्य है, जबिक तूलसी की भाषा में तूलसी के संस्कृत के विद्वान् होने के कारण प्राकृत शब्द कम हैं; वैसे जायसी संस्कृत नहीं जानते थे। लगभग १४वीं शताब्दी के ग्रन्त में दक्षिए में जब भारतीय भाषा के लिए फ़ारसी लिपि का प्रयोग ग्रारम्भ हग्रा, तब एक फ़ारसीकृत रूप का 'दखनी' या 'दकनी' के नाम से उद्भव हुग्रा। फिर भी पूरी दो शताब्दियों तक 'दकनी' साधाररा हिन्दू भाषा से भिन्न नहीं हुई। गोलकुण्डा के कवि राजा मुहम्मद कुली कृतुब शाह (मृ० १६११ ई०) तथा ग्रन्य तत्कालीन एवं उनके पश्चात् के सफ़ी कवियों की भाषा में हिन्दी एवं संस्कृत के शब्द प्रचर मात्रा में पाए जाते हैं। १ दवीं तथा १६वीं शताब्दियों में दिल्ली, लखनऊ एवं हैदराबाद (दक्कन) के फ़ारसीकरएा के हामी लेखकों ने भाषा के स्वरूप में ऋान्तिकारी परिवर्तन कर दिया, भ्रौर फलतः भ्राज की उर्दू बनी, भारतीय संस्कृतनिष्ठ या संस्कृताश्रयी शैली को जिसने त्याग दिया, स्रौर यों जिसे स्राध्निक दिष्ट से वास्तविकतया 'हिन्दी का मुसलमानी रूप' ही कहा जा सकता है।

भारतीय-प्रार्थ भाषात्रों में फ़ारसी-म्रदबी शब्द धीरे-धीरे बराबर प्रविष्ट होते रहे हैं, परन्तु यह कार्य बड़े स्वाभाविक रूप से होता ग्राया था। उवत शब्दों को भारतीय-ग्रार्थ भाषा ने ग्रात्मसात् कर लिया है। परन्तु भारतीय-ग्रार्थ भाषा का बिना सोचे-समभे ग्रन्धा फ़ारसी या ग्ररबीकरणा भारतीय राष्ट्रीयता की भावना की दृष्टि से ग्रत्यन्त हानिकर तथा ग्रवाञ्छनीय समभा जाता है। एक-दो उदाहरणा लीजिए—

"कभी ऐ मुन्तजर्-ए-हक़ीक़त नजर ग्रा लिबास् ए मजाज में" (ग्रर्थ—वास्तविकता जिसकी राह देख रही है, ऐसी तू, कभी तो रूपक का स्वरूप धारएा करके मुभे दृष्टिगोचर हो।)

या

''तेरे दीदार का मुक्ताक़ है नर्गिस बा-चक्म्-ए-वा, तेरी तारीफ़ में रतबु-ल्-िलसाँ सोसन जबाँ होकर—''

(ग्रयं नर्गिस ग्राँखें खोलकर तुभे देखने की प्रतीक्षा कर रही है, ग्रौर सोसन का फूल जिह्वा का रूप घारण कर तेरी प्रार्थना में मुखरित हो रहा है।) ऊपर उद्धृत पंक्तियों की भाषा एवं शैली, दो शताब्दियों जितनी प्राचीन भी मुश्किल से है, तथा इसके रूँ का भारतीयों की समभ से कोई अर्थ ही नहीं होता। ऐसी भाषा एवं शैली को, तीस शताब्दियों से भी अधिक प्राचीनतर परम्परावाली एवं संस्कृत भाषा की-सी विशदता तथा गहराई को लेकर चारों ख्रोर से सुपुष्ट एवं विकसित बनी हुई भारतीय-आर्य भाषा का चरम लक्ष्य बनाना नितान्त अर्थशून्य एवं देशात्मबोधहीन चेष्टा के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है ? लेखक का विचार यह सब कहकर भी उन लोगों के साथ वादिववाद में उतरने का तिनक भी नहीं है, जो उपर्युक्त शैली के समर्थक हैं छौर जो इसे 'इस्लामी भाषा-शैली' मानते हैं। इस प्रश्न का निराकरण किसी अन्य उपयुक्त स्रवसर पर किया जा सकता है।

भारतीय-श्रायं भाषा के समक्ष प्रभुत्व के विचार से श्राकर खड़ी हुई दूसरी भाषा श्रंग्रेजी है। श्रंग्रेजी की स्थिति श्रन्य भाषाश्रों से विलकुल भिन्न है। वह हमारे राज्य-संचालन की, हमारे शिक्षण की, हमारे उच्च विचार एवं मनन तथा वैज्ञानिक ज्ञान की भाषा होने के साथ-साथ विश्व-संस्कृति का एक श्रद्धितीय माध्यम भी है। श्रंग्रेजी के भारतीय-श्रायं पर श्राधिपत्य जमाने के प्रयत्न इतने जोर-शोर से नहीं हुए; वे तो धीरे-धीरे परन्तु निश्चित रूप से श्रपना कार्य चुपचाप करते रहे हैं। यह बात इतनी स्पष्ट तथा सर्वविदित है कि उसका विवेचन या विश्लेषण करने की श्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्रपने सुदीर्घ जीवन-काल के पश्चात् श्रव भारतीय-श्रार्य भाषा के समक्ष भी उसके बोलनेवालों के सदृश ही, श्रनेक नई परिस्थितियाँ एवं नये प्रश्न श्राकर खड़े हुए हैं। श्राज की भाषा का भविष्य श्रधिकांशतः— किस हद तक इस भाषा के बोलनेवाले उक्त प्रश्नों का निराकरण करने में सफल होते हैं, श्रथवा कहाँ तक वे श्राज के श्रादशों के संघर्ष से परिपूर्ण विश्व में एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर सकते हैं, जिससे उसका पूर्ण स्वाभाविक विकास श्रवश्यमभावी बन जाए—इसी बात पर निर्भर है।

नूतन भारतीय-आर्य आन्तःप्रादेशिक भाषा 'हिन्दी' का विकास

## प्राक्कथन

ग्रगले ग्रध्यायों में 'हिन्दी' तथा 'हिन्दुस्थानी' इन दोनों नामों से लेखक का मतलव उस महान् भारतीय-म्रार्य सार्वजनीन भाषा से है, जिसे (उसके संज्ञा-शब्दों, सर्वनामों तथा कियारूपों के साथ प्रयुक्त विशिष्ट अनुसर्गों एवं विभिन्तियों को ध्यान में रखते हुए) 'के-में-पर-से, इस-उस-जिस-किस एवं ना-ता-ग्रा-गा भाषा' कहा जा सकता है, तथा जो दो सुसंस्कृत साहित्यिक भाषात्रों - हिन्दू 'साधु-हिन्दी' (High Hindi या 'नागरी-हिन्दी') तथा मुसल-मानी 'उर्दू' की भ्राधार रूप है। १२वीं-१३वीं शती की तुर्की विजय के पश्चात् (पूर्वी पंजाब से बंगाल तक के) उत्तर-भारत में बोली जानेवाली सव बोली तथा भाषास्रों का प्राचीनतम एवं सरलतम नाम 'हिन्दी' ही है। लेखक ने इस शब्द का वही प्राचीन अर्थ लिया है, एवं यह अर्थ अब तक भी साधारण जनता में उसी प्रकार व्यवहृत है। 'हिन्दुस्तानी' एक बहुत पीछे का बना हुग्रा तथा क्लिष्ट शब्द है। एक विशुद्ध फ़ारसी शब्द के रूप में उसका मतलब धीरे-धीरे हिन्दी के मूसलमानी रूप उर्दू के सद्श ऐसी भाषा से लिया जाने लगा, जो फ़ारसी एवं फारसी-ग्ररबी शब्दावली से लदी हुई हो, तथा जिसमें हिन्दी एवं संस्कृत उपादानों को स्थान यथासम्भव नहीं दिया गया। भारतीय भाषा-शास्त्र के कुछ विद्वानों तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ग्रादि संस्थाग्रों के कुछ राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताभ्रों ने इस फ़ारसी शब्द 'हिन्दुस्तानी' का एक बृहद् अर्थ लगाने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार, 'साधु (या नागरी) हिन्दी' तथा 'उर्दू', दोनों की मूलाधार रूप भाषा का नाम ही 'हिन्दुस्तानी' है। परन्तू ऐसे व्यक्तियों के प्रयत्नों के बावजूद भी, ग्रधिकांश ग्रंग्रेज एवं अन्य विदेशी लोग तथा बहुत-से भारतीय मुसलमान 'हिन्दुस्तानी' एवं 'उर्दू' को हिन्दी की वही एक शैली समभते हैं जो फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है तथा जिसमें फ़ारसी-ग्ररबी शब्दावली का बाहुल्य रहता है। उपर्यु क्त शब्द का भार-तीय रूप 'हिन्दुस्थानी' है (जिसमें प्रयुक्त 'स्थान' शब्द, प्राचीन पारसीक 'स्तान' > ग्राधु फ़ारसी 'ग्रस्तान्' से निकला हुग्रा न होकर, संस्कृत 'स्थान' से निकला है)। इससे साधु-हिन्दी ग्रर्थात् उर्दू के साहित्यिक सम्पर्की तथा

सम्बन्धों से रहित, मुलरूप साधारण बोलचाल की उत्तर-भारतीय सार्वजनीन भाषा का बोध होता है। यह हिन्दस्थानी (या हिन्दस्तानी), उत्तर भारत के पछाँहे की कथ्य भाषा पर ग्राधारित है। 'हिन्द्रस्थानी' या 'हिन्द्रस्थानी', ये दोनों शब्दरूप मराठी. गुजराती एवं बंगला में तथा दक्षिरा की भाषाग्रों में प्रचलित हैं (केवल तमिल को छोडकर, जिसमें महाप्राण वर्ण हैं ही नहीं); दक्षिसावाले इस शब्द के 'त' वाले रूप को नहीं जानते । 'थ' वाला उच्चाररा लेखक ने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यभारत, एवं राजस्थान के कुछ हिन्द्रश्रों (तथा ग्रशिक्षित मसलमानों) में, तथा कुछ पंजाबी हिन्दुश्रों एवं सिक्खों में भी सूना है। हाँ, साध-हिन्दी के वर्ण-विन्यास में साधाररणतया त-वाले फ़ारसी रूप का ही प्रयोग किया जाता है। भारत में भी कर्नल जेम्स टॉड (Col. James Tod) द्वारा सन् १८२६ में राजपूताना प्रदेश के लिए 'राजस्थान' शब्द का व्यवहार हम्रा है (जिससे भारतीय भाषा-शास्त्र में इस प्रदेश की भाषा का सूचक 'राज-स्थानी' शब्द प्राप्त हम्रा है, स्रौर स्वतन्त्र भारत में राजपूताने का नृतन नाम दिया गया है 'राजस्थान'।) इसके अतिरिक्त प्रचलित नामों में भारतीयीकृत 'विलोच (इ) स्थान, ग्रफ़गान (इ) स्थान, तुर्क (इ) स्थान, सी-स्थान, ग्रारब (इ) स्थान' इत्यादि भी हैं। हम 'द्राविड्स्थान, बाण्ट्स्थान, वाल्तीस्थान' भी सनते हैं। (वास्तव में हमें स्याम के नये अँग्रेज़ी Thai-land 'थाइलैण्ड' के सदश नामों को भी 'थाइ-स्थान' म्रादि बना लेने में कोई बाधा न होनी चाहिए। 'याइलैण्ड' स्वयं 'याइ' या स्वामी राष्ट्रीय नाम 'मुम्राङ्ग् थाइ' (Muang Thai) का ग्रन्वाद-मात्र है।) जहाँ कहीं भी 'हिन्दी' का 'देवनागरी लिपि में लिखित संस्कृत-बहल शैलीवाली उत्तर-भारतीय हिन्द्ग्रों की साहित्यिक भाषा' इस ग्रर्थ में व्यवहार किया गया है, वहाँ लेखक ने ग्रांग्ल-भारतीय नाम 'साध-हिन्दी' (High Hindi) ग्रथवा हिन्दी नाम 'नागरी हिन्दी' का प्रयोग किया है (नागरी से 'नागरी लिपि में लिखित भाषा' के साथ-साथ 'नागरिक' = सूसंस्कृत भाषा' का भी बोध होता है; इस विषय में देखिए 'नागरी प्रचारिस्मी सभा' का नामकरएा, जो संस्था वास्तव में एक 'हिन्दी साहित्य परिषद्' ही है)। वह समय ग्रब ग्रांगया है जबिक हम सरकारी एवं वैज्ञानिक साहित्य में भी विदेशी नामों 'हिन्दुस्तान' एवं 'हिन्दुस्तानी' को त्यागकर उनके भारतीय रूप 'हिन्द्स्थान' तथा 'हिन्द्स्थानी', जो सर्वत्र प्रचलित हैं, का ही व्यवहार करें। (तुलनीय, कामताप्रसाद गुरु की पुस्तक का नाम—'हिन्दुस्थानी शिष्टाचार'।)



## श्राधुनिक भारत की प्रतिनिधि भाषा 'हिन्दो'

भारत में भाषात्रों की विविधता—यह विविधता केवल बाहरी सतह पर है- महान् साहित्यिक भाषाएँ- हिन्दी (हिन्दुस्थानी) का स्थान- हिन्दी के कतिपय गुएा - संज्ञायों से किया-रूप बनाने की एक सरल रीति - हिन्दी ध्वनियों की सुनिश्चितता एवं स्पष्टता-हिन्दी (हिन्दुस्थानी) व्याकरण की सरलता-'बाजारू हिन्दी' का उससे भी ग्रधिक सरल रूप-'बाजारू हिन्दी' भारत की वास्तविक सार्वजनीन एवं राष्ट्रीय भाषा-उत्तरी भारत के भारतीय जीवन में सरल हिन्दी या हिन्द्स्थानी का स्थान --- भारत में राष्ट्रीय ग्रान्दोलन एवं हिन्दु-स्थानी-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया सार्वजनिक राजनीतिक श्रान्दो-लन और हिन्दी-दो नाम, 'हिन्दुस्थानी'-तथा 'हिन्दुस्तानी'-हिन्दी-हिन्दुस्थानी के विभिन्न रूप-(१) 'उद्दं': उसका विस्तार एवं उसकी कमियां-भारतीय सेना में व्यवहृत रोमन लिपि में लिखित उर्दू (हिन्दुस्तानी) - उत्तरी भारत के ईसाइयों में रोमन उर्दू - उर्दू को सरकार की श्रोर से रेडियो तथा श्रर्ध-सरकारी चलचित्रों में मिलता सहयोग—(२) 'साधु हिन्दी' या 'नागरी हिन्दी'—उसका स्थान — हिन्दु जीवन में उसका स्थान — देवनागरी लिपि और संस्कृत शब्दावली —हिन्दी या हिन्द्स्थानी क्षेत्र से बाहरवाले लोगों के द्वारा 'साधु हिन्दी' का प्रसार-'बडीबोली'-'पड़ी बोली'-'ठेठ हिन्दी'-(३) हिन्दी या हिन्दुस्थानी का मौलिक भाषा का रूप-साधु हिन्दी तथा उर्दू, दोनों के मिलने का ग्रादर्श माध्यम-(४) 'वनिक्यूलर' या 'प्रादेशिक लोकमाषा (जानपद) हिन्दुस्तानी'-पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी पंजाब में प्रचलित लोकभाषाएँ ग्रौर बोलियाँ, जिनके साहित्यिक माध्यम (१) या (२) हैं--(४) 'बाजारू हिन्दी' या 'बाजारू हिन्दुस्थानी' एक बहुरूप माषा, जो (१), (२) या उनके मूलाधार (३) के सुनिश्चित मान से नीचे स्तर की हो जाती है।

समस्त भारत एक राष्ट्र है, इस तथ्य के विरुद्ध प्रमागा-रूप प्रायः यह बात रखी जाती है कि यहाँ ग्रनेक भाषाएँ एवं बोलियाँ हैं। भाषा-शास्त्रियों ने यहाँ भ्रपने वक्तव्यों को बिलकुल परिपुर्ण बनाने के वैज्ञानिक भ्रति उत्साह में भाकर कुछ सौ व्यक्तियों द्वारा बोली जाती बोलियों से लगाकर करोड़ों की महान साहित्यिक भाषाम्रों तक को भिन्न-भिन्न गिन लिया है। भारतीय भाषाम्रों के वर्गीकररण तथा गणना की दृष्टि से सबसे विस्तृत वर्णन सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियसैन (Sir George Abraham Grierson) ने अपनी वृहद् ग्रन्थमाला 'भारत का भाषा-विषयक सिंहावलोकन' (Linguistic Survey of India) में दिया है। ग्रियर्सन साहब के अनुसार भारत में १७६ भाषाएँ तथा ५४४ उपभाषाएँ या बोलियाँ बोली जाती हैं। परन्तु १६२१ ई० की भारतीय जन-गराना के अनुसार १८८ भाषाएँ तथा ४६ बोलियाँ पाई गई; (इनमें ब्रह्मदेश भी सम्मिलित था, जो ग्रब भारत से पृथक् गिना जाता है।) 'सर्वे' तथा 'जन-गराना' दोनों के श्रांकड़ों के बीच की एक गोल संख्या, मान लीजिए १८०, को यदि हम भारतीय भाषात्रों की कूल संख्या मान लें, श्रौर बोलियों के पूछल्ले को छोड़ दें (क्योंकि बोलियाँ भाषाश्रों में शामिल हैं), तो वैज्ञानिक महत्त्व एवं स्वतन्त्र स्थिति की दृष्टि से गण्य सभी भारतीय भाषाएँ इस संख्या के भीतर म्रा जाती हैं। परन्तु इन १८० भाषाम्रों में भी कोई १३० तो 'भोट-र्चान', 'मोन-ख्मेर', 'कारेन' तथा 'मान' समूहों एवं कुलों की भाषाएँ हैं, जो भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा (भारत-ब्रह्मी सीमान्त) प्रदेश में बहुत ही पिछड़ी हुई एवं ग्रल्पसंख्यक उपजातियों द्वारा बोली जाती हैं, एवं जिनका कोई सांस्थिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक महत्त्व भी नहीं है; ग्रथवा कुछ भाषाएँ ऐसी हैं जिन्हें हम मुख्यतः भारतीय नहीं कह सकते (यथा - कारेनी, स्यामी, ब्रह्मी, तिब्बती या भोट, ग्रन्दमानी, निकोबारी, तथा ग्रार्य फ़ारसी इत्यादि भाषाएँ।)

भारत ज्यादातर विस्तृत मैदानों का प्रदेश है। यहाँ के जनों में एक-दूसरे से दूर-दूर तक आकर मिलना-जुलना सुलभ एवं सहज है। अतएवं यहाँ ऐसी भाषाएँ ही महत्त्वपूर्ण गिनी जा सकती हैं जो किसी महान् संस्कृति की परि-चायक हों तथा भावाभिव्यक्ति का उत्तम माध्यम रही हों। एक छोटी-सी पहाड़ी उप-जाति की अपनी स्वतन्त्र उपभाषा हो सकती है, परन्तु उसका महत्त्व उस पहाड़ी जाति के छोटे-से जीवन-क्षेत्र तक ही सीमित रहेगां। एक सुविकसित तथा सुसंस्कृत जीवन के लिए तो उक्त उपजातिवालों को भी पास-पड़ोस की किसी महान् सांस्कृतिक भाषा का ही सहारा लेना पड़ेगा। इस आवश्यकता को पूर्ण रूप से अनुभव किया जा चुका है और व्यवहार के क्षेत्र में भी इसकी अपेक्षा

सर्वमान्य हो चुकी है। उदाहरएगार्थ पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा उत्तरी बरार में निवास करनेवाली कुर्क नामक एक कोल उपजाति के लोगों को, जिनकी संख्या लगभग १ लाख २० हजार है, हिन्द्स्थानी या मराठी अनिवार्य रूप से जाननी पड़ती है। ग्रासाम एवं बंगाल के भोट-ब्रह्म उपभाषा बोलनेवाले जनों का काम भी बंगला या ग्रसमिया जाने बिना नहीं चल सकता; उसी प्रकार नेपाल के भोट-ब्रह्म-भाषियों के निए परवितया (या गोरखाली) का ज्ञान स्रनिवार्यतः स्रावश्यक हो जाता है। १६२१ ई० की जनगराना के अनुसार, केवल ६६३ व्यक्तियों-वाली ऊटकमण्ड की टोडा जाति की अपनी अलग भाषा है, परन्तू वे भी तमिल, कन्नड़ म्रादि म्रासपास की भाषाएँ जानते हैं। गोंड जनों की संख्या लगभग १३ लाख होगी, परन्तु ये सब हिन्दी, मराठी, उड़िया, तेलुगु स्रादि भाषा-क्षेत्रों में वंटे हुए हैं; फलतः इनमें से एक-न-एक भाषा तो उन्हें जाननी ही पड़ती है। भारत में ग्रादिवासी भाषा बोलनेवालों में २६ लाख संख्यावाले सन्थाल सबसे बड़े समूह हैं। ये मुख्यतः छोटा नागपुर में बसे हुए हैं, परन्तु बंगाल, उड़ीसा तथा ग्रासाम के कुछ क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ग्रपने-ग्रपने प्रदेशानुसार, इन्होंने भी बिहारी या हिन्द्स्थानी, बंगला या उड़िया का ग्रपनी सांस्कृतिक भाषा के रूप में ग्रपना रखा है। इन छोटी-मोटी उपजातीय या आदिवासी भाषाश्रों के श्रतिरिक्त महान द्राविड एवं श्रार्य कुलों की भी कुछ ऐसी भाषाएँ हैं, जिनका व्यवहार घरेल जीवन के बाहर नहीं होता, क्योंकि उनके बोलनेवालों ने अपनी भाषा से सम्बन्धित एक-न-एक महान् सांस्कृतिक भाषा को अपना रखा है।

उक्त भाषाग्रों में हिन्दी या हिन्दुस्थानी का स्थान सबसे ग्रागे है।
कुछ वातों में तो हिन्दी भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण भाषा है। हिन्दी या
हिन्दुस्थानी घरेलू भाषा की दृष्टि से ग्रवश्य केवल दक्षिण-पूर्वी पंजाब, पश्चिमी
उत्तर प्रदेश, उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी ग्वालियर तथा पूर्वी राजस्थान
ग्रादि, कितपय प्रदेशों में ही बोली जाती है; ग्रीर यहाँ भी ग्रधिकांश भागों में
प्रादेशिक बोलियाँ ग्रीर केवल शहरों में हिन्दुस्थानी बोली जाती है। परन्तु फिर
भी ग्रपने दो रूपों—नागरी हिन्दी एवं उर्दू —में, हिन्दुस्थानी बंगाल, ग्रासाम,
उड़ीसा, नेपाल, सिन्ध, गुजरात एवं महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी समस्त भारत
की सर्वमान्य भाषा है। गुजराती तथा मराठी वोलनेवाली जनता, साधारणतथा
नागरी हिन्दी को तो भलीभाँति पढ़ एवं समभ ही लेती है। बोलचाल की
हिन्दुस्थानी समभने में गुजराती-भाषी लोगों को विशेष कठिनाई ग्रनुभव नहीं
होती। राजस्थान तथा मालव की जनता ने पिछली शताब्दियों के ग्रपने उच्च-

कोटि के राजस्थानी 'डिंगल' साहित्य के रहते हुए नागरी हिन्दी को ग्रपना लिया है। कुछ थोड़े-से सिक्खों एवं ग्रन्य व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सारे पंजाबी भी हिन्दुस्थानी का (नागरी हिन्दी या उर्दू रूप में) व्यवहार करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के ग्रधिकांश निवासियों ने (विशेषकर शिक्षित जनों में) भी हिन्दी या हिन्दुस्थानी (प्रायः नागरी-हिन्दी) को ग्रपना लिया है; यद्यपि उनकी मातृभाषाएँ हिन्दी से बहुत भिन्त हैं। ग्रब इन मातृभाषाग्रों का व्यवहार केवल घर में ही होता है। (इधर में कुछ वर्ष पूर्व उत्तर-बिहार के करीब एक करोड़ मैथिलभाषियों ने ग्रपनी मातृभाषा को उवत प्रदेश की मान्य भाषा स्वीकृत करवाने तथा उसे पटना विश्वविद्यालय के ग्रन्तर्गत स्कूलों एवं कॉलेजों में उपयुक्त स्थान दिलवाने के लिए, ग्रान्दोलन शुरू किया था; कलकत्ता विश्वविद्यालय ने तो उसे मान्य कर भी लिया।) पच्चीस लाख ग्रासामी तथा करीब एक करोड़ दस लाख उड़िया जनता प्रायः बंगला ग्रच्छी तरह समभ लेती है, यद्यपि ग्रसमिया तथा उड़िया स्वतन्त्र भाषाएँ हैं। इसी प्रकार ग्रधिकांश गोरखाली बोलनेवाले हिन्दुस्थानी साधारएतया समभ लेते हैं, ग्रौर नागरी-हिन्दी पढ़-समभ भी लेते हैं।

साहित्य एवं विचार-विनिमय की दृष्टि से भारत में महत्त्वपूर्ण गिनी जानेवाली बड़ी भाषाएँ केवल दस हैं—हिन्दुस्थानी (नागरी-हिन्दी तथा उदूँ दोनों रूपों में), बंगला, मराठी, गुजराती, उड़िया, सिन्धी, तेलुगु, कन्नड़, तिमल् तथा मलयालम्। इनमें से सिन्धी शायद छोड़ी जा सकती है क्योंकि ३५ लाख सिन्धी-भाषी ग्रब भारत में ग्राये हुए कई लाख हिन्दू शरणार्थियों के सिवा, ग्रिधिकतया पाकिस्तान के नागरिक बन गए हैं।

भारत के अन्य भागों में हिन्दुस्थानी की स्थिति का उल्लेख पहले हो चुका है; तथा बंगाल, आसाम एवं उड़ीसा में भी बोलचाल की हिन्दी (हिन्दुस्थानी) का एक सरल रूप 'बाजारू हिन्दी', नगरवासी बहुतेरे लोग किसी तरह से समफ लेते हैं। इस प्रकार हिन्दी या हिन्दुस्थानी एक ऐसी महान् भाषा सिद्ध हो जाती है जो (नागरी-हिन्दी या उद्दे दोनों में से किसी एक रूप में) १५ करोड़ लोगों की साहित्यक भाषा है। (यह सर्या १८६१ ई० की जनगराना पर आधारित 'लिग्विस्टिक सर्वे अफ़ इण्डिया' के अनुसार दी गई है। 'लिं० स० ऑफ़ इं०' में विभिन्न भाषा-भाषियों के आंकड़ इस प्रकार दिये हुए हैं—लहँदी या पश्चिमी पंजाबी—१ करोड़; पंजाबी या पूर्धी पंजाबी—१ करोड़ २५ लाख; राजस्थानी—१ करोड़ ६० लाख; खास हिन्दुस्थानी को लेते हुए पश्चिमी हिन्दी—३ करोड़ ६० लाख; पहाड़ी—२० लाख; पूर्वी

हिन्दी- २ करोड ४५ लाख; तथा बिहारी- ३ करोड ७० लाख । कुल मिला-कर ये १४ करोड़ जन १८६१ ई० में स्पष्टतया या मूक रूप से हिन्द्रस्थानी का सहारा लेते थे।) इस संख्या में यदि हम ऐसे म्रार्यभाषी जनों को भी जोड़ दें जोकि प्राय: हिन्द्स्थानी समभ लेते हैं तथा उसका व्यवहार करते हैं (यँद्यपि यह हिन्द्स्थानी बड़ी कामचलाऊ होती है), तो यह कथन ग्रतिशयोक्ति न होगा कि हिन्दस्थानी १५ करोड लोगों की साहित्यिक भाषां बनी है। इसके ग्रतिरिक्त इसके बोलचाल में प्रचलित बाज़ारू हिन्दी रूप को, भारत के तथा भारत से बाहर के करीब साढ़े चौबीस करोड़ लोग थोड़ी-सी तकलीफ उठाए समभ सकते हैं (बंगला-५ करोड ३० लाख; उडिया-१ करोड़ १० लाख; ग्रसमिया---२० लाख; गुजराती -- ६५ लाख; मराठी--- २ करोड़ १० लाख, लगभग; इनके म्रतिरिक्त सिन्धी, काश्मीरी तथा म्रन्य म्रायंभाषाएँ बोलनेवाले जन हैं, जो हिन्द्रस्थानी के समभनेवालों के वृत्त में ग्रा सकते हैं)। द्राविड्भाषी दक्षिएा में भी सबसे ग्रधिक समभ ली जानेवाली उत्तर-भारतीय भाषा हिन्द्स्थानी ही है, खासकर शहरों एवं बड़े तीर्थ-स्थानों में ! इसके म्रतिरिक्त फ़िजी, ब्रिटिश गायना, त्रिनीदाद, वेस्ट इण्डीज, दक्षिणी तथा पूर्वी अफ्रीका, माँरिशस, मालय तथा इन्दोनेसिया में हिन्दुस्थानी-(नागरी-हिन्दी एवं उर्दू) समभनेवाले ग्रीर साथ-साथ तमिलभाषी भारतीयों की बस्तियाँ हैं।

बोलनेवालों एवं व्यवहार करने तथा समभनेवालों की संख्या की दृष्टि से हिन्दुस्थानी का स्थान जगत् की महान् भाषाओं में तीसरा है; इसके पहले केवल चीनी भाषा की उत्तरी बोली और अंग्रेजी, ये दोनों ही आती हैं, और इसके पश्चात् अनुक्रम से हिस्पानी, रूसी, जर्मन, जापानी, इन्दोनेसियन तथा बंगला भाषाएँ आती हैं।

इस प्रकार हिन्दी या हिन्दुस्थानी ग्राज के भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी रिक्थ है। यह हमारे भाषाविषयक प्रकाश का एक महत्तम साधन है, तथा भारतीय एकता एवं राष्ट्रीयता का प्रतीक बन सकता है। वास्तव में हिन्दी ही भारत की भाषायों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। बंगला, मर्गी पंजाबी ग्रादि ग्रपनी बहनों की ही भाँति हिन्दी भी ग्राद्य-भारतीय-ग्रायं भाषा की सीधी वंशन है, एवं उसका 'भाषा का माल' (Sprachgut) ग्रथीत् 'धातुएँ तथा शब्दादि' भी उन्हीं की तरह ग्राभाग्रा भाषा (की प्रतिनिध संस्कृत) से ही विरासत में ग्राया है। ग्रन्य भारतीय-ग्रायं भाषाग्रों की भाँति इसके वाक्य-विन्यास एवं विचार-सरंगी भी द्राविड एवं कोल (मुंडा) भाषाग्रों के

निकटतर माते रहे हैं। फलतः एक द्राविड या कोल-भाषी व्यक्ति को हिन्दी या हिन्द्स्थानी में (या दूसरी किसी आर्य भाषा में) धातुएँ तथा शब्दावली भले ही भिन्न मिलें, पर शब्दों तथा मुहावरों के अनुक्रम द्वारा व्यक्त किया हुआ मानसिक वातावररा उसे अपनी भाषा से भिन्न प्रतीत नहीं होगा। अंग्रेज़ी के सदश भाषा में उसे जो बिलकूल विदेशी तथा अलग ही विचार-पद्धति मिलेगी, हिन्दी ( ग्रीर हिन्दी की बहनों ) में उसे ऐसा न होकर, अपनी भाषा की-सी सुपरिचित रीति ही प्राप्त होगी। यह सब होने के साथ-साथ, हिन्दी (हिन्दुस्थानी) एक महान् सम्पर्क-साधक भाषा है। संस्कृत (जो इसकी जननी है तथा नागरी-हिन्दी जिससे बराबर ऋपने शब्दों का भण्डार परिपूर्ण करती रहती है), द्राविड भाषाएँ (जिनके रूप-तत्त्व, वाक्य-विन्यास एवं मुहावरों की कुछ ग्राधारभूत बातें इसमें मिलती हैं) तथा फ़ारसी एवं ग्ररबी-फ़ारसी (जिनका इसकी शब्दावली पर प्रभाव पड़ा है और जिसके उर्दू रूप की लिपि, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक शब्द, साहित्यिक अंग तथा आदर्श एवं अभिव्यक्ति के साधन, सब इन्हीं से ग्राये हैं)-सब एकत्रित होकर हिन्द्स्थानी में एक ही जगह मिल जाती हैं। स्रभी हाल के यूग में हिन्दुस्थानी पर संयेजी का भी प्रभाव पडा है। सभी महान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को प्राप्त भाषाओं (उदा॰ अंग्रेज़ी) की भाँति हिन्द्स्थानी भी अब प्रान्त या देश के संकृचित दायरे को छोड़कर विश्वकोषीय स्थिति (encyclopaedic stage) को प्राप्त कर रही है। अब वह विदेशी शब्दों को, त्रावश्यकता पडने पर ज्यों-का-त्यों भी, त्रात्मसात् करने में समर्थ है। इस स्थिति को न समभकर कुछ लोग हिन्दी को शब्दावली के विषय में सीमित रखना चाहते हैं । पिछड़ी हुई ग्रिकञ्चन प्रादेशिक बोलियों की तरह ग्रावश्यक तथा व्यंजक विदेशी शब्दों के प्रति भी 'छुई-मुई' वाली स्थिति अब हिन्दुस्थानी की नहीं रही। जहाँ तक विदेशी शब्दों को स्वीकार कर सम्पन्न होने का प्रश्न है, हिन्दुस्थानी एक ग्रत्यन्त उदार तथा युक्तियुक्त नीति का अनुसरण करनेवाली भाषा कही जा सकती है।

हिन्दुस्थानी की शैली संक्षिप्त या लाघवपूर्ण एवं ग्रलकृत या विस्तार-पूर्ण, दोनों प्रकार की हो सकती है। हिन्दुस्थानी एक ग्रोजपूर्ण पौरुषयुक्त भाषा है: एक मरदानी जबान या 'पुरुख की बोली' कहकर इसके बोलने-वालों तथा प्रशंसकों ने इसका वर्णन किया है। ग्रन्य भारतीय भाषाग्रों (एवं कुछ हद तक फ़ारसी) की तरह हिन्दी में भी एक खास विशेषता है, जिससे उसकी व्यंजक शक्ति सहज ही बढ़ जाती है; बहु है किसी भी संज्ञा शब्द के साथ 'करना' या 'बनाना' ग्रथंवाली किया का प्रयोग। उदा० 'विश्वास

करना', 'विचार करना', 'हुक्म या म्राज्ञा करना', इत्यादि । यह रीति बड़ी सहज एवं सरलता से समभ में आ जानेवाली है और इसके कई लाभ हैं: इसके कारण किया रूप बनाने के लिए प्रत्ययों का ग्राश्रय, जोकि प्राचीन, श्रप्रयुक्त एवं श्रस्विधाजनक हो गया है, नहीं लेना पड़ता; (उदा० श्रंग्रेजीclean>cleanse=हिन्दू० 'शुद्ध या साफ़ करना'; ग्रंग्रेज़ी --fool>befool= हिन्दु॰ 'निर्बोध या वेवक्फ बनाना'; ग्रंग्रेज़ी-black>blacken=हिन्दु॰ 'काला > काला करना'; स्रंग्रेजी—stable > stabilise = हिन्दू० 'पवका या मजबूत करना', इत्यादि।) दूसरे, इस प्रयोग के कारण संज्ञा का ही किया के रूप में उपयोग करने से ग्राती श्रस्पष्टता दूर हो जाती है; (उदा० श्रंग्रेज़ीsearch >to search = हिन्दू० 'खोज>खोज करना'; quarrel>to quarrel हिन्दू० 'भगड़ा अगड़ा करना'; fight to fight = 'लड़ाई लड़ाई करना या लड़ना', इत्यादि।) इस प्रयोग में थोड़ा सा विस्तार अवस्य श्रा जाता है, परन्त्र बदले में अर्थ अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है; फलतः सीखने, याद रखने तथा शब्दों का विभिन्न ग्रथों में प्रयोग करने में बहुत कम प्रयास की ग्रावश्यकता रह जाती है। इन्हीं कारएों से, ग्रभी हाल में अंग्रेजी को सहज एवं विदेशियों के लिए सरलता से बोधगम्य बनाने के लिए प्रयासरूप निर्मित 'बुनियादी ग्रंग्रेज़ी' (Basic English) के विधायकों ने भी इस हिन्द्स्थानी या भारतीय पद्धति को अपना लिया।

हिन्दी (हिन्दुस्थानी) की एक ग्रौर बहुत बड़ी विशेषता उसकी ध्विनयों का नपा-तुला एवं सुनिश्चित रूप है। उसके स्वर बिलकुल स्पष्ट हैं, तथा स्वर-ध्विनयों का परिवर्तन दुरूह नियमों से बद्ध नहीं है, जैसा कि उदाहरण काश्मीरी तथा पूर्वी बंगला का; स्वर-परिवर्तन की दुरूहता के कारण विदेशियों के लिए ये भाषाएँ कठिन पड़ती हैं। हिन्दी (हिन्दुस्थानी) की स्वर-ध्विनयाँ सरल हैं; इनमें एक हस्व 'ग्र' जिसका उच्चारण ग्रंग्रेजी but के प की भाँति होता है; एक दीर्घ 'ग्रा' जिसका उच्चारण ग्रंग्रेजी father के व की भाँति होता है; हस्व एवं दीर्घ 'इ ई, उ ऊ'; दीर्घ 'ए' एवं 'ग्रो'; दो द्विस्वर ध्विनयाँ 'ऐ' एवं 'ग्रो' जिनका उच्चारण दक्षिणी ग्रंग्रेजी के उच्चारणानुसार lad एवं law के स्वरों की भाँति है, हैं। फेंच प या जर्मन प तथा एप या जर्मन оटप तथा ठ की तरह के वृत्तौष्ठ ग्रग्रस्वर यहाँ नहीं हैं ग्रौर न जापानी प या मराठी ह्रस्व 'ग्र' की भाँति प्रसरित पश्च स्वर ही हैं जिनका सही-सही उच्चारण करने में विदेशी लोगों को बड़ी कठिनाई पड़ती हैं। हिन्दी (हिन्दुस्थानी) की व्यञ्जन ध्विनयाँ भी सुस्पष्ट हैं; उसके महाप्राण 'घ, फ, ढ, ध या भ' सुनिश्चत ध्विनयाँ हैं

स्रोर उसके 'ह' से केवल 'ह-कार' का ही बोध होता है। पंजाबी की तरह महा-प्राणों के उच्चारण में विभिन्न प्रकार के सिविशेष उच्चारण-परिवर्तन हिन्दी में नहीं होते और न गुजराती तथा पूर्वी बंगला की भाँति 'ह-कार' को लेकर विचित्र प्रकार के व्यंजन ध्विन-परिवर्तन ही होते हैं। हिन्दी की व्यंजन ध्विनयाँ विशिष्ट रूप से भारतीय हैं। दंत्य एवं मूर्द्धन्य ध्विनयाँ स्रन्य भारतीय भाषास्रों की तरह ज्यों-की-त्यों रखी गई हैं और वे स्रमियाँ स्रयवा पारसी गुजराती की तरह एक ही दन्तमूलीय समूह में परिवर्तित नहीं होतीं। कुछ ऐसी स्रावश्यक ध्विनयाँ भी हैं जो हिन्दी और स्रन्य भारतीय भाषास्रों में नहीं थीं। ये ध्विनयाँ हिन्दी के फ़ारसी से सुदीर्घ सम्पर्क होने के कारण उसमें स्रा गई; उदा० 'ज, श, फ, ख, गं इत्यादि। इनके स्रतिरिवत स्ररबी की भी दो ध्विनयाँ— 'क' तथा 'ऐन' वर्ण की ध्विन—हिन्दी ने स्रपना रखी हैं।

उपर्यं कत विशेषताग्रों के ग्रतिरिक्त हिन्दी के व्याकरण रूप भी ग्रन्य भारतीय भाषात्रों की तुलना में कम हैं। 'लिग्विस्टिक सर्वे ग्रॉफ़ इण्डिया' में हिन्दस्थानी व्याकरएा के मोटे-मोटे नियम एक पृष्ठ में ही आ गए हैं, जबिक ग्रवधी, बंगला, मराठी, तमिल, तेलुगु ग्रादि भाषाग्रों के लिए दो-दो पूरे भरे हुए पूष्ठ लगे हैं; पूर्वी पंजाबी में तीन पृष्ठ लगे हैं ख्रौर मैथिली में चार। स्रौर यह तो उस 'स्टैण्डर्ड' साहित्यिक हिन्दुस्थानी की बात है जिसमें 'नागरी-हिन्दी' तथा 'उर्दू' दोनों रूपों की व्याकरण-ग्रुद्ध 'साधु भाषा' सम्मिलित है, जिसे या तो पिंचभी उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण-पूर्व पंजाब के निवासी ही बोलते हैं, या ऐसे लोग बोलते हैं जिन्होंने स्कूलों में शुद्ध नागरी-हिन्दी श्रथवा उर्दू पढी हो। पछाँहे के लोगों को छोड़कर 'हिन्दी संसार' की साधारएा जनता द्वारा, तथा हिन्दी-क्षेत्र के स्रासपास के प्रदेशों में साधारएा जन द्वारा, जिसने हिन्द्स्थानी पढी नहीं, बोली जानेवाली ग्रत्यन्त प्राग्ययुक्त सार्वजनीन 'हिन्द्स्थानी' का व्याकरगा तो ग्रौर भी संक्षिप्त है। यह हिन्दी या हिन्दुस्थानी बिना लेश-मात्र भी मान-हानि के 'बाज़ारू हिन्द्स्थानी या बाज़ारू हिन्दी' कही जा सकती है, श्रीर यह भाषा भारत तथा विदेश में रहनेवाले साढ़े चौबीस करोड़ जनों को एक जीवित सुत्र में बाँधनेवाली मौलिक ग्रान्तर्देशिक या ग्रान्तर्जातीय भाषा है। ऐसी 'सर्वसाधारएा या बोलचाल की हिन्दुस्थानी' का व्याकरएा तो केवल एक पोस्टकार्ड पर लिखा जा सकता है।

श्रव स्वभावतः हमारे सामने 'हिन्दी या हिन्दुस्थानी' के विभिन्न रूपों का प्रश्न उठता है। इनमें व्याकरण-शुद्ध साहित्यिक रूप 'नागरी-हिन्दी' तथा 'उर्दू' भी श्रा जाते हैं, श्रौर साथ ही 'वोलचाल की हिन्दुस्थानी' के ग्रत्यन्त सरलीकृत व्याकरए।वाले वे श्रनेक रूप भी, जिनका व्यवहार श्राम जनता (विशेष-कर नगरों में) — श्रक्तगान सीमान्त प्रदेश से ब्रह्मदेश तक एवं हिमालय के पाद-प्रदेश के दक्षिण तक — कराची और पेशावर से डिब्रू गढ़ और चटगाँव, तथा श्रीनगर श्रीर दार्जिलंग से हैदराबाद श्रीर बंगलौर तक, करती है। नागरी-हिन्दी श्रथवा उर्दू की व्याकरणों की दृष्टि से इस भाषा के श्रनेक प्रादेशिक रूपान्तर दिखाई पड़ते हैं जिनमें व्याकरए। की न्यूनाधिक शुद्धता बदलती देखी जाती है, परन्तु ये भेद मूलगत नहीं हैं। इन विभिन्न प्रादेशिक रूपों में भी कुछ सर्वसाधारए। मूलाधार रूप उपादान इस प्रकार के हैं, जो ऊपर कहे हुए विस्तृत महादेश में बोली जाती हिन्दी (हिन्दुस्थानी) में सर्वत्र एक-से पाए जाते हैं। इन्हीं के कारण हिन्दी (हिन्दुस्थानी) व्यवहार की दृष्टि से श्रिखल भारत की वास्तविक राष्ट्रभाषा कहलाने योग्य है; इसे सारा देश समभता है—हिन्दू-मुसलमान के भेद को यहाँ स्थान नहीं है।

सन् १६४६ में नागरी-लिपि में लिखी हुई हिन्दी को अंग्रेजी के साथ हमारे संविधान में 'सरकारी भाषा' (Official Language) की मान्यता दी गई है। पर इस सरकारी भाषा हिन्दी का भविष्य रूप क्या होगा, इस विषय पर संविधान की ३५१ संख्यक धारा में कुछ इंगित किया गया है।

श्रव वह समय श्रा पहुँचा है जबिक हम हिन्दुस्थानी के सरल रूप, राहोरास्त एवं हाटबाजार की बोली को, जोिक सदा-सर्वदा श्रजस्न गित से बहती हुई प्रवाहिनी है, मान्य कर लें। यह धारा नागरी-हिन्दी तथा उर्दू की पठन-कक्षाश्रों, पांडित्यपूर्ण साहित्यों तथा व्याकरणों, उत्तरी भारत के श्रभिजात-वर्ग के घरों तथा श्रौपचारिक सम्मेलनों में ऐसे लोगों द्वारा बोली जाती भाषा से दूर स्वतन्त्र रूप से बहती रही है, जो जन्म से ही विशुद्ध हिन्दुस्थानी के वातावरण में पले हैं श्रथवा जिन्होंने बचपन से उर्दू या नागरी-हिन्दी के उच्च संस्कारों को श्राह्मसात् किया है। हमें श्रव इस भाषा के गुणों को देखते हुए यह श्रावश्यक वस्तु मुक्तकण्ठ से स्वीकृत कर लेनी चाहिए कि होनहार एवं हाटबाजार की श्राम जनता की सहज हिन्दुस्थानी ही भारत की वास्तविक राष्ट्रभाषा है। यह मान्यता सच्चे रूप में दी गई तभी सिद्ध हो सकती है जबिक हम इस सरल रूप को एक नियमित स्वरूप देकर उसका श्रयोग मुशिक्षित तथा मुसंस्कृत जनों में प्रचितत नागरी-हिन्दी तथा शिष्ट उर्दू के व्याकरण-शुद्ध रूपों के साथ-साथ एक विकल्प की तरह होने दें।

हमने ऊपर ब्राधुनिक भारत में हिन्दुस्थानी के स्थान को स्पष्ट करने की चेष्टा की है। यह बात तो सर्वविदित है कि उत्तरी भारत में यदि कोई

व्यक्ति वहाँ की जनता से विचार-विनिमय करना चाहता है, तो उसके लिए हिन्दी या हिन्दस्थानी के किसी भी एक रूप—नागरी-हिन्दी या उर्दु या केवल बाजारू हिन्दस्थानी-का ज्ञान ग्रनिवार्य हो जाता है। कलकता या ढाका ग्रानेवाले किसी एक गुजराती सज्जन को रेल, जहाज, बाजार, रास्तों में सभी जगह लोगों से बातचीत करने के लिए अपनी ट्ट-फटीं हिन्द्स्थानी का ही उपयोग करना पडेगा, चाहे वे उसका ग्रपनी मातृभाषा के काररा बहत-कुछ गुजरातीकरए। क्यों न कर डालें; हाँ, कुछ इने-गिने शिक्षित लेंगों से उनका काम श्रंग्रेज़ी से भी चल जाएगा। लगभग ३५ वर्ष से भी पहले की वात है, महात्मा गांधी कलकत्ता ग्राये थे। उस समय लेखक ने उनका हिन्दू-स्थानी में दिया हम्रा व्याख्यान सुना था। उस भाषा पर उनकी मातभाषा गुजराती का काफ़ी गहरा रंग चढा था; परन्त लेखक को उन दिनों के अपने हिन्दी के सीमित ज्ञान के बावजूद भी उस भाषा को समक्तने में बिलकूल भी कठिनाई नहीं हुई। इसी प्रकार एक बंगाली सज्जन अपनी टटी-फटी हिन्द-स्थानी के सहारे, फिर चाहे वह थोड़ी-बहत बंगालीकृत हो, उत्तर भारत में पश्चिमी कोने तक बडी स्रासानी से प्रयाग कर सकते हैं। यह इसी महान 'म्रादान-प्रदान ( मेल-मिलाप ) भाषा' की कृपा का फल है कि प्रवास या साधाररातया अन्य सम्पर्कों के अवसर पर हमें प्रादेशिक भाषाओं की विभि-न्नता उत्तर भारत में (द्राविडभाषी दक्षिरा की तुलना में) बिलकूल भी नहीं ग्रखरती। रास्ते में एकत्रित हए लोगों के ऐसे भण्ड हमें मिलेंगे जिनकी ग्रापस में बोली जाती स्थानीय भाषा हम बिलकूल भी न समभें; परन्तू उनमें से भी १० प्रतिशत लोग ऐसे निकल ही ग्राएँगे जो सहज हिन्दुस्थानी में किये हुए किसी प्रश्न का उत्तर, समभ में ग्रा जाने लायक हिन्द्स्थानी से मिलती-जलती-सी भाषा में अवश्य दे ही देंगे। यह बात आपको सर्वत्र मिलेगी; चाहे ग्राप कुमिल्ला जाएँ या दार्जिलिंग, नोग्राखाली या बरिशाल, चाईबासा या पूना, पूरी या पेशावर, जोिक सारे हिन्दी या हिन्दुस्थानी क्षेत्र के बिलकूल बाहर पड़ते हैं। भारत में आनेवाला अंग्रेज थोड़ी-सी 'बाजारू हिन्द्स्थानी' सीख लेता है, श्रौर उसीसे उत्तर भारत के शहरों श्रौर गाँवों तथा दक्षिगा भारत के बड़े शहरों तक में उसका काम अच्छी तरह चल जाता है। लन्दन में चटगाँव, कलकता, मद्रास म्रादि भारतीय बन्दरगाहों पर काम करके गये हुए एक मलयदेशी नाविक ने, तथा भारत में तीन वर्ष तक मऊ, पेशावर, कलकत्ता तथा लाहौर की छावनियों में रहकर गये हुए एक अंग्रेज सैनिक ने, स्कॉटलैण्ड के सुदूर उत्तर के स्रोबन (Oban) नगर में हैदराबाद-

दक्कन की रेल-कम्पनी में काम करके लौटे हए एक स्कांच मजदूर ने, तथा ग्रीस की राजधानी ग्रथेन्स में भारत के ग्रीक फर्म राली बदर्स की रंगून एवं कलकत्ता-स्थित ग्रॉफ़िसों में कर्मचारी का काम करके लौटे हए एक ग्रीक सैनिक श्रफ़सर ने-इन सबने समय-समय पर भारत के बाहर भिन्न-भिन्न जगहों पर लेखक को हिन्द्स्थानी में सम्बोधित किया है। अन्दमान द्वीपों में पोर्ट ब्लेयर की भारतीय कैदियों की बस्ती में भी मुख्यतः प्रचलित भाषा का स्थान चलतू हिन्दूस्थानी ही है, यद्यपि कैदी लोग भारत के विभिन्न भागों के निवासी हैं। उत्तर भारत में घमक्कड 'साध-संन्यासी' लोग ग्रपने 'संघ' बना-कर विभिन्न प्रदेशों में घूमते समय स्थानीय जनों से इसी हिन्दी या हिन्दस्थानी में ही बातचीत करते हैं; यहाँ तक कि बंगाल में (तथा जहाँ तक लेखक ने सूना है, ग्रार्यभाषी भारत के ग्रन्य भागों में भी) हिन्दी या हिन्द्रस्थानी तो 'साधु-संन्यासी' लोगों की स्वाभाविक भाषा ही समभी जाती है। 'साधु' लोग निरन्तर विचरए एवं भ्रमए। की भावना से प्रेरित होकर घरबार छोड़कर सदूर ग्रपरिचित देशों तथा तीर्थस्थानों की यात्रा करते रहते हैं, ग्रौर हिन्दू-धर्म के धार्मिक जीवन के एक ग्रखिल भारतवर्षीय दिष्टकोरा में उनका विशिष्ट स्थान होता है। उत्तर भारत की धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थिति में ऐसी एक 'सध्वकड' भाषा का अपना खास स्थान है। उपर्यवत परिभ्रमण तथा हिन्दु धर्म की म्रखिल भारतीयता-इन दोनों वस्तुम्रों की भाषागत म्रभिव्यक्ति हमें पूर्णतया हिन्दी या हिन्दुस्थानी में मिलती है। केवल बंगला या गुजराती, पंजाबी या मराठी का ज्ञान किसी व्यक्ति को प्रांतों के संकृचित क्षेत्र तक ही सीमित रख सकता है; परन्त्र हिन्दी या हिन्द्स्थानी को लेकर वह ग्रखिल भारतीय बन जाता है: सर्वसाधारएा की भावना भी यही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्द्स्थानी उत्तरी या श्रार्य भारत के वातावरए। में पूर्णतया छाई हई है।

हिन्दी या हिन्दुस्थानी भाषा तो हमारे यहाँ हमेशा से ही थी, परन्तु हमारे राजनीतिक कार्यकरों की दृष्टि में भारतीय जीवन में उसका महत्त्व पिछले कुछ दशकों में ही म्राकर खड़ा हुम्रा। उन्नीसवीं शती के म्रन्तिम चतुर्थांश में लगभग नवें दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुम्रा। म्रब म्रंग्रेजी पढ़े हुए भारतीय शिक्षित वर्ग ने भी म्रपने देश के पुनरुज्जीवन के विषय में विचार करना म्रारम्भ किया। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तरी भारत तथा मद्रास प्रेसिडेंसी, सभी प्रदेशों के देशभक्त कार्यकर्ता एवं नेता म्रपने देश का पुनरुद्धार करने को कटिबद्ध हुए। इस महान् कार्यं को सफल

करने के लिए उनमें ग्रापस में जितने भी विचार-विनिमय, वादिववाद ग्रादि होते थे, वे सारे ग्रंग्रेजी में ही होते थे। करीब ४५ वर्ष पहले, जब हम लोग पाठशाला में पढ़ते बालक थे, मुभे याद है, डेरा-इस्माइल-खाँ या किसी ग्रन्य पश्चिमोत्तर प्रदेशीय शहर के रहनेवाले एक पंजाबी राष्ट्रीय प्रचारक कलकत्ता में ग्राये थे। उस समय को देखते हुए ग्रत्यन्त उत्तेजनापूर्ण, ग्रंग्रेजों के विरुद्ध, दिये जाते उनके व्याख्यानों से विद्याध्यों में देशभित की एक लहर-सी ग्रा गई थी। मजा यह था कि ये सारे व्याख्यान ग्रंग्रेजी में दिये जाते थे। हम लोग श्री टाहिलराम गंगाराम के पीछे-पीछे कलकत्ता की सड़कों पर एक साथ उनका ग्रंग्रेजी में बनाया हुग्रा 'राष्ट्रीय गीत' गाते हुए घूमा करते थे। उस गीत की प्रारम्भिक पंक्तियाँ इस प्रकार थीं:—

"God save our Ancient Hind, Ancient Hind, once Glorious Hind;

From Kashmir to Cape Comorin.' इत्यादि । यह बंग-भंग के कुछ पहले की बात है जबिक स्वदेशी श्रान्दोलन का तूफ़ान-सा श्राया श्रीर भारत में एक नये राजनीतिक युग का सूत्रपात हो गया । स्वदेशी श्रान्दोलन के साथ-साथ एक 'स्वीयमेव, स्वदेशीयमेव' की-सी भावना हममें श्रा गई । स्कूल में हम लोग श्रंग्रेजी से श्रमिश्रित विशुद्ध बंगला बोलने का प्रयत्न किया करते थे । श्रंग्रेजी शिक्षाप्राप्त भारतीयों के दिमाग में बसी हुई इस 'कमजोरी' को, कि हम लोग श्रपनी मातृभाषा में हमारी शिक्षा एवं संस्कार की भाषा (श्रंग्रेजी) के शब्द मिलाए बिना बोल ही नहीं सकते, दूर करने की हमारी तीव इच्छा थी ।

बंगाल से प्रारम्भित राष्ट्रीय आन्दोलन की कामना अखिल भारतीय रूप धारण करने की थी। स्वदेशी आन्दोलन का प्रारम्भ होने से पहले, बंकिम चन्द्र चटर्जी, केशवचन्द्र सेन, भूदेव मुखर्जी, स्वामी विवेकानन्द और रवीन्द्रनाथ ठाकुर सरीखे बंगाल के सभी राष्ट्रीय विचारधारा के लेखक, जिन्होंने स्वदेशी आन्दोलन का मार्ग प्रशस्त किया, हमेशा एक और अविभाज्य भारत की बात सोचते थे। महान् उपन्यासकार और विचारक बंकिमचन्द्र चटर्जी (१८३८-१८६४) ने मातृभूमि की कल्पना देवी-स्वरूपिणी माता के रूप में, भगवती उमा और श्री और वाक् के रूप में की और उनके राष्ट्र-गान 'वन्द्रे मात्रस्म्' ने स्वतन्त्रता के राष्ट्रीय आन्दोलन को सर्वाधिक प्रभावकारिणी आदर्श-शक्ति प्रदान की। भारत-माता की कल्पना बंगाल के इन राष्ट्रीय कार्यकरों के साथ विकसित हुई। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध 'भारत-माता' चित्र अगली

शातब्दी के प्रारम्भिक दिनों में श्रंकित किया श्रौर श्रपने देश तथा इसके इतिहास के एक प्रकार से पुनरद्घाटन से प्राप्त नये-नये उत्साह तथा श्रंग्रेजों की साम्राज्य-वादी नीति के प्रति घृगा की भावना ने इस इच्छा को जन्म दिया कि देश की श्रपनी परम्पराश्रों श्रौर श्रपनी भाषाश्रों का श्रवलम्बन ग्रह्ण किया जाए। उत्तर-भारत के प्रति—रामायण, महाभारत तथा भागवतपुराण के, बुद्ध, श्रशोक, विक्रमादित्य श्रौर हर्ष के, पृथ्वीराज चौहान, प्रतापिसह श्रौर श्रकबर के देश के प्रति—वंगाल में सदैव से भावुकतापूर्ण ग्रादर का भाव रहा है श्रौर उत्तर-भारत की भाषाश्रों, ब्रजभाषा श्रौर हिन्दी को बंगाल का सहज सद्भाव प्राप्त हुश्रा। सारे देश को, कम-से-कम उत्तर-भारत के लोगों को, एक सूत्र में बाँधनेवाली शक्ति के रूप में हिन्दी की सम्भावनाश्रों के प्रति सबसे पहले बंगाल के राष्ट्रीय नेता जागरूक हुए श्रौर उन्होंने ग्रपने बंगला लेखों में इस बात का समर्थन किया कि उत्तर-भारत की सर्वसाधारण जनता को एकता के सूत्र में बाँधनेवाली भाषा के रूप में हिन्दी का उपयोग किया जाना चाहिए।

• ई० सं० १८७५ में (बंगला संवत् १२८० के चैत्र ५ को) महान् धार्मिक सुधारक एवं नेता केशवशन्द्र सेन ने अपने पत्र 'सुलभ समाचार' में निम्न विचार व्यक्त किया था। बंगला उच्चारगानुसार वर्गा-विन्यास में थोड़ा फेरफार करके ये विचार ज्यों-के-त्यों यहाँ दिये जाते हैं:—

"यदि भारतवर्ष एक ना हइले भारतवर्षे एकता ना हय, तबे ताहार उपाय कि ? समस्त भारतवर्षे एक भाषा व्यवहार कराइ उपाय । एखन जतोगुलि भाषा भारते प्रचलित म्राछे, ताहार मध्ये हिन्दि-भाषा प्राय सर्वत्र-ह प्रचलित । एइ हिन्दी-भाषा के यदि भारतवर्षेर एकमात्र भाषा करा जाय, तबे ग्रनायासे शीघ्र सम्पन्न हइते पारे । किन्तु राजार साहाय्य ना पाइले कखनो-इ सम्पन्न हइबे ना । एखन इंग्रेज-जाति ग्रामादेर राजा । ताँहारा जे ए प्रस्तावे सम्मत हइबेन, ताहा विश्वास करा जाय ना । भारतवासीदेर मध्ये ग्रनैक्य थाकिबे ना, ताहारा परस्पर एक हृदय हइबे, इहा मने करिया हय-तो इंग्रेजेर मने भय हइबे । ताँहारा मने करिया थाकेन जे, भारतवासीदेर मध्ये ग्रनैक्य गाथाकिले ब्रिटिश साम्राज्य स्थिर थाकिबे ना । भारतवासीदेर मध्ये ग्रनैक्य ना थाकिले ब्रिटिश साम्राज्य स्थिर थाकिबे ना । भारतवासीदेर मध्ये जे-सकल बड़ो-बड़ो राजा ग्राछेन, ताँहारा मनोयोग करिले, ए कार्यटी ग्रारम्भ करिते पारेन । भारते एक कप करिते चेष्टा करा कर्तव्य । भाषा एक ना हइले एकता हइते पारे ना । जोगेन्द्रनाथ गुप्त, ''सुलभ समाचार ग्रो केशवचन्द्र र राष्ट्र-वार्गी', भाग-१, कलकत्ता, बंगला संवत् १३४६।)

उपर्युक्त उद्धरण में व्यक्त भावनाग्रों में देशभिक्तपूर्ण व्यग्रता ग्रौर करुणा-जनक सरलता के साथ यह मान लिया गया है कि राष्ट्रीय एकता लाने के लिए समस्त भारत में एक ग्रकेली भाषा ग्रपनाने की समस्या का समाधान बड़ा सरल है ग्रौर उस समय के लिए यह सर्वथा स्वाभाविक था कि लोग इस समस्या में निहित उन किठनाइयों की कल्पना न कर सकें, जिनका ग्राज लगभग एक शताब्दी बाद हमें सामना करना पड़ रहा है। ग्राशावाद के इसी स्वर में एक लेखक ने बंकिमचन्द्र चटर्जी के साहित्यिक पत्र 'बंग दर्शन' में १८७७ ई० में (बंगला संवत् १२८४ के ग्रंक १, पृ० ४०-४६ पर) एक 'भारते एकता' शीर्षक लेख लिखा था, जिसे बालमुकुन्द गुप्त ने ग्रपने पत्र 'भारत-मित्र' में (सन् १९०४ में) उद्धृत किया था; हो सकता है कि इस लेख के लेखक स्वयं बंकिमचन्द्र रहे हों। उक्त लेख का कुछ ग्रंश कितपय ग्रावश्यक वर्ण-विन्यास के हेर-फेर के साथ यहाँ उद्धृत किया जाता है—

"उपसंहार-काले सुशिक्षित बंगवासी-गएा-के एकिट कथा बिलते इच्छा किर । इंग्रेजी भाषा द्वारा जाहा हउक, किन्तु हिन्दि शिक्षा ना करिले कोनो कमे-इ चिलबे ना । हिन्दि भाषाय पुस्तक ग्रो वक्तृता द्वारा भारतेर ग्रिधकांश स्थानेर मंगल-साधन करिबेन, केवल बाङ्गला ग्रो इंग्रेजी चर्चाय हइबे ना । भारतेर ग्रिधवासी संख्यार सिहत तुलना करले, बाङ्गला ग्रो इंग्रेजी कय जन लोक बिलते ग्रो बुिभते पारेन ? बाङ्गलार न्याय जे हिन्दिर उन्नित हइतेछ ना, इहा देशेर दुर्भाग्येर विषय । हिन्दि-भाषार साहाय्ये भारतवर्षेर विभिन्न प्रदेशेर मध्ये जाँहारा ऐक्य-बन्धन संस्थापन करिते पारिबेन, ताँहारा-इ प्रकृत भारत-बन्धु नामे ग्रिभिहित हइबार योग्य । सकले चेष्टा करुन, यत्न करुन, जतो दिन परे-इ हउक, मनोरथपूर्ण हइबे ।"

ई० सन् १८६२ के ग्रासपास, कोई ६० वर्ष पहले, बिहार के शिक्षा-विभाग के एक परिदर्शक, महान् लेखक तथा शिक्षाविशारद श्री भूदेव मुखर्जी ने निम्नांकित विचार ग्रपनी पुस्तक 'ग्राचार-प्रबन्ध' (१वीं ग्रावृत्ति, चूँचुड़ा, बंगीय संवत् १३२८, पृ० १६०) में प्रदर्शित किये थे। भूदेव बाबू के प्रयत्नों द्वारा ही मुख्यतः बिहार के न्यायालयों में देवनागरी तथा कैथी लिपि का व्यवहार स्वीकृत हुग्रा था। उनका कहना यह है—

"भारतवासीर चिलत भाषागुलिर मध्ये हिन्दी-हिन्दुस्थानी-इ प्रधान, एवं मुसलमानदिगेर कल्यारो उहा समस्त-महादेश-व्यापक। स्रतएव स्रनुमान करा जाइते पारे जे, उहाके स्रवलम्बन करिया-इ कोनो दूरवर्ती भविष्य काले समस्त भारतवर्षेर भाषा सम्मिलत थाकिबे।" इतिहासवेता के रूप में भूदेव मुखर्जी भली भाँति समभ सके कि १ प्रवीं शती में मुगल दरबार के मुसलमान उमरावों, हुक्कामों और सिपाहियों का हिन्दी-हिन्दुस्थानी के प्रसार में कितना बड़ा हाथ रहा है। ऊपर उद्धृत पुस्तक में एक ग्रन्थ स्थान पर (पृ० १) उन्होंने ग्राधृनिक भारतीय भाषाग्रों को मिलानेवाली महान् भाषा के रूप में संस्कृत के महत्त्व पर जोर दिया है।

ग्रायीवर्त की महान ग्राधनिक भाषा के रूप में हिन्दी का बंगाल में तो सम्मान था ही। उधर भारत के दूसरी भ्रोर दयानन्द सरस्वती ने, जो मूलतः गुजराती थे, हिन्दू समाज का सूधार करने ग्रौर ग्रपने मत के ग्रनुरूप वैदिक धर्म को पुनरुज्जीवित करने के विचार से ग्रपनी कलकता-यात्रा के बाद पंजाब में श्रार्य-समाज की स्थापना की तथा हिन्दुश्रों में, जो केवल फारसी श्रीर उर्दू ही पढते तथा काम में लाते थे भ्रौर इस तरह इस्लाम के वातावरएा से घिरे रहते थे, ग्रराष्ट्रीयता को रोकने के प्रभावकारी साधन के तौर पर उन्होंने संस्कृतपूर्ण हिन्दी को अपनाया। स्वामी दयानन्द से कुछ पहले पंजाब में ब्रह्म-समाज के बंगाली प्रचारक तथा शिक्षा-शास्त्री नवीनचन्द राय ने पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के हिन्दुश्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा के रूप में नई-नई उभरती हई संस्कृतगभित हिन्दी का पक्ष-समर्थन किया। इस प्रकार हिन्दी को बंगाल पंजाब तथा गजरात से सबल समर्थन प्राप्त हमा। महाराष्ट में सन १८६४ ई० में कम-से-कम दो लेखकों ने अखिल-भारतीय भाषा के प्रश्न पर विचार किया-शंकर रामचन्द्र हातवलरा ने (अपनी एक-भाषा में), जिन्होंने किसी विशिष्ट भाषा की सिफारिश नहीं की, और केशव वामन पेठे ने (अपनी राष्ट्र-भाषा में), जिन्होंने हिन्दी का प्रस्ताव किया।

स्वदेशी अपन्दोलन का आरम्भ होते ही उपेक्षित मातृभाषा का प्रश्न चिंत होने लगा, विशेषतः बंगाल में, जहाँ पर कि भाषा, विभक्त बंगदेश के ऐक्य की अमर प्रतीक थी। परन्तु अब भी हिन्दुस्थानी को उसका उपयुक्त स्थान न मिल सका था। परन्तु बंगाल के राजनीतिक नेताओं में से एक पत्र-कार स्व० कालीप्रसन्न काव्यविशारद ने हिन्दुस्थानी के महत्त्व का सबसे पहले उस समय भी अनुभव किया, और एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत की रचना भी हिन्दी में की। इसे सन् १६०५-१२ के स्वदेशी आन्दोलन् के दिनों में बंगाली नवयुवक कलकत्ता की सड़कों पर तथा अन्यत्र भी गाते फिरा करते थे। गीत की प्रारम्भिक पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार थीं—

"भैया, देश का ई क्या हाल।

खाक मिट्टी जौहर होती सब, जौहर है जंजाल।"

ग्रन्त में यह पंक्ति थी-

"हो मतिमान् देश की सन्तान, करो स्वदेश-हित ।"

हिन्दस्थानी के सर्वाग्र न ग्रा सकने का एक कारए। यह था कि बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब ग्रादि प्रान्तों की भाँति हिन्दुस्थानी क्षेत्र (बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा ग्रन्य प्रदेशों ) की जनता राजनीतिक दृष्टि से उतनी जाग्रत नहीं हुई थी। परन्तु महात्मा गांधी की तीक्ष्ण एवं व्यवहारपूर्ण दृष्टि से हिन्दस्थानी का महत्त्व छिपा न रह सका; उन्होंने हिन्दी या हिन्दस्थानी को उत्तर भारत की ग्राम जनता में राजनीतिक चेतना लाने के एकमात्र साधन क्रप में पहले-पहल देखा। इसके अतिरिक्त, उनके दृष्टिकोगानुसार हिन्दुस्थानी भारत के समस्त जनों को एक सूत्र में बाँधनेवाली तथा उनकी एकता का प्रतीक-स्वरूप थी। जब बुद्धिजीवियों ने अब तक अंग्रेज़ी के उपयोग द्वारा आई हई एकान्तता को छोड़कर सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन में हिन्दुस्थानी का उपयोग आरम्भ किया, तो उत्तर भारत की जनता ने, जहाँ भी हिन्दुस्थानी समभी जाती थी, इस म्राह्वान का बड़े उत्साह से स्वागत किया। इस प्रकार जनता तक पहुँच सहज बनी ग्रौर सुदूर भविष्य में प्रभाव डालनेवाली एक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषागत कान्ति का, विशेषतः उत्तर भारत की जनता में, जो वर्तमान शताब्दी के दूसरे दशक से पहले तक मूख्यतः शिक्षा में पिछडे होने के कारण राजनीतिक चेतनाविहीन थी, सुत्रपात हुन्ना।

हिन्दुस्थानी बोलने या व्यवहार करनेवालों में से सभी की वह मातृभाषा नहीं है। सुशिक्षित वर्गों के बाहर इसके बोलचाल के विभिन्न रूप
'बोलियों' के रूप में ही व्यवहृत होते हैं। भारतीयकृत नाम 'हिन्दुस्थानी' का
मूल फ़ारसी रूप हिन्दुस्तानी' का व्यवहार श्रारम्भ हुए श्रमी बहुत समय नहीं
हुश्रा है। 'हिन्दुस्तानी' शब्द का श्रथं होता है 'हिन्दुस्तान की (भाषा)'; श्रौर
'हिन्दुस्तान', यह शब्द, मुस्लिम काल में अपने सीमित श्रथं में पंजाब तथा
बंगाल के बीच के उत्तर-भारतीय मैदान के लिए प्रयुवत होता था। पूरबी
हिन्दी तथा बिहारी बोलनेवाला पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार का भाग, जो
'पूरब' कहलाता है, भी इसी 'हिन्दुस्तान या हिन्दुस्थान' का ही एक हिस्सा
है। बंगाल में बंगला न बोलनेवाले तथा बिहार या उत्तर प्रदेश के लोगों को
'हिन्दुस्थानी' ग्रथवा 'पश्चिमी' कहा जाता है। परन्तु 'पंजाबी' या राजस्थान
के निवासी 'मारवाड़ी' इन हिन्दुस्तानियों (या हिन्दुस्थानियों) से भिन्न गिने
जाते हैं। सारे मुसलमान राजत्व-काल में जिस प्रकार दक्षिणी प्रदेश के लिए
'दक्कन' (दखन, दकन) शब्द का उपयोग हुश्रा है, उसी भाँति उत्तर के लिए

'हिन्दुस्तान' का व्यवहार हुम्रा है। लुधियाना एवं म्रम्बाला के बीच में स्थित 'सरहिन्द' (फ़ारसी 'सर-इ-हिन्द' = हिन्द या भारत का मस्तक) से इस 'हिन्दु-स्तान' की पश्चिमी सीमा का ग्रारम्भ गिना जाता है। युरोपीय प्रवासियों के उल्लेखानुसार, 'हिन्द्स्तानी' (इन्दोस्तानी) शब्द का उक्त भाषा के (बोलचाल के रूप के) ग्रर्थ में प्रयोग, कम-से-कम १७वीं शती ई० के ग्रारम्भ में शुरू हो गया था । उनके मतानुसार, उतरी भारत में यदि उस समय कहीं इसका प्रयोग होता था तो वह 'बैनियन या बनिया' (ग्रर्थात देवनागरी) लिपि में लिखकर ही होता था। चाहे उत्तरी भारतीय शहरों में हो या सूरत में, या कहीं ग्रन्यत्र, जहाँ भी यूरोपीयों को भारतीयों से काम पड़ता था, उन्हें इस चालू हिन्दुस्तानी का ही म्राश्रय लेना पड़ता था । भारतीय व्यवसाय में लगे हुए म्रापने डच मालिकों की सुविधा के लिए, जे० जे० केटेलेयर (J. J. Ketelaer) ने १७१५ ई० में डच भाषा में हिन्द्स्थानी भाषा का सर्वप्रथम यूरोपीय व्याकरण लिखा था, जिसका एक लाटिन अनुवाद हॉलैण्ड में लायडेन (Leyden) से १७४३ ई० में प्रकाशित हम्रा था। (इस विषय में द्रष्टव्य—'नागरी प्रचारिसी सभा' बनारस द्वारा सं० १६६० वि० में प्रकाशित 'द्विवेदी स्रभिनन्दन ग्रन्थ', पृ० १६४-२०३ में लेखक का हिन्दुस्तानी का सबसे प्राचीन व्याकरगा' शीर्षक लेख; तथा लाहौर से प्रकाशित Bulletin of the Linguistic Society of India, पृष्ठ ३६३-३८४ में लेखक का The Oldest Grammar of Hindustani शीर्षक लेख; तथा J. Ph. Vogel का BSOS, १९३६, ग्रंक ८, पु० ८१७-८२२ में স্কাগ্রির Joan Josua Ketelaer of Elbing, Author of the first Hindustani Grammar शीर्षक लेख ।) 'हिन्दुस्तान' (तथा उससे प्राप्त विशे-षएा रूप 'हिन्दुस्तानी') शब्द, जैसा पहले कहा जा चुका है, फ़ारसी भाषा का समास शब्द है। ग्राध्निक फ़ारसी शब्द 'ग्रस्तान्' या 'इस्तान्' प्राचीन पार-सीक 'स्तान' = संस्कृत 'स्थान', का भारतीयीकरण कर लेने से हमें 'हिन्द्स्थान' शब्द मिलता है। साधाररातया हिन्दुत्रों में यही रूप धीरे-धीरे प्रचलित भी हो गया। स्राम तौर से बंगला, महाराष्ट्री तथा गुजराती में 'थ'-वाले रूप का ही प्रचलन है। केवल नागरी हिन्दी में फ़ारसी का विशुद्ध रूप दिखाने ग्रथवा ग्रपने उर्दू के सम्पर्क के कारएा 'त'-वाला रूप ही चलता है, क्योंकि उर्दू में तो भार-तीय छाया भी वर्जित है। 'हिन्दुस्तानी' तथा 'हिन्दुस्थानी' इन दोनों शब्दों में एक बड़ा सुक्ष्म-सा अन्तर है। 'थ'-वाले रूप से किसी एक बंगाली, महाराष्ट्रीय या गुजराती सज्जन को एक ऐसी भाषा का बोध होता है जिसे वह सरलता से समभ सकता है, तथा जो उर्दू की तरह फ़ारसी शब्दों से लदी हुई नहीं है।

यही 'थ-वाला रूप उत्तरी भारत के हिन्दुओं के मुँह से प्रायः सुना जाता है, यद्यपि नागरी-हिन्दी में प्रायः 'थ'-वाला रूप लिखा नहीं जाता । दूसरी ग्रोर, 'त'-वाले फ़ारसी शब्द 'हिन्दुस्तानी' से प्रायः भारतीय मुसलमान, ग्रंग्रेज तथा ग्रन्य विदेशी जन, उर्दू के सदृश भाषा या उर्दू ही का ग्रंथ लगाते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के श्रनुसार हमें हिन्दुस्थानी के निम्नांकित विभिन्न रूप प्राप्त होते हैं—

(१) उर्दु भाषा-यह फ़ारसी-ग्ररबी लिपि में लिखी जाती है जो फ़ारसी लिपि में सिवशेष भारतीय ध्वनियों के लिए तीन नये वर्ण (टे, डाल, ड़े) जोड़-कर बनाई गई है। (फ़ारसी लिपि स्वयं अरबी लिपि ही है, जिसमें चार नये वर्ण फ़ारसी भाषा की सुविधा के लिए बढ़ा दिये गए हैं।) उर्दू अफ़ग़ान प्रदेश की सीमा से लेकर बंगाल तक के उत्तरी भारत के सारे शरीफ़ मुसलमानों की साहित्यिक भाषा है। पूर्वी पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा कुछ ग्रंशों में हैदराबाद-दक्कन के कूलीन मूसलमान अपने घरों में इसका विशुद्ध रूप बोलते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं। शहरों के रहनेवालों में बोलनेवाले की शिक्षा तथा सामाजिक स्तर के अनुसार इसमें न्यूनाधिक परिमाण में स्थानीय बोलियों का मिश्रण रहता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के शिक्षित मुसल-मान भी स्रक्सर इसका व्याकरण-शुद्ध रूप बोलने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु जनकी उर्दू प्रायः अशुद्ध तथा पूर्वी हिन्दी एवं बिहारी प्रयोगों से मिश्रित रहती है। पंजाब में भी शिक्षा ग्रौर सामाजिक स्तर के अनुसार ही पंजाबी का कम या श्रधिक मिश्रग् रहता है। सुसंस्कृत पंजाबी मुसलमान श्रापस में पंजाबी का भी व्यवहार करते नहीं हिचकते, श्रीर फ़ारसी लिपि में लिखे पंजाबी साहित्य के विषय में भी उन्होंने कुछ कार्य किया है। स्वाभिमान की भावना की वृद्धि के साथ-साथ उर्दू अपने शुद्ध रूप में बहुत-से उत्तर-भारतीय मुसलमानों की घर की भाषा भी बनती जा रही है। केवल बंगाली मुसलमान श्रव तक उर्दू को अपना नहीं सके; वे अपनी मातृभाषा बंगला को ही पकड़े हुए हैं। वास्तव में पिछले कुछ वर्षों तक कुलीन बंगाली मुसलमानों के जीवन पर उर्दू का किञ्चित भी प्रभाव न पड़ा था। यदि कभी कौटुम्बिक पत्र-व्यवहार में वे बंगला का व्यवहार न भी करते थे, तो उसके बदले फ़ारसी का उपयोग करते थे, पर उर्द कातो कभी नहीं।

हिन्दुस्थानी के इस 'उर्दू' रूप का १७वीं शती ई० पूर्व कोई ग्रस्तित्व ही न था। इधर इसकी शब्दावली ग्रत्यधिक फ़ारसीकृत हो गई, यहाँ तक कि कई बार पूरे-के-पूरे वाक्य केवल एकाध भारतीय—ग्रर्थात् हिन्दी—शब्द या शब्दांश को छोड़कर बिलकुल फ़ारसी तथा ग्ररबी शब्दों से ही बने हुए होते हैं।
यह भाषा उन हिन्दुश्रों को, जिन्होंने इसका ग्रभ्यास न किया हो, समभ में तो
नहीं ही ग्राती; उनके ग्रतिरिक्त ऐसे बहुत-से मुसलमान भी इसे नहीं समभ
सकते जो फ़ारसी या ग्ररबी के मौलवी ग्रथवा ग्रालिम-फ़ाजिल नहीं हैं। परन्तु
उद्दें की फ़ारसी-ग्ररबी शब्दावली एवं फ़ारसी-ग्ररबी लिपि (जिसके कारए)
ग्ररबी के शब्द उद्दें में बड़ी सरलता से ग्रपनाए जा सकते हैं) भारतीय मुसलमानों के लिए सबसे बड़े ग्राकर्षण हैं। इनके ग्रतिरिक्त उनके लिए यह तथ्य
भी कम ग्राकर्षक नहीं है कि सारा उद्दें साहित्य मुसलमानी भावना, विचार
एवं प्रेरणा पर ही ग्राधारित है। इस दृष्टि से उद्दें बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश,
पंजाब, बंगाल, ग्रासाम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, सिन्ध, यहाँ तक कि ब्राविड़भाषी दक्षिण के मुसलमानों की भी महान् सांस्कृतिक भाषा बन गई। (उदा०
पूर्वी बंगाल के मुसलमान उद्दें को 'नबीजी-की-भाषा' ग्रर्थात् 'पैगम्बर मुहम्मद
साहव की भाषा' कहकर पुकारते हैं।) बंगाल के दोनों विश्वविद्यालयों में उद्दें
को, फ़ारसी तथा ग्ररबी के साथ-साथ, एक प्राचीन रीति-समृद्ध या उच्चश्रेणी
की (Classical) भाषा का पद प्रदान किया गया है।

उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी पंजाब के कुछ हिन्दू भी घर में न्यूनाधिक ग्रंशों में फ़ारसीकृत उर्दू का व्यवहार करते हैं। इनके ग्रतिरिक्त, खासकर पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा निजाम के राज्य के बहुत-से हिन्दू उर्दू पढ़ते भी हैं। परन्तु इन हिन्दुओं के उर्दू से सम्पर्क रहने का कारण उनका मुग़ल-राज्य-व्यवस्था एवं कचहरी के साथ रहा हुग्रा दीर्घकालीन सम्बन्ध था, जिसके कारण उनके लिए फ़ारसी का ज्ञान ग्रनिवायं-सा हो गया था। ग्रब वे भी धीरे-धीरे हिन्दी की ग्रोर ग्राक्षित हो रहे हैं; ग्रौर ग्रव, भूतपूर्व निजाम राज्य में मराठी, तेलुगु ग्रौर कन्नड़ को उनका उचित स्थान मिल गया है ग्रौर हिन्दी (संस्कृतपूर्ण) को भी वह स्थान प्राप्त हो गया है जिससे यह वंचित रखी गई थी।

रोमन ग्रक्षरों में लिखी हुई उर्दू को ब्रिटिश-भारतीय सैन्य-विभाग में ग्रंग्रेजी के पश्चात् दूसरा स्थान प्राप्त था ग्रीर हिन्दुस्तानी जाननेवाले भारतीय सैनिकों के लिए सैन्य-विभाग ने रोमन उर्दू की कुछ छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित की थीं। भारतीय ग्रग्न्यास्त्रदल का ग्रादर्श-वाक्य भी 'इज्जत-ग्रो-इक्रबाल' (सम्मान एवं सौभाग्य) रखा गया था, जिसके दोनों शब्द उर्दू में ग्ररबी से लिये हुए हैं। कुछ हद तक ईसाई मत-प्रचार के लिए भी उत्तरी भारत के शहरों में रोमन उर्दू का प्रयोग किया गया है। लखनऊ ग्रादि जगहों से इसमें कई बार पुस्तक-पुस्तिकाएँ प्रकाशित होती रहती हैं। एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने

उर्दु को ग्रंग्रेजी के पश्चात द्वितीय राजभाषा कां-सा स्थान दे रखा था। महा-रानी विक्टोरिया को भी जब कोई एक भारतीय भाषा सीखने की इच्छा हुई तो उन्हें फ़ारसी लिपि में उर्दू सिखाई गई। यूरेशियाई तथा श्रांग्ल-भारतीय बच्चों को भी युरोपियन स्कूलों में जब कोई भारतीय भाषा पढ़ाना आनश्यक समभा जाता था, तो फ़ारसीपूर्ण उर्द् को ही ग्रवसर दिया जाता था। ग्रब नागरी-हिन्दी उसका स्थान ले रही है। सरकारी 'म्रॉल-इण्डिया-रेडियो' के दिल्ली तथा ग्रन्य स्टेशनों से सुनाए जानेवाले 'हिन्दुस्तानी' संवाद प्रायः फ़ारसी से बिलकुल लदी हुई उर्दू में ही होते थे । हिन्दी या हिन्दुस्थानी शब्दों की जगह जान-बूभ-कर फ़ारसी-ग्ररबी शब्दों को रखा जाता था। (उदा० 'प्रधान मन्त्री' के बदले 'वजीरे-माला', 'लड़ाई' के बदले 'जंग', 'गेहूँ' के लिए 'गन्द्रम', या 'मीठा' के लिए 'शीरीं'।) संस्कृत तथा बहुत-से प्रचलित हिन्दी शब्दों को ध्यान से पुरे रखा या निकाल दिया जाता था, ग्रौर विशुद्ध उर्दु शैली कायम रखने का प्रयत्न किया जाता था। यही हाल सरकारी युद्ध-सम्पिकत प्रचार के लिए तैयार वाक-चित्रों की 'हिन्दुस्तानी' का था। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ़ारसीपूर्ण उर्दू को भारत की ब्रिटिश सरकार की श्रोर से भी बहुत-कुछ सहायता प्राप्त थी, क्योंकि इसे ब्रिटिश सरकार 'मुस्लिम सल्तनत' से प्राप्त हुई एक विरासत सम-भती थी। मुग़लों की राजभाषा फ़ारसी थी और सिद्धान्त की दृष्टि से ब्रिटिश राज्य उनके पश्चात् ही प्रतिष्ठित हुमा; म्रतएव ज्यांर्ज चतुर्थ, विक्टोरिया, एड-वर्ड सप्तम, ज्यॉर्ज पंचम तथा ज्यॉर्ज षष्ठ आदि सबकी रजत-मुद्राओं पर भी उनका मूल्य फ़ारसी भाषा तथा लिपि में ('यक रुपियह, हस्त ग्रानह्, चहार म्रानह्, दो म्रानह् ' म्रादि) लिखा रहता था। हिन्दू जनता के मन में तो इस बात का पूरा सन्देह था कि इस वस्तु के लिए अधिकांशतः भारत में ब्रिटिशों की मुसलमानों के प्रति राजनीतिक पक्षपात की नीति ही उत्तरदायी थी।

परन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद, संस्कृतपूर्णं हिन्दी के समर्थकों के विरोध के फलस्वरूप, सरकार का दृष्टिकोए। बदला है भ्रौर श्रिधकांश सरकारी श्रौप-चारिक कार्यों में नागरी तथा साध-हिन्दी को श्रपनाथा जा रहा है।

(२) 'साधु'-हिन्दी या नागरी-हिन्दी—हिन्दुस्थानी के इस रूप का व्याकरण उर्दू के सदृश ही है, परन्तु लिपि देवनागरी है; देशज हिन्दी या हिन्दुस्थानी (अर्थात् प्राकृत) उपादानों का इसमें पूर्णतया समावेश किया गया है। उनके अतिरिक्त इसमें बहुत-से अरबी-फ़ारसी के भी पूर्णतया आत्मसात् किये हुए शब्द हैं। इसकी उच्च सांस्कृतिक शब्दावली संस्कृत से ली जाती है। (केवल पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिन्दुओं को छोड़कर, जोकि काफ़ी

प्रयत्नों के बावजूद भी उर्दू परम्परा का त्याग नहीं कर सके हैं), नागरी-हिन्दी उत्तर भारत की समस्त हिन्दू जनता की महान् शैक्षिग्रिक एवं सांस्कृतिक भाषा बन चुकी है। यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि साहित्य में तथा पत्र-पत्रिकाग्रों में व्यवहृत ग्रायुनिक खड़ीबोली हिन्दी, साहित्यिक तथा मौखिक उर्दू (हिन्दु-स्तानी) ही पर ग्राधारित है—ग्रपने व्याकरण में, तथा मुहावरों में। शब्दा-वली तथा बहुतेरे वाक्यों के ढंगों के लिए ग्राधुनिक साहित्यिक बंगला ने भी इसके निर्माण में प्रचुर प्रभाव डाला है। पुरानी ग्रवधी (कोसली) तथा ब्रजभाषा का साहित्यिक प्रभाव भी इस पर गहरा है। ग्रौर इसे नई तौर से संस्कृतिनष्ठ बनाने के लिए सूरदास, तुलसीदास, बिहारीलाल इत्यादि प्राचीन किवयों की भाषा ने प्रचुर सह यता दी थी।

साधाररातया 'साध्' या नागरी-हिन्दी सारे बिहार एवं उत्तर प्रदेश, मध्य भारत तथा 'हिन्दी-भाषी' मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के हिन्दुस्रों के सार्व-जनिक जीवन, पाठशाला के शिक्षरण, साहित्यिक प्रगति तथा पत्रकारिता की एकमात्र भाषा हो चुकी है। ग्रार्यभाषा का व्यवहार करनेवाले एवं देवनागरी लिपि से परिचित बंगाल, असम, औं डिशा तथा गूजरात-महाराष्ट्र के लोगों को छोड़, प्रत्येक उतर-भारतीय हिन्दू साधाररातया नागरी-हिन्दी समभ सकता है। सैद्धान्तिक दृष्टि से तो यह पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शिक्षित हिन्दुओं के घर की भाषा है, परन्तु व्यवहार में ये लोग भी हिन्दी तथा उर्दू के बीच की भाषा बोलते हैं, जिसमें विशेषकर हिन्दू धर्म, ग्राचार-विचार ग्रादि से सम्बन्धित बहुत-से ऐसे संस्कृत-शब्द ग्रा जाते हैं, जिनका उपयोग करने के लिए किसी मुसलमान को न तो अवसर ही मिलता है और न उसकी इच्छा ही रहती है। म्राजकल समस्त उत्तर प्रदेश (जिसमें मध्यवर्ती तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित हैं) के बहुत-से हिन्दुओं ने नागरी-हिन्दी को अपने घर की तथा सामाजिक व्यवहार की भी भाषा बनाने का प्रयत्न ग्रारम्भ किया है। घर के बाहर पूर्वी उतर प्रदेश तथा बिहार के शिक्षित हिन्दू इसके साथ अपनी मात्-भाषा पूर्वी हिन्दी तथा बिहारी की विभिन्न बोलियों को मिलाकर बोलते हैं; हाँ, उनके घर में ग्रब भी श्रवधी, बघेली, भोजपूरिया, मगही, मैथिली आदि स्थानीय बोलियाँ ही व्यवहृत होती हैं, यद्यपि इन पर भी नागरी-हिन्दी का थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता।

हिन्दुश्रों के लिए 'उच्च'—या 'साधु' या 'नागरी' हिन्दी में सबसे बड़ा श्राकर्षण उसकी देवनागरी लिपि (जिसे ब्रिटिश राज्यकाल में संस्कृत के लिए श्रिखल भारतीय लिपि के रूप में स्वीकार किया जा चुका था) तथा

संस्कृत शब्दावली है; दूसरे शब्दों में, उनके लिए नागरी हिन्दी, लिपि तथा शब्दावली दोनों प्रधान बातों की दिष्ट से 'देवभाषा' संस्कृत का ही आधिनक प्रचलित रूप सिद्ध हो जाती है। हिंदू नेतागरण इस बात को ग्रन्छी तरह समभते हैं कि भारतीय देशज नागरी लिपि के स्वीकार हो जाने के बाद संस्कृत शब्दावली तथा हिन्दू या भारतीय वातावरएा का ग्राना सहजसिद्ध हो जाएगा। इसी द्बिट से बनारस में स्थापित हिन्दी वाङमय की ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण संस्था, जिसकी शाखाएँ उत्तरी भारत में सर्वत्र हैं, का नाम 'हिन्दी साहित्य परिषद्' न रखकर 'नागरी-प्रचारिणी सभा' रखा गया। यहाँ हमें यह न भूलना चाहिए कि करीब एक शताब्दी पहले फ़ारसी लिपिवाली उर्दू से उच्च या साध हिन्दी का ग्रस्तित्व पृथक् दरशाने के लिए उसे 'नागरी-भाषा' कहा जाता था। लेखक ने उच्च या साधु हिन्दी की ऐसी प्रकाशित पृस्तिकाएँ भी देखी हैं जो लगभग पूरी-पूरी संस्कृत या संस्कृत पदावलीमय होते हए लीथो में फ़ारसी-अरबी अक्षरों में छपी हैं। उदाहरएार्थ आर्य-समाज के कुछ प्रकाशन हैं, जिनमें केवल उर्दू भाषा तथा लिपिमात्र जाननेवाले पंजाब श्रीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गायत्री म्रादि वैदिक स्तुतियाँ तथा म्रन्य वैदिक मनत्र भी फ़ारसी-अरबी ग्रक्षरों में छापे गए थे। ऐसे व्यक्तियों के लिए देवनागरी लिपि का अथवा नागरी हिन्दी या संस्कृतमय हिन्दी का प्रचार एक ही वस्त था, क्योंकि लिपि के पीछे-पीछे भाषा में उससे सम्बद्ध शब्दावली बरबस चली ग्राती है।

हिन्दुस्थानी पश्चिमी हिन्दी-समूह की बोलियों में से एक प्रधान बोली है। जन्मजात ग्रधिकार या मातृभाषा के रूप में बोलनेवाले इसके 'ग्रपने' लोग 'पछाँह'—पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के समीपवर्ती प्रदेश—के लोग हैं। हिन्दुस्तान के पूर्वी भाग को 'पूरव', ग्रतएव उक्त प्रदेश को 'पछाँह' या पश्चिमी प्रदेश कहा जाता है। ग्राश्चर्य की बात है कि हिन्दी के सबसे बड़े प्रचारक या प्रसारक उसके ग्रपने 'पछाँही' लोग न होकर ग्रन्य लोग ही रहे हैं, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान के लोग (मारवाड़ी) मुख्य हैं। नागरी-हिन्दी उनके हिन्दू विचारों तथा भावनात्रों के ग्रनुरूप एक ग्रत्यन्त उपयुक्त सांस्कृतिक भाषा सिद्ध हुई; ग्रौर यद्यपि वे स्वयं इसके बहुत-कुछ ग्रगुद्ध रूप को ही बोलते थे, फिर भी जाने-ग्रनजाने उन्होंने इसका बड़ा प्रसार किया तथा दूर-दूर तक इसे ग्रपने साथ ले गए। ज्यों-ज्यों उत्तर प्रदेश तथा बिहार में एक शक्ति-शाली हिन्दू मध्यवित्त श्रेगी का प्रभाव बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों नागरी-हिन्दी

की सुरक्षा एवं विकास के लिए अनुकूलतर वातावरए तैयार होता जाता है; श्रौर वहाँ की आम जनता का अब तो बच्चा-बच्चा तक इसके पक्ष में है। नागरी-हिन्दी या खड़ीबोली हिन्दी के इतिहास का आरम्भ गद्य-साहित्य को लेकर (१६वीं शती के आरम्भ में कलकत्ता में अंग्रेजों की छत्रच्छाया में) उर्दू के साथ-साथ ही हुआ। आरम्भ में जिस खड़ीबोली का पद्य के लिए उपयोग किया गया, वह शुद्ध न थी; उसमें स्थानीय बोलियों का पुट था। उर्दू के विषय में भी अधिकांशतः यही बात रही। परन्तु बजभाषा तथा अवधी आदि स्थानीय बोलियों को छोड़कर खड़ीबोली हिन्दी या नागरी-हिन्दी का साहित्य के लिए प्रयोग उर्दू की अपेक्षा कहीं अधिक पुराना है। उदाहरण के लिए १५वीं शताब्दी में कबीर के पदों में हमें इस भाषा का नमूना मिलता है। 'हिन्दी' (प्राचीन 'हिन्दवीं') नाम भी भाषा की दृष्टि से उर्दू या 'हिन्दुस्तानी' आदि नामों से प्राचीनतर है और कबीर की रचनाओं की भाषा का अधिकांश भाग उर्दू न होकर हिन्दी ही रहा है।

संस्कृतपूर्ण नागरी-हिन्दी तथा फ़ारसी-अरबीमय उर्दू दोनों के ही (संस्कृतरहित तथा अविदेशी उपादानों से बने हुए) देशज रूपों का व्याकरण लगभग एक ही है। यह व्याकरण करीव-करीब दिल्ली की उच्च श्रेणी द्वारा व्यवहृत भाषा का व्याकरण कहा जा सकता है। इस एक व्याकरण, एक ही प्रकार की धातुग्रों, प्रत्ययों तथा शब्दों के एक ही भण्डार की प्रतिष्ठा-भूमि बनाकर उर्दू तथा नागरी-हिन्दी के भिन्त-भिन्न भवनों का निर्माण हुन्ना है। दोनों भाषाओं में समान रूप से निहित इस मूल भाषा को 'खड़ीबोली' कहा गया है; श्रौर हिन्दी-उर्दू -खड़ीबोली समूह से पृथक् व्याकरएावाली प्रत्येक उत्तर-भारतीय भाषा या बोली 'पड़ी बोली' कही जाती है। हाँ, यह बात बिल-कुल ठीक है कि संयोगवश विश्रद्ध खड़ीबोली का प्रत्यक्ष जीवन में कहीं भी व्यवहार होता नहीं देखा जाता, क्योंकि इसका गठन सम्पूर्णतया प्राकृत से प्राप्त उपादानों से हुम्रा है भीर केवल उन्हींके द्वारा स्वतन्त्र रूप से, उच्च संस्कृति-विषयक गहन एवं निगूढ़ विचारों की अभिव्यक्ति असम्भव हो जाती है। इस कार्य की सिद्धि के लिए मध्यकालीन भारतीय-ग्रायं भाषा ने संस्कृत का ग्रासरा लिया (एवं तत्पश्चात् देखा-देखी उर्दू ने फ़ारसी-ग्ररबी की शब्दावली का पल्ला पकड़ा)। संस्कृत तथा फ़ारसी-ग्ररबी दोनों की शब्दावली से रहित विशुद्ध खड़ीबोली की शैली 'ठेठ हिन्दी' कहलाती है। इस भाषा में कुछ गद्य की पुस्तकों — कथा-कहानियाँ — लिखी गई हैं, परन्तु वे केवल 'साहित्यिक वैचित्र्य' या साहित्यिक कसरत के नम्ने-मात्र हैं।

(३) हिन्दुस्थानी (हिन्दुस्तानी)—इस रूप को हम खड़ीबोली का वह रूप कह सकते हैं जिसकी शब्दावली में उर्दू तथा नागरी-हिन्दी दोनों की शब्दावलियों का सुष्ठू समन्वय रखा गया हो । इसमें फ़ारसी-ग्ररवी उपादान भी सम्मिलित हैं और साथ ही संस्कृत शब्द भी प्रयुक्त होते रहते हैं—इसे हम हर रोज़ के प्रत्यक्ष जीवन के व्यवहार की हिन्दी कह सकते हैं जो ग्रत्यन्त संस्कृतपूर्ण नहीं है। इसका भुकाव 'ठेठ' शैली की ग्रोर ग्रधिक है, परन्तू व्यवहार की भाषा रहने के कारएा न तो इससे विदेशी शब्द ही निकाल दिए जा सकते हैं और न संस्कृत के ही। उर्दू तथा नागरी-हिन्दी के बीच यह एक प्रकार की स्रादर्श सुवर्गा-मध्य सी है। परन्तु उपर्युवत दोनों भाषाएँ ग्रब तक सांस्कृतिक शब्दों के चनाव के विषय में ग्रपना-ग्रपना विशिष्ट मार्ग स्थिर कर चुकी हैं; श्रीर जब तक इनमें से कोई एक श्रात्महत्या न कर ले, तब तक दूसरी का एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिन्दू-मुसलमान आपस में बोलते समय साधारणातया इस विषय में सन्तूलन रखने का प्रयत्न करते हैं, परन्तू मुसलमान लोग श्रधिकांशतः संस्कृत शब्दों का व्यवहार करने का प्रयत्न ही नहीं करते। इस प्रकार जब भी किसी मुसलिम व्यक्ति से बोलने या बूलवाने का अवसर आता है तो दोनों अवसरों पर एक प्रकार से उर्दू का ही हाथ ऊपर रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ सदस्य खडीबोली हिन्द्स्तानी (या हिन्द्स्थानी) के म्रादर्श को सत्य रूप में व्यवहार में लाना चाहते हैं। वे म्ररबी, फ़ारसी तथा संस्कृत के शब्दों का बिना विचारे एक ही साथ मनचाहा प्रयोग करते हैं— इसमें भी उनका भुकाव, मुसलमानों की भावनाम्रों को चोट न पहुँचे, यह ध्यान में रखकर, अरबी-फ़ारसी की ओर ही अधिक रहता है। कट्टर मुसलिम भावना के लिए फ़ारसी या ग्ररबी को निकालकर लाई हुई संस्कृत-शब्दावली ग्रसह्य है। ग्रतएव केवल उस भावना के पोषण या परितोषण के लिए कांग्रेसी हिन्दू लोग ऋरबी या फ़ारसी उपादानों को 'राष्ट्रभाषा' में सूविधा देने के नाम पर ग्रधिकांशों में स्वीकृत ही कर लेते हैं। राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित एक प्रचलित शिक्षा-पद्धति के विषय में 'विद्या-मन्दिर' शब्द का प्रयोग उक्त मनोभावना का एक उदाहरए। है। यह शब्द संस्कृत से लिया गया है और सम्भवतः 'विद्या' और 'मन्दिर' इन दोनों सरल प्रचलित शब्दों से कोई दिल्ली का मुसलमान भी अपरिचित न होगा । परन्त बहत-से मुसलमानों को यह सीधा-सा समास शब्द भी स्वीकार्य नहीं हुन्ना। उन कट्टर मुसलमानों को तो तभी सन्तोष हो सकता है जब ग्ररबी से लाकर 'बैत-ल-इल्म' नाम

रखा जाए। कुछ लोगों ने विशुद्ध हिन्दी या हिन्दुस्थानी शब्दों को लेकर 'पढ़ाई-घर' नाम सामने रखा था। परन्तु इस शब्द से व्यक्त होते विचार इतने मामूली तथा साधारण श्रेणी के होते हैं कि उनसे किसीको सन्तोष नहीं होता। कांग्रेसवालों की इस सामञ्जस्य की भावना का बम्बई के कुछ वाक्चित्र-निर्माताओं ने ग्रनुसरण करने का प्रयत्न किया है। फलतः कुछ हिन्दू सामाजिक तथा धार्मिक चित्रों में भी ग्ररबी, फ़ारसी तथा संस्कृत शब्दों का जो भानमती का कुनबा जोड़ा गया है, वह देखते ही बनता है। लेखक की दृष्टि में यह बनावटी साँधाजोड़ी, जिसका उद्देश्य भले ही ग्रच्छा हो, बड़ी ही कुरुचिपूर्ण, प्रायः हास्यास्पद तथा कभी-कभी ग्रपनी घोर ग्रसफलता के कारण नितान्त दयनीय लगती है।

- (४) प्रादेशिक (Vernacular) या जानपद हिन्दुस्तानी—इसमें पिरचमी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी पंजाब के कमशः रहेलखण्ड एवं मेरठ डिवीजन तथा ग्रम्बाला जिले की बोलियाँ तथा उनके निकटवर्ती प्रदेश (करनाल, रोहतक के कुछ भाग, पेप्सू (जीन्द) राज्य के कुछ भाग, तथा जमुना के पश्चिमी तट पर के लगभग सारे दिल्ली इलाके) में बोली जाती बाँगरू बोली सम्मिलत हैं। इन भाषाग्रों को बुनियाद बनाकर, दिल्ली के दरबार तथा शहर में, खड़ी-बोली—हिन्दुस्थानी, नागरी-हिन्दी तथा उद्दं —के व्याकरण का निर्माण हुग्रा। उपर्युक्त बोलियाँ ऊपर कहे हुए प्रदेशों की जनता में प्रचलित प्रादेशिक, घर की बोलियाँ हैं, ग्रौर ऐसे विभागों की जनता का संस्कार एवं शिक्षण से सम्पन्न होने के साथ-साथ नागरी-हिन्दी या उर्दू को ग्रपनाना ग्रत्यन्त स्वाभाविक एवं सहज हो जाता है। ग्रहिन्दी-भाषियों का इन बोलियों से भी उतना ही नगण्य सम्पर्क रहता है, जितना ग्रन्य उत्तर-भारतीय बोलियों से। वास्तव में नागरी-हिन्दी-उर्दू (खड़ीबोली) को हम प्रादेशिक या वर्नाक्युलर हिन्दुस्तानी के व्याकरण का परिष्कृत एवं सुसम्बद्ध तथा सुगठित हप कह सकते हैं।
- (५) बाजारू हिन्दी या बाजारू हिन्दुस्तानी या ग्राम जनता की हिन्दुस्थानी— यह केवल (१) तथा (२) का सरलीकृत स्वरूप है। नागरी-हिन्दी के कुछ लेखक इसे 'लघु-हिन्दी' कहकर भी पुकारते हैं। इसका कोई सुनिश्चत रूप नहीं है। यह सर्वत्र प्रचलित बहुरूपी भाषा है जिसका व्याकरण खड़ीबोली के व्याकरण से उत्तरी (ग्रार्य) भारत के विभिन्न क्षेत्रों में न्यूना-धिक ग्रंशों में भिन्न दिखलाई पड़ता है। यह हिन्दी-उद्दं (खड़ीबोली) का बिगड़ा हुग्रा रूप है। कुछ ग्रत्यावश्यक विषयों में इसका व्याकरण संक्षिप्त कर लिया गया है, ग्रौर शब्दावली, मुहावरों तथा व्याकरण रूपों की दृष्टि से इसके

विभिन्न रूपों पर प्रादेशिक या स्थानीय बोलियों का प्रभाव स्पष्टतः लक्षित होता है। पंजाबी लोग, पूर्वी हिन्दीभाषी, भोजपुरी, मैथिल, मगही, बंगाली, ग्रोडिया, गुजराती, महाराष्ट्री तथा विदेशियों में चीनी, ग्रंग्रेज, पठान, ईरानी, ग्रंग्रेवी ग्रादि विभिन्न जन, जिन्होंने हिन्दी या उद्दं के व्याकरएा-शुद्ध रूपों का ग्रध्ययन नहीं किया है, 'बाजारू हिन्दुस्तानी' का व्यवहार करते हैं। यही 'बाजारू हिन्दुस्तानी' या 'लघु-हिन्दी' भारत की महान् सार्वजनीन व्यवहार की भाषा है, न कि व्याकरएा-शुद्ध हिन्दी एवं उद्दं, जो केवल उत्तरी भारत के हिन्दुश्रों तथा मुसलमानों की सांस्कृतिक भाषाएँ हैं। इस भाषा का स्वरूप पहले स्पष्ट किया जा चुका है।

(६) इन चार प्रकार की हिन्दी या हिन्दुस्थानी के ग्रतिरिक्त, भारत के संविधान में भविष्यकालीन भारत के लिए जो 'हिन्दी' प्रस्तावित हुई है, उसका भी उल्लेख होना चाहिए। संविधान ने कार्यतः ऊपर लिखी हुई (२) प्रकार की हिन्दी को मान लिया है, पर निखिल भारत के लिए उपयोगी तथा सर्वजन-ग्राह्म भाषा हिन्दी को बनाने के लिए, एक ग्रज्ञातपूर्व 'तिलोत्तमा' हिन्दी की रचना का प्रसंग उठाया गया है, जिसमें संस्कृत तथा चालू हिन्दुस्थानी के सिवा, भारत के ग्रन्य प्रान्तिक भाषाग्रों से ग्रावश्यकतानुसार नये-नये शब्द लिये जाएँगे। यह कैसी भाषा बनेगी, इसका खाका हमारे सामने ग्रब तक नहीं ग्राया।

इस प्रकार हिन्दी, हिन्दुस्तानी (या हिन्दुस्थानी) तथा उर्दू कहने पर एक ही भाषा के उपर्युक्त विभिन्न रूपों का बोध होता है। इन सभी रूपों में (परस्गं तथा विभिन्त ग्रादि) कुछ एक सदृश व्याकरणात्मक रीतियाँ पाई जाती हैं, जिनके कारण हिन्दी या हिन्दुस्थानी का ग्रपना एक खास विशिष्ट रूप बन जाता है। वे ये हैं—ग्रमुस्गं 'का' (स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के साथ 'की') का सम्बन्धकारक के लिए प्रयोग; 'से' का ग्रपादान एवं करण के लिए; 'में' एवं 'पर' का ग्रधिकरण के लिए; 'इस', 'उस', 'जिस', 'किस' ग्रादि तिर्यक् सर्वनाम रूप; साधारण किया रूप के लिए 'ना' का प्रयोग; 'ता' का वर्तमान-निष्ठित तथा वर्तमान काल के लिए; 'ग्रा' का भूतनिष्ठित तथा भूतकाल के लिए; तथा 'गा' का (कुछ फेरफारों के साथ) भविष्यत् तथा ग्रन्य प्रयोगों के लिए व्यवहार। इनको ध्यान में रखते हुए, हम हिन्दी को साधारणतया 'का-में-पर-से-इस-उस-जिस-किस' तथा 'ना-ता-ग्रा-गा' भाषा कहकर पुकार सकते हैं। इन ग्रमुसगों तथा विभिन्तयों से ही हिन्दुस्थानी उत्तर-भारत की उन विभिन्न ग्रन्य भाषाग्रों तथा बोलियों से ग्रलग पड़ जाती है, जिन्होंने घर या समाज के संकुचित क्षेत्र से बाहर हिन्दुस्थानी का सार्वभौगत्व स्वीकार कर रखा है।



## हिन्दी (हिन्दुस्थानी) भाषा का विकास (१)

. हिन्दुस्थानी की ग्राधुनिक-कालीन स्थिति का स्वरूप, उसका ग्रतीत राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास-भारत में ब्रायों का ब्रागमन-ब्रायं एवं श्रनार्य उपादानों का जातिगत एवं सांस्कृतिक सम्मिश्रग्-प्रत्नकालीन हिन्दू जन तथा हिन्दू संस्कृति -वैदिक ऋचाग्रों की भाषा, ग्राद्य-भारतीय-ग्रार्य (वैदिक) बोलियों पर ग्राधारित एक कलापुर्ण साहित्यिक भाषा थी-ग्राखिल म्रायांवर्त की प्रथम सार्वजनीन भाषा, वैदिक भाषा- 'ब्राह्मण्'-प्रन्थों की भाषा - बोलचाल की प्रचलित उपभाषाश्रों का वैदिक या श्राद्य-भारतीय-श्रार्य के श्रिधिष्टित रूप से भिन्न होते-होते, मध्ययूगीन-भारतीय-ग्रार्य ग्रवस्था का सूत्रपात- लौकिक (classical) संस्कृत का ब्राह्मणों द्वारा पाठशालाग्रों (गृरुकुलों) में व्यवहृत एक सांस्कृतिक तथा साहित्यिक भाषा के रूप में क्रमागत विकास— पािएानि - ग्राधुनिक हिन्द्स्थानी के विकास-क्षेत्रवाले प्रदेश के तत्कालीन रूप 'उदीच्य' तथा 'मध्य-प्रदेश' में लौकिक संस्कृत भाषा का श्राविभवि—संस्कृत का प्रसार—संस्कृत का स्वरूप तथा विशिष्टताएँ — बौद्धों तथा जैनों द्वारा पूरव की उपभाषा या बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयोग-बुद्ध के उपदेशों का विभिन्न भाषाग्रों में श्रनुवाद - ग्रर्द्ध-मागधी - पालि का उद्भव-पालि, एक मध्यदेशीय भाषा-भारत में प्रचलित भाषात्रों के इतिहास में पूर्व बनाम पश्चिम-वैदिक, लौकिक संस्कृत, पालि, शौरसेनी प्राकृत, भूल से 'महाराःदी' कही जाती श्रविचीन शौरसेनी, पश्चिमी श्रपभ्रंश, बजभाखा श्रौर हिन्दी (हिन्द्स्थानी) के भाषाक्रम को देखते हुए पश्चिम तथा मध्यप्रदेश का भाषाक्षेत्र में सिद्ध होता प्रमुख स्थान-शौरसेनी या पश्चिमी ग्रपभ्रंश, एक महान साहित्यिक भाषा-शौरसेनी श्रपभ्रंश का हिन्दी से साहश्य-हिन्दु-स्थानी का एक आधृतिक भाषा के रूप में प्रारम्भ-१० से १३वीं शती में तुर्कों की विजय तथा म्राधिपत्य—विदेशी उपादानों का भारतीयकरण्-पंजाब तथा मध्यदेश की प्रचलित बोलियों को श्राधार-स्थान बनाकर दिल्ली में एक

श्रादान-प्रदान (या मेल-मिलाप) की भाषा का जन्म—श्राद्य हिन्दी या हिन्दु-स्थानी तथा उसकी सहोदराएँ एवं चचेरी बहनें— 'पछाँह' या पिट्चमी हिन्दी बोलियां तथा उनका हिन्दुस्थानी से सम्बन्ध—श्रौ (या श्रो)-कारान्त बोलियाँ तथा श्र-कारान्त बोलियाँ—भिन्नता तथा साहश्य-विषयक कुछ श्रन्य बातें— हिन्दुस्थानी पर पंजाबी का प्रभाव—दिल्ली की बोली—प्रारम्भ में हिन्दुस्थानी की उपेक्षा—ग्राद्यकाल में ब्रजभाखा का महत्त्व।

हिन्दुस्थानी को विकसित होते ११०० ई० से १८०० ई० तक लगभग ७०० वर्ष लगे। ग्राधुनिक भारतीय भाषाग्रों में हिन्दुस्थानी को जो महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान प्राप्त है, वह उसे यों ही ग्रचानक नहीं मिल गया, बल्कि वह उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास एवं सांस्कृतिक हलचल के लम्बे ग्रंग के पश्चात् मिला है।

भारत में आर्य कब आये, इसका ठीक-ठीक हमें पता नहीं चलता। कितनी ही ब्रानुमानिक ब्रासपास की तिथियाँ इस समय के लिए सुफाई गई हैं। इनमें से एक बहमान्य तिथि २०० वर्ष ई० पू० है। लेखक का निजी मत तो यह है कि स्रायों का भारत में स्रागमन ई० पू० १५०० वर्ष से प्राचीनतर तो हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ शताब्दी पश्चात् का भले ही हो। श्रार्य लोग अर्द्धयायावर अवस्था में यूरेशिया के मैदानों में या रूस-स्थित अपने विवादग्रस्त म्रादिवास-स्थान से सम्भवतः काँकेशस पर्वतमाला की राह से उत्तरी मेसोशोता-मिया एवं ईरान से होते हुए ग्राये थे। भारत में ग्राने के पूर्व सम्भवतः कुछ शताब्दियों तक वे मेसोपोतामिया तथा ईरान में पर्यटन-विचरण करते रहे थे। इन क्षेत्रों में निवास करते हुए उन्होंने असीरी-बाबिली तथा अन्य सुसभ्य जनों से बहुत-से संस्कार आत्मसात् किये जान पड़ते हैं; और साथ ही यह भी सम्भव है कि स्थानीय जातियों के साथ हए स्रांशिक मिश्रण से स्रायों का मूल स्वरूप भी कुछ हद तक परिवर्तित होने में मदद मिली। जब उन्होंने भारत में प्रवेश किया, उस समय देश जनविहीन नहीं था। उलटे, यदि सघन श्राबादी न कही जाए, तो भी, यहाँ बहसंख्यक लोग निवास करते थे जिनकी जातियाँ, संस्कृ-तियाँ तथा भाषाएँ परस्पर भिन्न थीं । अधिकांशतः इनमें आपस में कोई एकता या सुत्रबद्धता नहीं थी; हाँ, कभी-कभी जातिगत एवं संस्कृतिगत सम्मेलन के कारएा कुछ महत्त्वपूर्ण सम्प्रक्त समूह-से ग्रवश्य बन गए हो सकते हैं। जहाँ तक उत्तरी एवं पश्चिमी भारत का प्रश्न है, यहाँ के लोगों की जाति, संस्कृति एवं

भाषाएँ द्राविड तथा स्रॉस्त्रो-एसियाई कुटुम्ब की थीं। इन पूर्वायं गनों के निर्माण में निग्नोबटु या यूराल-म्रत्ताई म्रादि मन्य जातिगत या सांस्कृतिक उपा-दान भी पहले ही से मिश्रित रहने की सम्भावना है। इन पूर्वायं लोगों की सम्यता बहुत बढ़ी-चढ़ी थी स्रौर उनका भौतिक विकास तो ग्रायों से भी बहुत स्रागे था। दक्षिणी पंजाब तथा सिन्ध में प्राप्त प्राचीन नगरों के भग्नावशेष इस बात के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। इन जनों में से कुछ शान्तिपूर्ण ग्रामवासी जातियाँ थीं जिनकी म्राद्यावस्था की संस्कृति कृषि पर म्राधारिंग थीं; यही म्राधुनिक भारतीय ग्राम संस्कृति की ग्राधारिंशला है।

स्रायं लोग स्रपने साथ स्रपनी भ्रायं-भाषा भी लाए थे, जिसका प्राचीन तम उदाहरए ऋग्वेद में मिलता है। नवागत भ्रायों तथा स्थानीय देश-स्थित स्रनायों के प्रथम सम्पर्क शान्त रूप से भी हुए और संघर्ष के साथ भी। शान्ति-पूर्ण सम्पर्कों के फलस्वरूप दोनों जनों का सम्मेलन होकर सांस्कृतिक, धार्मिक, सैद्धान्तिक तथा भाषागत सम्मिश्रण या एकीकरण हुआ। इस प्रकार हिन्दू-जन के इतिहास की नींव ईसा-पूर्व एक सहस्राव्दी से भी पहले पड़ी। अनार्य लोगों का पौराणिक एवं दन्तकथा साहित्य श्रायों के तत्सम्बन्धी साहित्य में अविश्लेष्य रूप से मिश्रित हो गया और इस प्रकार भारतीय महाकाव्यों के एक पौराणिक साहित्य का स्राद्ध-रूप प्रस्फुटित हुआ। स्रायों तथा स्रनायों के संयोग से उत्पन्न मिश्रित जन को ये सारी वस्तुएँ एक ही रिक्थ के रूप में प्राप्त हुईं। निर्माण-काल की शताब्दियों में सांस्कृतिक क्षेत्र में सारी प्रक्रिया विश्लेषणात्मक न होकर संयोगात्मक ही रही।

श्रार्य लोग सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश में — पंजाब में — वसे श्रीर वहाँ से ढाल की श्रोर ग्राते हुए पूर्व की श्रोर प्रसरित हुए । उनकी भाषा की प्रतिष्ठा उनके पंजाब के केन्द्र में हुई एवं वहाँ से वह पूर्व की श्रोर फैलती चली गई। श्रार्य-भाषा धीरे-धीरे सारे उत्तरी भारत में प्रसरित एवं प्रचलित हो गई। इसके कारण, निविवाद रूप से श्रनार्य जनों में एकता की कभी, उनकी भाषा की श्रनेकता, श्रार्य विजेताश्रों का राजनीतिक प्रभुत्व तथा उनके विचारक मनीषियों की बुद्धि की प्रखरता थे।

श्चार्य-भाषा ने अनार्य-भाषाओं को सम्पूर्णतया अपदस्थ कर दिया; लगभग ६०० वर्ष ई० पू० तक अफ़गान सीमाप्रदेश से बंगाल तक आर्य-भाषा का एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। सर्वप्रथम समस्त आर्य-उपभाषाओं में से उपादान लेते हुए एक साहित्यिक अथवा कलात्मक भाषा (Kunst sprache) का निर्मारा हुआ। इस भाषा में आर्य किव या ऋषियों ने अपने

देवतायों की स्तुतियाँ ग्रथित कीं। लगभग एक सहस्र वर्ष ई० पूर्व, दक्षिण पंजाब (हड़प्पा) तथा सिन्ध (मोहेन-जो-दड़ो) में उपलब्ध मुद्राग्रों तथा ग्रन्य लेखों पर प्राप्त एक प्रकार की पूर्वार्य प्राथमिक ब्राह्मी पर ग्राधारित ग्रायं-लिपि का विकास हुग्रा। उपरिकथित स्तुतियाँ लगभग इसी काल में संकलित हुई, ग्रौर वेदों के रूप में उक्त लिपि में सर्वप्रथम लिखी गईं। वैदिक साहित्यिक भाषा का ग्रारम्भ तो उस काव्यमय बोली में पहले ही हो चुका था जिसका व्यवहार ग्रायंजन भारत में ग्राने के पूर्व बाहर ही करते थे। ग्रायों के भारत में ग्रागमन तथा प्रसार की ग्रारम्भिक शताब्दियों में इसी भाषा ने पश्चिमोत्तर भारत में बसनेवाली विभिन्न ग्रायं उपजातियों को एकसूत्रबद्ध रखने का महत्त्व-पूर्ण कार्य सम्पन्न किया होगा।

दैनिक जीवन की बोलचाल में प्रयुक्त श्रायं-बोलियाँ तो विकसित होती चली गईं, परन्तू स्तूति-स्तवों की ऋचाग्रों के लेखन-बद्ध हो जाने के पश्चात् वैदिक साहित्यिक या काव्यमय भाषा का स्वरूप स्थिर हो गया श्रीर श्रार्य-गुरु-म्राचार्यों की पाठशालाम्रों में उसका मध्ययन होता रहा। वैदिक यज्ञबलि एवं पाठों को लेकर १००० से ६०० वर्ष ई० पू० के काल में दर्शन तथा धार्मिक एवं कर्मकाण्डी टीकाभाष्यों के एक बृहत् साहित्य का निर्माण हुम्रा। इस साहित्य के लिए प्रयुक्त भाषा वैदिक से नवीनतर थी और उसे हम 'ब्राह्मण्'-ग्रन्थों की संस्कृत के रूप में जानते हैं। समस्त उत्तर-भारत में पश्चिमी पंजाब से लेकर पूर्वी बिहार तक धीरे-धीरे फैले हुए ब्राह्मरा विद्वज्जनों ने इस साहित्य की शनै:-शनै: ग्रभिवृद्धि की । कालान्तर में समय के कारएा ग्राये हुए ग्राभ्यन्तर परिवर्तनों तथा भाषागत दष्टि से विदेशी अनार्य उपजातियों में आर्य-भाषा के प्रसार के फलस्वरूप भ्राये हुए बाहरी फेरफारों को लेकर प्रचलित बोलियाँ वैदिक भाषा के मूल ग्राद्य-भारतीय-ग्रार्य मान से ग्रत्यधिक दूर हटती जाती प्रतीत होने लगीं। ब्राह्मण पण्डितों ने जब देखा कि वेदों के 'छान्दस' साहित्य की भाषा से बोलचाल की प्रचलित भाषाएँ बिलकुल भ्रष्ट होती जा रही हैं तब उन्होंने एक ऐसी साहित्यिक भाषा का निर्माण करना ग्रारम्भ किया जो स्थित स्वरूप में रह सकती हो, एवं जिसका रूप प्रचलित बोलियों की भाँति 'विकृत या भ्रष्ट' न हो सकता हो । ब्राह्मणों के विद्याभ्यास के प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण केन्द्र पंजाब या 'मध्यदेश' के उस क्षेत्र में थे, जो ग्राधुनिक उत्तरी गंगा के दोस्राब तथा दक्षिएा-पूर्वी पंजाब में पडता है; यहाँ की स्रार्य बोलियाँ इतनी नहीं बिगड़ी थीं जितनी कि पूर्व की, जोकि भारत में ग्रायों के प्रथम निवासस्थान से सर्वाधिक दूरस्थ था। वास्तव में, यह बात एक तरह से सर्वमान्य

गिनी जाती थी कि ग्रार्य-भाषा पश्चिमोत्तर भारत, ग्रर्थात् 'उदीच्य' प्रदेश में अपने विशुद्ध रूप में बोली जाती थी। उपर्युक्त ब्राह्मण विद्वज्जनों के समक्ष साहित्यिक भाषा के लिए वास्तव में एक ग्रादर्श भाषारूप उपस्थित था : वह था वेदों की काव्यत्वपूर्ण शैली तथा उससे नवीनतर ब्राह्मरण-ग्रन्थों एवं उपनिषदों की गद्य-शैली का रूप। इसे मुलाधार बनाकर तत्कालीन प्रादेशिक बोलियों की स्थिति को दिष्टिगत रखते हए समयानुरूप कुछ सरलीकरण एवं अन्य परिवर्तन करके विश्व की मानव-संस्कृति एवं चिन्तानुभूति की सबसे महान् भाषात्रों में से एक भाषा का निर्माण हम्रा: वह थी संस्कृत म्रथवा लौकिक संस्कृत-भाषा (Classical Sanskrit)। इसके व्याकरण का स्वरूप लगभग चिरकाल के लिए पाणिनि ने नियमबद्ध कर दिया। पाणिनि स्वयं पश्चिमोत्तर पंजाब का निवासी था ग्रौर सम्भवतः ५वीं शती ई० पू० प्रतिष्ठित हुग्रा था। परन्तु लौकिक संस्कृत-भाषा का ग्रारम्भ पारिगनि के काल से दो-एक शताब्दी प्राचीनतर गिना जाता है; वस्तुत: यों भी कहा जा सकता है कि लौकिक संस्कृत का विकास अदृष्ट रूप से उत्तर-वैदिक काल के 'ब्राह्मण्'-प्रन्थों के गद्य से ही हो चुका था। वैदिक तथा 'ब्राह्माए'-कालीन बोलियों को लौकिक संस्कृत का ही आर्थ रूप कहा जा सकता है; वास्तव में वैदिक तथा लौकिक संस्कृत एक ही भाषा-परम्परा में हैं, यह निर्विवाद सत्य है।

'सादा जीवन एवं उच्च विचार' के सिद्धान्त का कियात्मक रूप में प्रयोग करनेवाले ब्राह्मणों के शिष्ट समुदाय ने लौकिक संस्कृत को अपनी सर्वमान्य भाषा बना लिया (दे० महर्षि पतञ्जिल द्वारा २री शती ई० पू० में इस बात का उल्लेख) । वह प्राचीन भारत की धार्मिक तथा साहित्यिक भाषा वन गई। पश्चकाल में बौद्धों एवं जैनों ने भी ब्राह्मणों की ही भाँति इसकी महत्ता को स्वीकार किया। लौकिक संस्कृत का अभ्युदय लगभग उसी प्रदेश में हुआ जिसमें कालान्तर में हिन्दुस्थानी का जन्म हुआ, अर्थात् आधुनिक पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 'हिन्दू' शब्द का अर्थ 'प्राचीन भारतीय' लेते हुए, जिसमें कि ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैनों के सभी मत-मतान्तर सम्मिलत हैं, हम कह सकते हैं कि 'हिन्दू'-संस्कृति के प्रसार के साथ-साथ ही संस्कृत का भी प्रसार हुआ। संस्कृत पश्चिम तथा उत्तर में प्रसरित होकर ईरान, अफ़ग़ानिस्तान तथा मध्य एशिया में पहुँची, और बौद्ध-धर्म के साथ-साथ चीन एवं तिब्बत से होते हुए सुदूर-प्राच्य में ठेठ कोरिया एवं जापान तक पहुँच गई। ब्राह्मण तथा बौद्ध दोनों मतों के साथ संस्कृत सिहलद्वीप में, ब्रह्मदेश में तथा इन्दोचीन (स्याम, कम्बुज, चम्गा या कोचीन चीन) एवं मलयदेश तथा इन्दोनेसीय द्वीपसमूह (सुमात्रा,

यवद्वीप, बिलद्वीप, लोम्बक तथा बोर्नियो) तक पहुँच गई। प्राचीन भारत की संस्कृति एवं विचारसरिएा के वाहक या माध्यम-रूप संस्कृत को यदि हम एक प्रकार की ऐसी प्रत्नकालीन हिन्दुस्थानी कहें, जोिक स्तुतिपाठ तथा धार्मिक कर्मकाण्ड की भी भाषा थी, तो अनुचित न होगा।

वैसे तो संस्कृत देश के किसी भी भाग में घर की भाषा नहीं थी, हाँ, हम यों मान सकते हैं कि केवल ईसा-पूर्व की कुछ शताब्दियों में पंजाब तथा मध्यदेश (ग्राधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश) की बोलियों पर इसका प्रारम्भिक स्वरूप ग्राधारित था। फिर भी, संस्कृत एक ग्रत्यन्त सजीव, प्रारायुक्त भाषा थी; क्योंकि थोड़े-बहुत फेर-बदल के साथ इसका व्यवहार केवल विद्वजनों एवं धर्माचार्यों द्वारा ही नहीं होता था, बल्कि प्रवासी साधारएए-जन भी, जो निरक्षर ग्रामीरा-मात्र नहीं थे, इसका समुचित उपयोग करते थे। बाकी के स्रार्यावर्त की विभिन्न प्रादेशिक बोलियों में श्रापस में काफ़ी अन्तर था, और उनका विकास भी स्वतन्त्र एवं अवाध गति से होता रहा। बुद्ध के काल में ही प्राच्य बोली संस्कृत के वैदिक ग्रादर्श से इतनी ग्रधिक भिन्न हो चुकी थी कि उसे बिलकूल स्वतन्त्र बोली ही माना जाने लगा था । बुद्ध तथा महावीर ग्रादि मन्नेषियों द्वारा प्रचारित दार्शनिक पन्थ वैदिक ब्राह्मण-पन्थ के यागयज्ञ, पशु-बलि प्रभृति कर्म-काण्ड के विरुद्ध थे; ग्रतएव इनके प्रचारकों एवं ग्रन्यायियों ने ब्राह्मणों की प्राचीन लक्षण-सम्पन्न वैदिक स्तृति ऋचाग्रों की भाषा 'छान्दस' (छन्दों की भाषा) तथा संस्कृत का सप्रयतन परित्याग किया। उन्होंने लोकभाषा का म्राध्यय लिया। फलतः ग्राचुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार (ग्रवध, बनारस, गोरखपूर, उत्तरी तथा दिश्वरा बिहार) के तत्कालीन भू-भाग में प्रचलित मध्य-युगीन-भारतीय-प्रार्य भाषा के एक पूर्वी रूप में बुद्ध तथा महावीर दोनों के उपदेश दिये गए एवं लिखे भी गए। इससे उक्त पूर्वी बोली में एक प्रकार का साहित्यिक गौरव एवं सौष्ठव ग्रा गया। बौद्ध तथा जैन मत के प्रचार की सर्वमान्य अधिकृत भाषा होने के अतिरिक्त यह पूर्वी बोली सम्राट् अशोक की राजभाषा भी बनी । बौद्ध मत के शास्त्रों के निर्धारण के पूर्व, पालिपूर्व एवं गाथापूर्व की भाषा के विषय में उपर्युवत मत ही श्राधुनिकतम है। बुद्ध भगवान् के उपदेशों का प्रणयन सर्वप्रथम इसी पूर्वी बोली में होकर, बाद में उनका म्रनु-वाद पालि भाषा में, जोिक मध्यदेश की प्राचीन भाषा पर स्राध।रित एक साहित्यिक भाषा थी, हुग्रा । इस मत की पुष्टि करते हुए पारिस के स्व० सिल्वां लेवी (Sylvain Lévi) तथा बर्लिन के प्राध्यापक हाइन्रिख् ल्यूडर्स (Heinrich Lueders) सदृश ख्यातिप्राप्त विद्वज्जनों ने इसकी सत्यता के बहुसंख्यक उदाहरगा

एवं प्रमाण दिये हैं। कालान्तर में जैन लोगों ने इस प्राचीन पूर्वीय भाषा को कुछ परिवर्तित-परिवर्द्धित कर लिया, परन्तु महदंशों में उन्होंने इसे श्रपनाए रखा ग्रौर उनके धर्म-ग्रन्थों में यह 'ग्रर्द्धमागधी' नाम से विख्यात हुई । ग्रर्द्धमागधी में उसका पूर्वीय स्वरूप बहुत-कुछ सूरक्षित रहा है, परन्तु वह स्वयं भाषागत विकास की एक पश्चकालीन अवस्था की ही द्योतक है। महावीर तथा बुद्ध की भाषा आद्य-मभाग्रा ग्रवस्था की है, जबिक जैन दिगम्बर नियमादेशों की ग्रर्द्धमागधी द्वितीय मभाग्रा ग्रथवा 'प्राकृत' ग्रवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। भगवान बुद्ध की इच्छा थी कि उनका उपदेश सभी नर-नारियों तक उनकी मात्रभाषा में पहुँचना चाहिए। इस इच्छा को सम्पन्न करने हेतू बौद्धों ने तथागत के उपदेशों का विभिन्न अन्य बोलियों में अनुवाद किया। इस प्रकार बौद्धधर्म-प्रन्थों के अनेक अनुवाद कई प्राचीन भारतीय ग्रार्य-वोलियों में (सम्भवतः प्राचीन द्राविड़ भाषाग्रों में भी) तथा कई ग्रति-भारतीय या भारतीयेतर भाषाग्रों, उदा० सुग्दी, प्राचीन खोतनी, प्राचीन क्ची भाषा (Old Kuchean), प्राचीन काराशहरी (Old Karasharian) या तुखारी, प्राचीन तुर्की, चीनी, कोरियाई, जापानी, तिब्बती या भोट, मंगोल, माञ्च ब्रह्मी, स्यामी, श्रनामी, मोन् एतं ख्मेर, तथा भारतीय-श्रार्य सिंहली इत्यादि में हुए।

बौद्ध-धर्मग्रन्थों का ग्रनुवाद बुद्ध की मूल पूर्वी बोली से जिन-जिन ग्रन्य प्राचीन भारतीय प्रादेशिक बोलियों में हुग्रा, उन्हीं में से एक पालि भी थी। इस पालि भाषा को गलती से मगध या दक्षिए। बिहार की प्राचीन भाषा मान लिया जाता है; वैसे यह उज्जैन से मथुरा तक के मध्यदेश के भूभाग की भाषा पर त्र्याधारित साहित्यिक भाषा है; वस्तुतः इसे पश्चिमी हिन्दी का एक प्राचीन रूप कहना ही उचित होगा। मध्यदेश की भाषा के रूप में, पालि भाषा ग्राधुनिक हिन्दी या हिन्दुस्थानी की भाँति केन्द्र की — ग्रार्यावर्त के हृदय-प्रदेश की - भाषा थी; ग्रतएव, ग्रासपास में पूर्व, पश्चिम, पश्चिमोत्तर, दक्षिण-पश्चिम ग्रादि के जन इसे सरलता से समक्त लेते थे। बौद्ध शास्त्रग्रन्थों का पालिभाषा कां ग्रन्वाद (एवं कालान्तर में उनका संस्कृत ग्रन्वाद) ही विशेष रूप से प्रचलित हुम्रा म्रौर मूल पूर्वी भाषावाला पाठ लुप्त हो गया। पालि हीनयान बौद्धों के 'थेरवाद' सम्प्रदाय की महान साहित्यिक भाषा बनी ग्रौर यही शाखा सिंहल में पहुँचकर श्रागे चलकर वहाँ प्रतिष्ठित हो गई। सिंहल से यह शाखा अपनी माध्यम पालि को साथ लिये हुए ब्रह्मदेश एवं स्याम तक पहुँची और इस प्रकार पालि आध्निक इन्दोचीन के बौद्ध मत की धार्मिक भाषा बन गई। इस प्रकार हम देखंते हैं कि पहले ग्र. च बौद्धों एवं जैनों, तथा बाद में

पाटलिपुत्र या पटना में राजधानी बनाकर राज्य करनेवाले मौर्यवंश के सम्राटों के प्रदेश में सर्वप्रथम तो पूर्वी बोली का प्रभुत्व रहा, एवं तत्पश्चात् पश्चिमी हिन्दी के क्षेत्र से उत्पन्न हुई पालि भाषा का साम्राज्य छा गया।

उत्तर भारत की भाषा के इतिहास में साधाररातया हमेशा से ही पश्चिम तथा मध्यदेश की भाषा का ही अन्य भाषाओं पर प्रभुत्व रहा है। वैदिक तथा संस्कृत भाषाएँ भी मूख्यतया पूर्व की न होकर पश्चिम की ही भाषाएँ थीं। पालि ग्रब मध्यदेश की भाषा के रूप में सिद्ध हो चकी है। वैसे भी, मध्यदेश की भाषा के प्रभाव द्वितीय शती ई० पू० के समय में भी उड़ीसा तक पहुँचे पाए जाते हैं। खारवेल शिलालेख एक ऐसी बोली में उत्कीर्एा है, जो पालि एवं तथाकथित कल्पित 'प्राचीन शौरसेनी' दोनों से मिलती-जुलती है। परन्तु ऐसे भी दो-एक उदाहरएा मिलते हैं, जबिक पूर्व की भाषा का साम्राज्य रहा है। प्रथम बार तो यह बात मौर्यकाल में ही हुई । सम्राट् ग्रशोक की राजभाषा एक पूर्वी बोली ही थी और मौर्यों के राजत्वकाल में समस्त आर्यावर्त में यही भाषा सर्वत्र समभी जाती एवं प्रयुक्त होती थी। स्रशोक के शिलालेखों में कहीं भी मध्यदेश की भाषा उपलब्ध नहीं होती, यद्यपि मानशेहरा तथा शाहबाजगढ़ी के लेखों में पश्चिमोत्तरी प्राकृत, गिरनार के लेखों में दक्षिए पश्चिमी प्राकृत तथा अन्यत्र पूर्वी प्राकृत आदि विभिन्न प्राकृतें मिलती हैं। इनमें से अन्तिम (पूर्वी) कुछ फेरफारों के साथ हिमालय के पादप्रदेश-स्थित 'कलसी' के लेखों में मिलती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अशोक के शिलालेखों के मूल मसौदे राजधानी पाटलिपुत्र में, राजभाषा पूर्वी बोली में ही तैयार किये गए रहे होंगे, एवं वहाँ से विभिन्न स्थानों में स्तम्भों एवं चट्टानों पर उत्कीर्ण कर दिए जाने के लिए भेजे गए होंगे। सौराष्ट्र (गुजरात), गान्धार (पश्चिमो-त्तर पंजाब) ग्रादि कई प्रदेशों में पाटलिपुत्र के मूल पाठ का प्रादेशिक बोली में अनुवाद कर लिया गया; परन्तु फिर भी, जैसा कि अमेरिकन विद्वान श्री टुमैन माइकल्सन (Truman Michelson) का मत है, प्रादेशिक अनुवादों पर भा पाटलिपुत्र की राजभाषा का प्रभाव पड़े बिना न रह सका; विशेषतः राज्य की श्रोर से प्रसारित श्रादेशों में तो यह प्रभाव स्वष्टतया परिलक्षित होता है। श्रशोक के शिलालेखों में मध्यदेशीय भाषा की श्रन्पस्थिति इस बात की द्योतक है कि इसके बोलनेवाले भी राज-भाषा के रूप में प्रचलित पूर्वी बोली को भलीभाँति समभ लेते थे । बैराट शिलालेख से स्पष्ट यह पता चलता है कि सम्राट् अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म-प्रन्थों का अध्ययन उवत पूर्वी प्राकृत में ही किया था। परन्तु पूर्वी प्राकृत का यह प्रभुत्व विशेष समय तक स्थायी न रह सका।

ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में मध्यदेश की भाषा एक बार पुनः सर्वोपरि प्रतिष्ठित हो गई।

तत्पश्चातु के 'भारतीय प्रादेशिक बोलियों तथा उनसे विकसित साहि-त्यिक भाषाम्रों के इतिहास का म्रवलोकन करने पर हमें पता चलता है कि विशेषतः मध्यदेश, उदीच्य तथा पश्चिम की बोलियों को ही प्रमुख महत्त्व का स्थान मिलता रहा । मथरा में मुख्य केन्द्रवाली शौरसेनी प्राकृत सबसे ग्रधिक सौष्ठव एवं लालित्यपूर्ण प्राकृत या परच मध्ययूगीन भारतीय ग्रार्थभाषा सिद्ध हई। वैसे देखा जाए तो शौरसेनी, ग्राधुनिक मथरा की भाषा, हिन्द्स्थानी की बहन एवं विगत काल की प्रतिस्पर्दिनी ब्रजभाषा का ही एक प्राचीन रूप थी। संस्कृत नाटकों में अभिजात वर्ग के पात्र जहाँ कहीं संस्कृत नहीं बोलते, वहाँ उनके कथोपकथन शौरसेनी में करवाये गए हैं। इस शौरसेनी के साथ-साथ एक श्रीर भी प्राकृत कुछ प्रगति करती हुई दिष्टिगोचर होती है। यह महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रचलित बोली 'महाराष्ट्री' थी जो ग्रागे चलकर विकसित होते-होते 'मराठी' बनी। परन्तु इस प्रचलित मत के विरुद्ध एक नया मत इधर सामने स्राया है, जिसके अनुसार 'महाराष्ट्री' का मराठा प्रदेश या मराछी भाषा से कोई लगाव नहीं है; एवं महाराष्ट्री प्राकृत शौरसेनी प्राकृत से उत्पन्न एक विशेष प्रकार की छोटी मध्यदेशीय बोली ही सिद्ध होती है। (देखए-पहले भी उल्लिखित, मनोमोहन घोष का 'महाराष्ट्री-शौरसेनी का एक पश्च रूप' शीर्षक निबन्ध।) यह कथन सर्वप्रथम बडा कान्तिकारी-सा प्रतीत होता है; परन्तू ई० सन् ४०० के ग्रासगास प्रतिष्ठित प्राकृत के वैयाकरण वरुचि ने केवल एक 'प्राकृत' (शाब्दिक अर्थ 'प्रकर्रेण आकृत' = अत्यूत्तम बोली) का ही उल्लेख किया है जो उसकी 'शौरसेनी' रही होगी। वररुचि के समय में ही यह भाषा ग्राभ्यन्तर व्यञ्जनों के लोग के साथ अपनी द्वितीय मभाग्रा अवस्था तक पहुँच चुकी थी। इसके पश्चात् किसी एक बाद के लेखक ने वररुचि के 'प्राकृत-प्रकाश' में शौरसेनी पर एक प्रक्षिप्त परिच्छेद ग्रौर जोड़ दिया, जिसमें उसने मागधी के समकक्ष एक प्राक्कालीन भाषा के रूप में शौरसेनी के लक्षराों का वर्णन दिया। यह मत सम्पूर्णतया विवारग्रीय है। यदि यह सही है तो महाराष्ट्री प्राकृत शौरसेनी प्राकृत तथा शौरसेनी अपभ्रंश के बीच की केवल एक अवस्था-मात्र सिद्ध हो जाती है। इसके अतिरिवत यह भी प्रमाणित हो जाता है कि मध्य-देशीय भाषा का प्रभुत्व ग्रविच्छिन्न रूप से ईसा की प्रथम सहस्राब्दी के सारे काल में, ग्रौर उससे पहले भी, कायम रहा; ग्रथीत पालि के रूप में, (ईसा-पूर्व की शतियों में) शौरसेनी प्राकृत के रूप में, (ईसा की ग्रारम्भिक शतियों

में) 'प्राकृत' या संकुचित अर्थ में तथाकथित 'महाराष्ट्री प्राकृत' के रूप में (लगभग ४०० ई० स० के ग्रासपास), तथा शौरसेनी अपभ्रंश के रूप में (४०० ई० स० से १००० ई० स० तक के बाका के काल में)। मध्यदेश वास्तव में भारत का हृदय एवं जीवन-संचालन का केन्द्र-स्थान था। यहाँ के निवासियों के हाथ में, एक तरह से, अखिल भारतीय ब्राह्मणीय संस्कृति का प्राथमिक सूत्रपात था, तथा हिन्दू-जगत् के पिवत्रतम देश के रूप में मध्यदेश की महत्ता सर्वत्र सर्वमान्य थी। परम्परा एवं इतिहास द्वारा विणत सार्वभौम साम्राज्यों के केन्द्र मध्यदेश एवं तिन्तदरस्थ ग्रार्यादर्त के ग्रन्य क्षेत्रों में ही रहे हैं। मध्यदेश के जनों को भी अपनी नागरिकता तथा सांस्कृतिक श्रेष्ठता का अभिमान था। उदाहरण, मनु-संहिता (? प्रथम से नृतीय शती ई० स०) का एक श्लोक देखिए:

''एतद्शप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ।"

(= इस देश के ब्राह्माएगों से सारे जगत् के लोग ग्रपना-ग्रपना जीवन बिताने की रीति सीखें।) इसके ग्रतिरिवत, राजशेखर (लगभग ६०० ई० स०) द्वारा स्वीकृति के साथ ग्रपनी 'काव्य-मीमांसा' में उद्धृत किसी ग्रज्ञात किव का यह कथन भी द्रष्टव्य है: ''यो मध्ये मध्यदेशं. निवसित, स किवः सर्वभाषा-निषण्णः।'' (= जो मध्यदेश के मध्य में निवास करता है, वह सारी भाषाग्रों का प्रतिष्ठित किव है।)

जैसे 'वैदिक संस्कृत मध्यदेशीय भाषा शौरसेनी प्राकृत तथा ग्रप-भ्र श > त्रजभाषा, खड़ी-बोली हिन्दी'—यह परम्परा हमें मिलती है, वैसे ही ग्रौर परम्पराएँ भारतीय दूसरी ग्रायं भाषाग्रों के लिए भी हैं। जैसे—'वैदिक > प्राच्य भाषा > मागधी प्राकृत ग्रौर ग्रपभ्र श > भोजपुरी, मैथिल-मगही, ग्रसमिया-बंगला-ग्रोड़िया'; 'वैदिक > दाक्षिगात्य भाषा > विदर्भ में प्रचलित प्राकृत ग्रौर ग्रपभ्र श > मराठी।'

(तथाकथित 'महाराष्ट्री' को सम्मिलित करते हुए) शौरसेनी के पश्चात् पश्चिमी अपभ्रंश का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पश्चिमी अपभ्रंश का व्यवहार उत्तरी भारत के राजपूत नृपितयों की राजसभाओं में, तुर्कों की उत्तरी-भारत-विजय की कुछ शताब्दियों पूर्व होता था; यह एक महान् साहित्यिक भाषा के रूप में ठेठ महाराष्ट्र से बंगाल तक प्रचलित थी। बंगाल के किवयों तथा लगभग सारे उत्तरी भारत के प्रदेश के किवयों द्वारा इस भाषा में प्रस्तुत रचनाएँ उपलब्व हुई हैं। इस प्रकार पश्चिमी अपभ्रंश को एक तरह से बजभाषा एवं

हिन्द्स्थानी की उनके बिलकुल पहले की ही पूर्वज कहा जा सकता है।

तुर्क लोग भारत में स्राये स्रौर ११वीं शती में उनका स्राधिपत्य सारे पंजाब पर जम गया। महमूद गजनवी के सर्वत्र विक्षोभ फैला देनेवाले स्नाकमण ईसा की १०वीं शती के स्रन्तिम तथा ११वीं शती के प्रथम चतुर्थांश में हुए, सौर उन्होंके फलस्वरूप पंजाब गजनी के साम्राज्य का भाग बन गया था। लगभग १०वीं से १२वीं शती तक पश्चिमी ग्रन्भ श बड़े वेग के साथ प्रचलित थी, सौर (संस्कृत तथा ग्रन्य प्राकृतों के स्रतिरिक्त भी) सर्वसाधारण की साहित्यिक तथा दैनिक जीवन के व्यवहार की भाषा बनी हुई थी। गुजरात के जैन स्राचार्य हैमचन्द्र (१०८८-११७२ ई०) द्वारा प्रणीत प्राकृत व्याकरण में उदाहृत पश्चिमी ग्रपभ्रंश के प्रचलित साहित्य के कुछ उदाहरणों से हमें इस बात का पता चलता है कि उस काल की भाषा हिन्दुस्थानी के कितनी निकट थी। कुछ उदाहरण (हिन्दुस्थानी रूपग्नतर के साथ) द्रष्टव्य हैं:—

- (१) ''भल्ला हुम्रा जुमारिम्रा, बहिग्गि, महारा कन्तु। लज्जेज्जम् तुवप्रस्सिम्रहु, जइ भग्गा घरु एन्तु।।'' =भला हुम्रा, बहन! जो म्हारा (=भेरा) कन्त (प्यारा, स्वामी) मारा। जो भाग (कर) घर म्राता, तो वयस्याम्रों (सहेलियों) में (मुक्ते) लाज म्राती। [यह एक राजपूत रमग्गी का कथन है]।
- (२) ''जीविंड कासु न बल्लहरु, धर्गु पुर्गु कासु न इहु ? दोण्गि-वि श्रवसरि निविड्ग्रिइं, तिण सवँ गणइ विसिद्धु।'' = जीवित श्रर्थात् जीवन किसका बालम (= प्यारा) नहीं ? धन फिर किसका ईठ (= इष्ट, मनमाँगा) नहीं ? दोनों ही श्रवसर निबड़े से (= जब इन दोनों के मौके श्रा पड़ें), विशिष्ट (= शरीफ श्रादमी, श्रभिजात व्यवित) इन दोनों को तिनका सा गिने।
- (३) ''जइ एा सु ग्रावई, दूइ! घरु, का ग्रहो-मुहु तुज्भु ? वग्रशु जु खण्डइ तउ, सिहए, सो पिउ होइ न मुज्भु ॥'' =जो सो (वह) घर न ग्रावे, दूती! क्यों तुफ्त (=तेरा) मुँह नीचा (ग्रहो=ग्रधः) है ? बैन (=वचन) जो खण्डे तो, सही! सो (=वह) मुफ्त (=मेरा) पिउ (=प्यारा) न होवे।
- (४) ''ग्रम्हे थोवा, रिउ वहुला—काग्ररा एवं भणन्ति । मुद्धि, निहालहि गग्रग्ग-ग्रलु; कइ जगा जोण्ह करन्ति ॥' = हम थोड़े, रिपु ( = शत्रु ) बहुत—कायर (कापुरुष) यो भगों; हे मुग्धे (मूर्ख स्त्री) ! गगन-तल निहार; कइ जन जुन्हाई (= ज्योत्स्ना) करें ?

(५) "पुत्ते जाए कवरा गुरा ! — अवगुरा कवरा, मुएरा ?
जो बिष्पक्की भुम्हड़ी चिम्पिज्जइ अवरेरा ?"
=पूत जना, (तो ) कौन गुन ? मुद्रा, तो कौन औगुन ? जो बाप की भूई
( =भूमि ) चाँपिजे ( =चाँपी जाए, दबा ली ) और ने ?

१०वीं से १३वीं शती तक भारत पर ब्राक्रमण करनेवाले तुर्क लोग एक विदेशी जनसमूह थे, जिनके लिए भारत परदेश था ग्रौर जहाँ एक बार बस जाने पर उन्हें यहाँ की जलवायू एवं वातावरण के अनुरूप अपने को बना लेना पड़ता। तुर्कों का उच्च अधिकारी-वर्ग घर में तो तुर्की (पूर्वी तुर्की या चग़ताई बोली ) बोलता था, परन्त्र उनकी राजकाज तथा संस्कृति की भाषा दूसरी ही थी। आधुनिक अफ़ग़ानिस्तान के तत्कालीन प्रदेश में आकर बसे हए पूर्वी ईरान प्रदेश के फ़ारसी जनों के सम्पर्क से वे काफ़ी प्रभावित एवं सभ्य हो गए थे, तथा धीरे-धीरे उन्होंने अपनी मातुभाषा का त्याग कर फ़ारसी को ही स्रपनी राजकार्य की एवं सांस्कृतिक भाषा बना लिया था । तुर्की विजे-ताम्रों के साथ-साथ फ़ारसी-भाषी सिपाहियों एवं सरदारों के रूप में उनके विदेशी प्रजाजन भी भारत में श्राये। पश्ती-भाषीं श्रफ़ग़ानों का तब तक कोई महत्त्वपूर्ण स्थान कायम न हुम्रा था; १२वीं शती तक वे एक नगण्य उपजाति थे जो सूलैमान पर्वत के ग्रासपास निवास करती थी तथा तब तक पूर्णंतया मूसलमान भी नहीं हुई थी। काबुल के आसपास तथा भारतीय-ईरानी सीमाप्रदेश ( ग्राध्निक काल का पाकिस्तान सीमा-निकटस्थ पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान ) के निवासी हिन्दू थे, और उनकी जाति एवं भाषा पश्चिमी पंजाब के निवासियों से भिन्न न थी। स्राधुनिक काल में ये सारे जन स्रधि-कांशतः श्रक्तगानिस्तान के पश्तो एवं फ़ारसी-भाषी मुसलमान जनों से एकीकृत हो चुके हैं।

इस प्रकार तुर्क स्रौर फ़ारसी-जन भारत में स्राये स्रौर स्रपनी फ़ारसी-भाषा के साथ हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। जैसे-जैसे वे यहाँ बसने लगे, एवं एक पीढ़ी के पश्चात् भारतीय स्त्रियों से विवाह सम्बन्ध स्रादि करने लगे (क्योंकि एक स्राक्रमणकारी सेना के सिपाही स्रपनी स्त्रियों को साथ नहीं लाते), वैसे ही उनका भारतीयकरण स्रारम्भ हो गया। बहुत शीघ्र ही विजेतास्रों में विशुद्ध तुर्क एवं ईरानी बहुत कम बचे रह सके। एक ही पीढ़ी में स्रधिकांशतः उनके बच्चे सर्द्धभारतीय हो गए, स्रौर जैसे-जैसे उनका विवाह भी भारतीय स्त्रियों से होता गया, वैसे-वैसे धीरे-धीरे तीसरी पीढ़ी में वे तीन-चौथाई तथा चौथी पीढ़ी में भारतीय होते-होते, स्रन्त में उनका विदेशी रक्त नाममात्र को ही रह गया। उनकी भाषा का भारतीयकरण दूसरी पीढ़ी से ही शुरू हो गया। तुर्की पिता तथा भारतीय माता के बच्चों की मातृभाषाएँ अनिवार्य रूप से भारतीय होना अवस्यम्भावी था। इसके अतिरिवत, गजनवी के हमले के पश्चात् विजित पंजाब के कुछ भारतीय निवासी भी मुसलमान बने, और इनका समूह भारतीयीकृत तुर्की एवं फ़ारसी जनों के बसने के लिए एक आधारभूमि सिद्ध हुआ। उस समय का प्रवास अत्यन्त कष्टसाध्य, दूरी एवं खतरों से भरा हुआ होने के कारएा, एक सुदूर परदेश में उद्भूत संस्कृति के केन्द्र से दूर पड़े हुए उसके जनों से विच्छिन्न होकर अलग पड़ जाना अत्यन्त स्वाभाविक था। भारतीयकृत विदेशी मुसलमान रक्त में तो अधिकांशतः भारतीय हो चुके थे; और फ़ारसी भाषा और अपने पूर्वजों के साहित्य एवं संस्कृति को, चाहे वे कितने ही बलपूर्वक एवं कट्टरता से क्यों न पकड़े रहते, फिर भी उनके लिए एक भारतीय भाषा को स्वीकार करना अनिवार्य था।

सर्वप्रथम स्वभावतः ही उन्होंने पंजाब की प्रचलित भाषा को अपनाया। आज भी पंजाब की, विशेषतः पूर्वी पंजाब की बोलियों तथा उत्तर प्रदेश के बिलकुल पश्चिमी भाग की बोलियों में विशेष फ़र्क नहीं है। आठ या नौ सौ वर्ष पहले यह फ़र्क और भी कम रहा होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता है; यह भी सम्भव हो सकता है कि मध्य एवं पूर्वी पंजाब (यदि पश्चिमी पंजाब तथा हिन्दू अफ़गानिस्तान को छोड़ दें) और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे क्षेत्र की एक ही भाषा रही हो।

महमूद गजनवी ने भारतवर्ष को लूट-मार करने के पश्चात् केवल पंजाब को अपने राज्य में हमेशा के लिए मिला लिया। फ़ारसी ज्यवहार करनेवाले (परन्तु घर में तुर्की बोलनेवाले) विजेताओं तथा पंजाबी प्रजा में शान्ति-कालीन संसर्ग का आरम्भ हुआ। हिन्दू लोग भी फ़ारसी का अध्ययन करने लगे और उनमें से कुछ गजनवी-शासनकाल में तिलक नाम के एक हिन्दू नेता की भाँति वरिष्ठ अधिकारी भी बने। तुर्की आक्रमण्कारियों के 'बुतिशकन' या मूर्ति-विध्वंसक होने के वावजूद भी, उनमें अल्-बेल्नी के सदृश अच्छे सुसंस्कृत विद्वान् भी थे, जिन्होंने संस्कृत का अभ्यास किया और भारत के इतिहास का ११वीं शती के प्रथम चरण में लिखा हुआ सुविस्तृत एवं सहानुभूतिपूर्ण वर्णन छोड़ गए। महमूद गजनवी ने अपने सिक्कों पर भारतीय भाषा द्वारा भारतीयों तक पहुँचने का प्रयास भी किया था। उसके चाँदी के 'दिरहम' पर उसके अरबी कलिया, उसके नाम, टकसाल का नाम तथा हिजरी सन् की तिथि—इन सबका संस्कृत में छपा हुआ अनुवाद इस दृष्टि से रोचक प्रतीत होता है।

वह यों है : 'ग्रव्यक्तम् एकम्, मुहम्मद ग्रवतार; नृपित महमूद; ग्रयम् टङ्को महमूदपुरे घट्टे म्राहतः; जिनायन-सम्वत् .....'(म्रर्थात्, म्रवर्णनीय (ईश्वर) एक है; मुहम्मद ( उसका ) ग्रवतार है ( मुसलमानी मजहब का यह स्थूल-सा वर्गान है ), राजा महमूद; यह सिक्का या रुपया महमूदपुर की टकसाल में ढला। ग्रागे चलकर हिजरी सन् के ग्रनुवाद 'जिनायन' में 'रसूल' या 'नबी' का अनुवाद 'जिन' शब्द से विशेष रूप से द्रष्टव्य है। यह सम्पर्क पठान शासक मुहम्मद गोरी ने चाल रखा, ग्रीर उसने अपने व्यक्तिगत नाम मुहम्मद बिन-साम के नाम के सिक्के भारतीय नागरी लिपि में ( श्री महमूद साम, श्रीहमीर = ग्रमीर ) छापकर प्रचलित किये। इन सिक्कों पर श्रफ़ग़ानिस्तान के हिन्दू नृपतियों की चलाई हुई साँड तथा घुड़सवार की छाप तो थी ही, साथ में लक्ष्मी देवी की मूर्ति भी ग्रंकित की गई थी। तुर्क ग्रौर ईरानी विजेतास्रों के भारतीयीकरण का वातावरण इन सारी वस्तुस्रों में विद्यमान था। परन्तु इस दिशा में विशेष सफलता प्राप्त न होने का कारण यह था कि इन विजेतास्रों में समय-समय पर उनके स्वदेशीय एवं स्वधर्मी बन्धुस्रों के नये समूह बारम्बार ग्राकर मिलते रहते थे, श्रौर वे बराबर धार्मिक विषयों में उनके रुख को कड़ा बनाए रखते थे। इसके कारएा इस्लाम के विषय में वे प्रलग-से ही रहते थे, श्रौर उनकी दृष्टि में एक नीची विजित मूर्तिपूजक जाति के साथ अपना खुले रूप से समन्वय करने में वे घुणा का अनुभव करते थे। इतना सब-कुछ होते हुए भी स्थानीय भाषा की विजय हुई, एवं विजेता तथा उनके वंशज भारतीय हो गए, और मुसलमान बने हुए भारतीयों के उच्चवर्ग के साथ एकमेक हो गए।

पंजाब में बसे हुए ये परदेशी विजेता-गर्ग, ११वीं-१२वीं शती में कुछ ग्रंशों में भारतीय वातावरण के कारण बदल रहे थे। इसी समय, लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी में, दिल्ली ग्रौर ग्रजमेर का ग्रन्तिम हिन्दू राजा पृथ्वीराज चौहान परास्त हुआ ग्रौर गोरी सत्तनत कायम हुई। गोरी के साथ-साथ तुर्की ग्रौर ईरानी भाईबन्दों का एक नया समूह उपरोक्त पुराने बाशिन्दों में फिर ग्रा मिला। कुतुबुद्दीन ऐबक १२०६ ई० में उत्तरी भारत का पहला मुसलमान सम्राट् बना, एवं उसके साथ ही तुर्की 'गुलाम वंश' का शासन ग्रारम्भ हुग्रा। दिल्ली राजधानी बनी, एवं पंजाब का महत्त्व कम हो गया। परन्नु यह बहुतकुछ सम्भव है कि तुर्की एवं ईरानी विजेताग्रों के ग्रनुगामियों के रूप में दिल्ली ग्राये हुए पंजाबी मुसलमानों का महत्त्व राजधानी के ग्रन्य भारतीय वर्गी में सबसे ग्रधिक रहा हो। उनके साथ-साथ उनकी बोली भी दिल्ली में ग्राई। यह

बोली दिल्ली के उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम के जिलों की बोली से कुछ महत्त्व-पूर्ण बातों में मिलती-जुलती थी। इससे नई राजधानी की उस नूतन ग्रादान-प्रदान या मेल-मिलाप की भाषा का रूप-रंग निखरा ग्रीर उसमें कुछ महत्त्वपूर्ण बातें भी ग्राईं। इस भाषा को मध्यदेश (हिन्दुस्थान) के स्थानीय जन, तथा भारतीय-कृत तुर्क एवं ईरानी जन, जिनमें बहुत-से मुसलमान बने हुए पंजाबी भी सम्मिलित थे, सभी समक्त या बोल सकते थे।

इस प्रकार की ग्रादान-प्रदान की भाषा का मूलाधार पंजाब तथा पिश्चमी उत्तर प्रदेश की प्रचिलत पिश्चमी ग्रपभ्रंश हुई। यह ग्रपभ्रंश स्वयं इस समय 'हिन्दुस्तान' में ग्रपने ग्राद्य प्राकृत या मध्ययुगीन भारतीय-ग्रायं स्वरूप से बदलकर पश्चकालीन देशज (Vernacular) ग्रथवा नव्य-भारतीय-ग्रायं भाषा की ग्रवस्था को प्राप्त कर रही थी, यद्यपि यह परिवर्तन पंजाब में नहीं हो रहा था। ग्रतएव इस नूतन ग्रादान-प्रदान की भाषा का कुछ शता-ब्दियों तक तो ग्रस्थिर या बराबर परिवर्तित रूप में रहना ग्रानवार्य था।

साधारएा जनों की दृष्टि में, पंजाब से बिहार तक के क्षेत्र में ( उक्त दोनों प्रान्तों को गिनते हुए ) प्रचलित बोलियाँ चार समुहों में विभक्त हो जाती हैं: (१) पंजाबी, (२) पछाँही या पश्चिमी, (३) प्रविया या प्रबी, ग्रर्थात् पूर्व की बोली, तथा (४) बिहारी। (२) के दक्षिण-पश्चिम में एक ग्रौर समूह है; वह है (५) राजस्थानी। पंजाबी स्रौर पछाँही समृह कुछ हद तक एक-दूसरे से मिले हुए हैं। हिन्दूस्थानी के विकास के लिए हमें प्रविया, बिहारी एवं राजस्थानी समूहों को देखने की ग्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सबका व्याकरण हिन्दुस्थानी से भिन्न है। स्राधुनिक काल में स्रवश्य, पुरिबया बोलियों ( कोसली या पूर्वी हिन्दी-प्रवधी या बैसवाड़ी, बघेली ग्रौर छत्तीसगढ़ी) के बोलनेवालों, बिहारी बोलियों (मगही, मैथिली, भोजपुरिया, एवं छोटा-नागपुरिया) के बोलनेवालों तथा राजस्थानी बोलियों ( मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवी ग्रादि) के बोलनेवालों, सभी ने हिन्दी या हिन्दुस्थानी (नागरी-हिन्दी तथा कुछ थोड़ी हद तक उर्दू) को ही ग्रपनी साहित्यिक एवं सार्वजनिक जीवन की भाषा मान रखा है। हिन्दी (हिन्दस्थानी) की मूलाधार खास करके 'देशज' (Vernacular) हिन्द्स्थानी तथा बाँगरू समृह एवं कुछ हद तक पूर्व-पंजाब की बोलियाँ हैं। 'पछाँही' बोलियों में तथाकथित 'पश्चिमी हिन्दी' बोलियाँ गिनी जाती हैं - जैसे ब्रजभाखा, कनौजी, बुन्देली तो एक ग्रोर, तथा दूसरी ग्रोर 'देशज' हिन्द्स्थानी (मेरठ ग्रौर रोहिल-खण्ड डिवीजन एवं ग्रम्बाला जिला ) तथा बाँगरू या हरियानी ( दिल्ली,

रोहतक, हिसार ग्रौर पटियाला) ।

ब्रजभाखा, कनौजी एवं बुन्देली 'देशज हिन्दुस्थानी' तथा बाँगरू से कुछ महत्त्वपूर्ण बातों में भिन्न हैं।

सबसे महत्त्वपूर्ण फ़र्क ये हैं: (१) ब्रजभाषा के साधारण पुल्लिग संज्ञा-शब्द तथा विशेषण 'ग्रौ'-या 'ग्रो'-कारान्त होते हैं, (उदा० 'मेरी वेटी भायां या 'मेरो बेटो आयां'; 'वाने मेरो कह्यों न मान्यां'), जबिक दूसरे समृह में ये शब्द 'ग्रा'-कारान्त होते हैं (उदा० 'मेरा बेटा ग्राया', 'उसने मेरा कहा खडीबोली)। राजस्थानी बोलियाँ 'ग्रौ'-या 'ग्रो'-कारान्त होकर नहीं माना' ्त्रजभाषा-समूह से मिलती हैं, एवं पंजाब की बोलियाँ खड़ीबोली-समूह की तरह 'म्रा-कारान्त हैं (उदा० 'म्हारो बेटो म्रायो, या 'म्रायोड़ो', वैं (या उरा) म्हारो कह्यो न माण्यो'--राजस्थानी; 'मेरा बेट्टा (पुत्त या पुत्तर) श्राएश्रा', ग्रोस मेरा ग्राक्षेत्रा न माणेग्रा'--पंजाबी ।) (२) ब्रजभाषा-समूह में विभिन्न सर्वनामों के तिर्यक् रूप 'ता, वा, या, जा, का'-साधित हैं, जबिक खड़ी बोली-समूह में वे 'तिस, उस, इस जिस, किस' ग्रादि को लेकर बनते हैं। इस विषय में भी पंजाबी का खड़ीबोली से साम्य है, (उदा० 'इस या एस् स्रोस, जिस्, किस' ब्रादि)। ब्रौर भी कई भेद इन दोनों समूहों में हैं, पर सबसे महत्त्वपूर्ण - उपर्युक्त दो ही हैं। इसके ग्रतिरिक्त एक बात ग्रौर ध्यान देने योग्य है। वह यह है: पंजाबी बोलियों में, फिर चाहे वे पूर्वी हों या पश्चिमी, मभाग्रा (प्राकृत अप्रीर अपभ्रंश) के यूग्म व्यंजन एवं ह्रस्व स्वर अब भी पाए जाते हैं; उदा० पंजाबी—'कम्म'=काम, 'विच्च'=बीच, 'चम्म'=चमड़ा, 'हत्थ'=हाथ, 'सच्च' = सच, 'चन्द' = चाँद, 'मक्खन' = माखन ग्रादि । परन्तु पछाँह के ब्रज-भाषा-समूह में ग्राधुनिक नभाग्रा रूप के एक व्यंजन एवं दीर्घ स्वर ही पाए जाते हैं; यथा--'काम', 'बीच', 'हाथ', 'चाम', 'सच (साँच)', 'चाँद', 'माखन' स्रादि । साधारणतया हिन्द्स्थानी (नागरी-हिन्दी एवं उर्दू) में एक व्यंजन एवं दीर्घ स्वरवाले रूप होने चाहिएँ; उदा० 'ग्राज <ग्रज्ज<ग्रद्य, हाथ<हत्थ <हस्त, चाँद <चन्द <चन्द्र, काम <कम्म <कर्म, बात <वत्ता <वात्ती, प्राचीन हिन्दी : साद <सद्द <शब्द, इत्यादि । परन्तु हिन्दुस्थानी में बहुत-से ऐसे भी रूप मिलते हैं जिनमें एक ह्रस्व स्वर-एक ह्रस्व या एक ही व्यंजन पाया जाता है। ये शब्द वास्तव में हिन्दी की साधारण ग्रभिव्यक्ति के विरुद्ध स्वरूपवाले हैं, ग्रीर इस भिन्नता को हम पंजाबी का प्रभाव ही कह सकते हैं। इस प्रकार पंजाबी 'सच्च' से प्रभावित होकर हिन्दी 'सच' बना ( बोलचाल में 'साच' या 'साँच' भी प्रयुक्त होता है ); 'कल्ल' से प्रभावित होकर 'कल'

बना (न कि बोलचाल में प्रयुक्त 'काल'); इसी प्रकार 'नत्थं से 'नथ', 'सब्ब' से 'सब', 'रत्ती' से 'रत्ती' (न कि 'राती') इत्यादि प्रभावित रूप बने । इस विषय में पंजाबी की उच्चता तथा नेतृत्व सदा से ही मूक रूप से स्वीकृत हुआ है । इसीलिए शायद उच्चारण का पंजाबीकरण भी अधिक लालित्य या सौष्ठवपूर्ण माना गया हो । अब भी यही बात है, हालाँकि अधिकांश लोग इस सुभाव से सहमत नहीं होंगे । प्राचीन जमाने में इससे युग्म व्यञ्जनों एवं हस्व स्वरोंवाली अपभ्रंश का भी स्मरण हो आता था । और वैसे भी भारतीय जनता को प्राचीन रूढ़िबद्धता हमेशा प्रिय रही ही है । बाँगरू अपने युग्म व्यजनों के आधिक्य के कारण पंजाबी की ओर भुकती है, परन्तु 'देशज' (Vernacular) हिन्दुस्थानी इस विषय में कुछ हिचकती प्रतीत होती है; उसमें हमें इन दोनों प्रवृत्तियों का संघर्ष दृष्टिगोचर होता है ।

बाँगरू क्षेत्र के लगभग भीतर स्थित दिल्ली, करीब-करीब ऐसे केन्द्र-स्थान पर स्थित है जहाँ ब्रजभाखा, राजस्थानी, जानपद हिन्दुस्थानी तथा बाँगुरू .के प्रदेशों की सीमाएँ मिलती हैं। परन्तु किसी कारणवश दिल्ली में विकसित नई भाषा पर पंजाबी 'बाँगरू' जानपद हिन्दुस्थानी का सम्मिलित प्रभाव पड़ा प्रतीत होता है, श्रीर फलस्वरूप इस भाषा का मूलाधार श्री-या श्री-कारान्त बोलियाँ न होकर, 'ग्रा'-कारान्त बोलियाँ ही हुईं। इस विषय पर यहाँ विस्तार-पूर्वक विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि उत्तरी भारत में दिल्ली राजधानी बनाकर एक मुस्लिम सल्तनत की नींव पड़ने पर, उत्तरी भारत की भाषा का एक नया स्वरूप प्रचलित हुम्रा, जिसकी प्रतिष्ठा-भूमि पूर्वी पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बोलियाँ थीं। घर की बेटी होने पर भी पहले-पहल वह उपेक्षिता ही रही; दिल्ली के मुसलमान शासकों श्रौर उनके हिन्दू प्रजाजनों, दोनों ने ही इसे भूली-भटकी श्रनाथ बालिका की भाँति ही माना। मुसलमान लोग साहित्यिक उपयोग के लिए फ़ारसी का आश्रय लेते थे, क्योंकि फ़ारसी (विदेशी भारतीयकृत मुसलमानों की) कुछ ग्रंशों में वंशानगत तथा (ग्रारम्भ में ग्रपने विजेताग्रों ग्रौर शासकों के सहायक होकर, बाद में उनके सहधर्मियों के रूप में सहायता एवं ग्रभयदान पाते रहे मुसलमान बने भारतीयों की) सांस्कृतिक भाषा थी। हिन्दू लोग जब भी कुछ लिखते, तो राजस्थान में राजस्थानी के एक साहित्यिक रूप 'डिंगल' तथा पश्चिमी ग्रप-भ्र श के एक राजस्थान में प्रचलित रूप 'पिंगल' का व्यवहार करते थे; उसी प्रकार मध्यदेश में मथुरा केन्द्रवाले बजभाखा का श्रौर पूर्व में (बिहार तक), पश्चिम में (पंजाब एवं राजस्थान के कुछ भाग तक), दक्षिए में (बरार

तक) तथा उत्तर में (गढ़वाल तथा कुमायूँ तक) उसीके विभिन्न परिवर्तित रूपों का व्यवहार करते थे। अवध में अवधी या बैसवाड़ी, कुछ दूर पूर्व में भोजपुरिया, तथा उत्तरी बिहार या गिथिला में मैथिली का साहित्यिक कार्यों के लिए उपयोग होता था। पंजाब के हिन्दू एक प्रकार की पंजाबी-मिश्रित ब्रजभाषा में लिखते थे।

ईसा के बिलकुल पश्चात् की ही शताब्दियों में सबसे अधिक लालित्य-पूर्ण प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत की सीधी वंशज अजभाखा का ही ऊपरी गंगा के मैदान में साहित्यिक भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रचार था, एवं उसीका सबसे अधिक अध्ययन भी होता था। यहाँ तक कि उत्तरी भारत के मुसलमान अभिजात-वर्ग भी इसके सौन्दर्य के प्रभाव से बचे न रह सके। पहले तो अज-भाखा के समक्ष हिन्दुस्थानी को कोई स्थान ही नहीं मिला; परन्तु धीरे-धीरे वह आगे बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि अपनी बहनों में उसे सम्राज्ञी का पद प्राप्त हो गया। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दुस्थानी (हिन्दी) के सामने उसकी सहोदरा बोलियाँ (एवं कुछ हद तक सहोदरा-भाषाएँ भी) बिल-कुल हारकर लुप्तप्राय हो जाएँगी या भुला दी जाएँगी। यह सब किस प्रकार सिद्ध हुआ, यही हमारे अगले अध्याय की चर्चा का विषय होगा।



## हिन्दी (हिन्दुस्थानी) भाषा का विकास (२)

भारत में एक जनसाधारण की भाषा के विकास के इतिहास का संस्म-ररा-लौकिक संस्कृत और मध्यदेश-पालि-शौरसेनी प्राकृत-महाराष्ट्री-शौरसेनी श्रपभ्रंश-बजभाखा-हिन्दी या हिन्दबी-११वीं शती में उत्तरी भारत का प्रादेशिक या देशज-भाषा-साहित्य-विदेशी मुमलमान एवं हिन्दवी-साहित्य में प्रयुक्त मिश्रित भाषा-रूप-'पिगल'-१२वीं-१३वीं शताब्दियों को परिस्थित-पश्चिमी अपभ्रंश (भ्रौ-कारान्त बोली) बनाम दिल्ली की हिन्दी या हिन्दवी-उर्द नामकरएा-इसकी उत्पत्ति एवं विकास-बाबर श्रीर भारतीय भाषा-बाबर द्वारा रचित मिश्रित-भाषा-पेन्तियां-ग्रकबर के समय से मुग़ल सम्राटों की भाषा-प्रकबर द्वारा लिखी बजभाषा की पंक्तियाँ-मिर्जालां की 'तहफ़ात्ल हिन्द'-दक्षिए में 'उर्द्र' नाम का उदय-हिन्दी (हिन्दवी) तथा ग्रमीर खसरो--१५वीं ज्ञती में हिन्दी (हिन्द्स्थानी)-सिक्ख गुरु लोग श्रौर उनके पद-एक भारतीय मुस्लिम संस्कृति का विकास-तत्सम्बन्धित भाषाएँ --- दक्षिए। में उत्तरी भारतीय उत्पत्तिवाले मुसलमान---उनके द्वारा हिन्दी (हिन्द्स्थानी) का व्यवहार—'दकनी' हिन्दी (या 'दकनी') साहित्य का विकास-दकनी हिन्दी के १५वीं, १६वीं तथा १७वीं शती के लेखक-दकनी हिन्दी द्वारा फ़ारसीकरण का मार्ग प्रशस्त होना-उसकी फ़ारसी-प्ररबी लिपि-प्राधृतिक-कालीन दकनी पर उत्तरी भारत की उर्दू का प्रभाव—'दकनी' श्रब केवल एक स्थानीय बोली मात्र—दकनी का उदाहरए। तथा १७वीं-१-वीं शती के उत्तर-भारतीय मुसलमान-रेख्ता-उर्दू में बाहरी उपादानों की परिपृष्टि तथा पचावट-'यावनी'-इस उर्दू या 'मूसलमानी हिन्दी' का प्रसार-दिल्ली से लखनऊ-खड़ीबोली-खड़ीबोली का गद्य-साहित्य-कलकत्ता ग्रीर खड़ीबोली (हिन्दी एवं उर्दू) गद्य का ग्राविर्माव-कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के लेखक-१६वीं शती में हिन्दस्थानी (हिन्दी एवं उर्दू) की स्थापना-प्रान्तर्जातिक या ग्रान्तर्देशिक भाषा के रूप में हिन्द्स्थानी

(हिन्दुस्तानी)—इस भाषा को ग्रंग्रेजों का सहयोग—स्कूल, विश्वविद्यालय कॉलेज तथा हिन्दी एवं उर्दू — खड़ोबोली में पद्य — उत्तरी भारत की दूटी-फूटी या 'बाजारू हिन्दी' तथा उसका उद्भव — विभिन्न बोलियों के प्रसिद्ध ग्रन्थ — हिन्दी के देशज उपादान — 'ठेठ हिन्दी' — 'ठेठ हिन्दी' के ग्रन्य — प्रचलित हिन्दुस्थानी की ठीक-ठीक परिस्थित — सरलीकृत व्याकरण की माँग — इस प्रचलित एवं सरलीकृत हिन्दुस्थानी के विकास पर पश्चिमी हिन्दी के क्षेत्र से बाहर के बोलनेवालों का प्रभाव — हिन्दी-उर्दू का भगड़ा, उसमें ग्रन्तहित बातें — वास्तविक हिष्टकोण ।

हम यह देख चुके हैं कि किस प्रकार हिन्द्रश्यानी भारत की एक सार्व-जनिक भाषा के इतिहास की शुङ्खला में अन्तिम कड़ी के रूप में हमारे सामने श्राई है। इस सारे इतिहास में, हमेशा उत्तर-भारतीय मैदानों के पश्चिमी भाग-ग्राधनिक पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश-में उद्भूत भाषा ही सार्वजनीन भाषा बनकर रही है। सर्वप्रथम, ब्राह्मण-ग्रन्थों के यूग के पश्चात हम संस्कृत ग्रर्थात 'लौकिक संस्कृत' को पाते हैं। इसके मुख्य ग्रमिभःवक एवं संचालक उदोच्य या पश्चिमोत्तर क्षेत्र (ग्रर्थात् उत्तरी पंजाब) तथा मध्यदेश (ग्रर्थात् पश्चिमी उत्तर प्रदेश) क्षेत्र के ब्राह्मण लोग थे। धर्म-कार्य की भाषा बन जाने के पश्चात शीघ्र ही संस्कृत देवलोक से सम्बन्धित हो गई, ग्रौर सारी ऐहिक सीमाश्रों से परे की वस्तू गिनी जाने लगी। तब से आज तक भी वह अखिल हिन्द भारतवर्ष में विद्वज्जनों की साधारण भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही है। इसके पश्चात, थोड़े-से समय के लिए एक पूर्वी बोली, भारत के पूर्वी प्रदेश 'प्राच्य' की प्राचीन प्राकृत सर्वाग्र स्थान प्राप्त करती है। इसका कारण था— बौद्धों तथा जैनों द्वारा पूर्व में वैदिक कर्मकाण्ड तथा यज्ञ-याग-पश्चलि आदि के विरुद्ध ग्रारम्भ किया हुन्ना एक सर्वसाधारए। प्रतिक्रियात्मक ग्रान्दोलन, जिसके फलस्वरूप बौद्धिक चेतना की एक लहर-सी आ गई। साथ ही एक पूर्वी वंश, मौर्यवंश का राजनीतिक प्रभाव भी पूर्व की बोली के उत्थान का एक मख्य कारए। बना । परन्तु मध्यदेश एवं पश्चिमवालों ने शीघ्र ही श्रपना खोया हम्रा स्थान पूनः प्राप्त कर लिया, और मध्यदेश की बोलियों को आधार बनाकर पालि भाषा का निर्माण हुन्ना। पालि के पश्चात उसीका एक कनीयस रूप शौरसेनी प्राकृत प्रचलित हुन्ना, जो ईसा की प्रथम सहस्राब्दी के अधिकांश भाग में सर्वापेक्ष प्रधिक लॉलित्य एवं सौष्ठवपूर्ण उत्तरी भारत का प्रादेशिक भाषा-

रूप समभा जाता था। शौरसेनी प्राकृत का ही एक कनीयस रूप ग्रब तक सम्भवतः महाराष्ट्री-प्राकृत के नाम से पुकारा जाता रहा; इसे ईसा की प्रथम सहस्राब्दी के सध्य के श्रास-पास पद्य-रचना का एक लालित्यपूर्ण माध्यम समभा जाता था। यही शौरसेनी प्राकृत राजस्थान की बोलियों के साथ मिश्रित होकर शौरसेनी अपभ्रंश बन गई, जिसका साम्राज्य भारतीय-ग्रार्य प्रादेशिक भाषाश्रों पर कई शताब्दियों तक छाया रहा। तुकी विजय के पहले भारतीय चालू या कथ्य बोलियों में सबसे अधिक प्रचलित यही शौरसेनी अपभ्रंश थी। उन दिनों पश्चिमी अपभ्रंश का स्थान आजकल की हिन्द्स्थानी का-सा था। उसे आधार-रूप मानकर विभिन्न साहित्यिक बोलियों की रचना हुई, जिनमें स्थानीय उपा-दानों का उपस्थित रहना ग्रवश्यम्भावी था। पश्चिमी ग्रपभ्रंश की उत्तराधिका-रिणी कुछ स्रंशों में ब्रजभाषा हुई। ब्रजभाषा १२०० से १८५० ई० तक के स्दीर्घ काल के अधिकांश भाग में सारे उत्तरी भारत, मध्यभारत तथा राज-स्थान, और कुछ हद तक पंजाब की भी सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक भाषा बनी रही। पश्चिमी अपभ्रंश का उत्तराधिकार कुछ ग्रंशों में हिन्द्स्थानी (हिन्दी) को भी मिला, जबकि पहले तो उसका उत्थान दिल्ली में हुआ, एवं तत्पश्चात उत्तर-भारत के मूसलमान आक्रमणकारियों के साथ वह दक्षिण में भी पहुँची।

१०वीं-११वीं शती ई० में जब अपने मुसलमानी मजहब को साथ लिये हुए, तुर्कों तथा ईरानियों ने उत्तरी भारत पर आक्रमरा करना एवं आधिपत्य जमाना आरम्भ किया था, उस समय राजपूत राजवंशों में साहित्यिक रचनाओं की भाषा, धार्मिक एवं शास्त्रीय भाषा संस्कृत के अतिरिक्त, पिक्चिमी अपभ्र श ही थी, जिसमें भिन्न-भिन्न प्रदेशों की स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता था। विशुद्ध बज या नव्य-भारतीय आर्य अवस्था की हिन्दी का तब तक उदय नहीं हुआ था। संस्कृत एवं प्राकृत को छोड़कर उतरी भारत की अन्य किसी भाषा में पद्य-रचना होने का मुसलमानी इतिहासों में सबसे प्राचीन उल्लेख हमें १०२२ ई० का मिलता है। निजामुद्दीन द्वारा अपनी 'तबकात-ए-अकबरी' में यह बात लिखी है कि कलंजर के राजपूत नरेश ने अपने द्वारा उपहारस्वरूप भेजे हुए खुले एवं बिना महावत के कुछ हाथियों को पकड़कर उन पर चढ़ते हुए तुर्क सिपाहियों की वीरता एवं चातुर्य पर 'हिन्दू भाषा' में कुछ पद्य लिखे, और उन्हें महमूद गजनवी के पास भेज दिया। महमूद ने ये पद्य 'हिन्दुस्तान के उन विद्व-जननों तथा अन्य किवयों को दिखलाए, जो उसके दरबार में थे। विदेशी उद्भित का हिन्दी में लिखनेवाला सबसे प्राचीन मुसलमान मस्'ऊद इब्न सा'द था,

जो महमूद के पौत्र इब्राहीम के दरबार में था तथा ११२५ से ११३० ई० के बीच में मरा। उसके पूर्वज ईरान के हमादान नामक स्थान से भारत आये थे, और उसके द्वारा फ़ारसी, अरबी एवं 'हिन्दी' में रचित 'दीवानों' का उल्लेख अमीर खुसरो ने किया है। यह मालूम नहीं पड़ता कि यह 'हिन्दी' ठीक-ठीक कौनसी बोली थी, परन्तु बहुत सम्भव है कि वह ब्रजभाखा या परचकालीन हिन्दुस्थानी के सदृश न होकर १२वीं शती में प्रचितत सर्वसाधारण की साहित्यक अपभ्रश ही रही हो (देखिए—'व्वीं स्रोरिएण्टल कान्फ्रेन्स की कार्यविवरणी' में प्रो० हेमचन्द्र राय का 'भारत में हिन्दुस्थानी कविता का प्रारम्भ' शीर्षक लेख, मैसूर, १६३५) क्योंकि १३वीं-१४वीं शती ई० तक हमें हिन्दी या हिन्दुस्थानी का दर्शन ही नहीं होता। इनके अतिरिक्त १२वीं-१३वीं शती के पंजाब के एक मुसलमान सन्त बाबा फ़रीद द्वारा रचित भी कुछ 'हिन्दी' कविताएँ बतलाई जाती हैं। उनका हम आगे उल्लेख करेंगे।

दिल्ली के अन्तिम हिन्दू नपति पृथ्वीराज या पिथौरा की वीर-प्रशस्ति का वर्णान 'पृथ्वीराज-रासो' नाम के बड़े भारी ग्रन्थ में किया गया है, ग्रौर इसके रचयिता पृथ्वीराज के दरबारी किव चन्द बरदाई माने जाते हैं। इस महाकाव्य का वर्णित विषय तथा भाषा, दोनों कहाँ तक प्रामािएक हैं, ग्रथित १२वीं-१३वीं शती ई० के हैं, जबिक इसका प्रसिद्ध लेखक जीवित था, यह बात विवादग्रस्त है। तर्कसम्मत रूप से यह अनुमान बाँधा जा सकता है कि इसमें स्वयं चन्द की लिखी भी बहुत-सी रचनाएँ मौजूद हैं, परन्तु भाषा ग्रवश्य बहुत-कुछ बदल गई होगी। मुनिश्री जिनविजयजी को १६वीं शती के ग्रन्तिम चरण के लिखित प्रबन्धों या गद्य-कथाग्रों के एक जैन संकलन की संस्कृत में लिखी गई दो गद्य-कथा आमें में कुछ पश्चिमी अपभ्रंश के पद्म मिले हैं। ये पद्म 'चन्द बलिहऊ' (ग्रर्थात् 'चन्द बरिदय' या 'चन्द बरदाई') के लिखे हुए हैं, तथा 'रासो' के नागरी-प्रचारिणी-सभा द्वारा प्रकाशित संस्करण के कुछ (बहुत ही विकृत) पद्यों से काफ़ी मिलते-जुलते हैं। (देखिए--१६३६ में ग्रहमदाबाद तथा कल-कत्ता से प्रकाशित 'सिन्धी जैन ग्रन्थमाला' के दूसरे ग्रन्थ 'प्रबन्ध चिन्तामिए।'-ग्रन्थ-सम्बद्ध 'पुरातन प्रबन्ध-संग्रह' का प्राक्कथन, पृष्ठ ६-१०)। पृथ्वीराज तथा जय वन्द-विषयक उक्त दोनों गद्य-ग्राख्यानों में ग्राये हुए पद्यों की भाषा शुद्ध ग्रपभ्रंश है; परन्तू यही बात 'पृथ्वीराज-रासो' के उपलब्ध एवं प्रकाशित पाठ की भाषा के विषय में नहीं कही जा सकती। वैसे भी 'रासो' की भाषा कोई जीवित भाषा नहीं है; वह किसी भी काल या प्रदेश की बोलचाल की भाषा नहीं थी। वह तो एक कृतिम साहित्यिक भाषा है, जिसमें अनेक शताब्दियों के काल की तथा

हजारों मीलों के क्षेत्र की कितनी ही भाषाग्रों के रूप सम्मिलित हैं। इसके मुख्य उपादान तो पिश्चमी ग्रपभ्रंश के हैं, और साथ-साथ ग्राद्य पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी बोलियों तथा ग्राद्य पंजाबी की विशेषताग्रों का जहाँ-तहाँ पुट मिला दिया गया है। १२०० ई० के पश्चात् इस प्रकार की एक मिश्रित बोली राजपूती काव्य में धीरे-धीरे प्रयुक्त होने लगी, तथा 'पंगल' या 'पंगल' नाम से प्रसिद्ध हुई। परन्तु राजपूत-चारग्-काव्यों की यह मिश्रित भाषा एक विशिष्ट प्रकार की—एक वर्ग-विशेष की ही—भाषा थी, जिसे उसका ग्रध्ययन-ग्रभ्यास करनेवाले ही समभ सकते थे; यह जनसाधारग् की भाषा नहीं थी।

तुकों एवं ईरानियों के भारत में बसने तथा दिल्ली के प्रथम मुसलमान राजवंश के प्रतिष्ठित होने के पश्चात् उत्तर-भारतीय मैदानों की जनता के लिए एक सर्वसाधारणा की भाषा के रूप में उपयुक्त होने लायक पश्चिमी अपभ्रंश का किञ्चित् परिवर्तित रूप ही था । ब्रजभाखा ग्रागे चलकर १६वीं शताब्दी में प्रकाश में म्राई; ग्रौर वैसे भी ब्रजभाखा सर्वसाधारए। की प्रचलित भाषा न होकर, एक विशिष्ट साहित्यिक भाषा ही बनी रही। गुजरात एवं पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा एक ही थी; यह वहाँ के प्रचलित पश्चिमी ग्रप-भ्रंश से निकली हुई एक भाषा थी। इस भाषा का १४वीं-१६वीं शतियों में रचित उच्चकोटि का जैन एवं ब्राह्मणीय साहित्य स्रभी हाल में प्रकाश में स्राया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि १२वीं-१३वीं शती के पश्चात् हिन्दुस्थानी का विकास समयानुकूल ही हुग्रा-वह तभी हुग्रा जबिक उसकी ग्रावश्यकता थी। विशेषतः विदेशी मुसलमान शासकों के लिए तो उसकी अतीव आवश्यकता थी. क्योंकि बाहर से आये रहने के कारण मुसलिम काल से पूर्व की देश की भाषागत या साहित्यिक परम्परा को न तो वे समभ सकते थे, श्रौर न समभने का प्रयत्न ही करते थे। ये शासक जब भारत में ही उत्पन्न मुसलमान होते थे, तो उनका भाषा एवं साहित्य देशज परम्परा से सम्बन्ध पहले से विच्छिन्न हुग्रा रहता था; इस प्रकार देशी एवं विदेशी दोनों ही मुसलमान धीरे-धीरे इस परम्परा को खो बैठे। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की कोई भी भाषा, जिसे जनसाधारण अधिक-से-अधिक संख्या में समभ सकते हों, दोनों प्रकार के भार-तीय मुसलमानों के लिए ग्राह्य हो जाना सर्वथा स्वाभाविकथा। साथ ही साधा-रण हिन्दू जनता को भी इसमें आपित नहीं थी, क्योंकि उनकी प्राचीन साहि-त्यिक परम्परा में किसी प्रकार का विक्षेप या हस्तक्षेप नहीं पड़ा।

परन्तु यह अनुमान किया जा सकता है कि हिन्दू लोग विशेषतः 'ग्रा'-कारान्त बोलियों के क्षेत्र (पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पञ्जाबी) वाले इस भाषा के प्रति उदासीन ही रहे होंगे। किसीने भी इच्छा करके ग्रथवा ग्रीपचारिक रूप से इसका ग्रारम्भ एक नई भाषा के रूप में नहीं किया; यह तो
'ग्रा'-कारान्त पिक्चिमी हिन्दी की वोलियों से विकसित तथा प्रथम भारतीय
मुसलमानों की पञ्जाबी भाषा से प्रभावित एक ग्रदृष्ट रूप से निर्मित हुई भाषा
थी। दिल्ली के बाजारों में इसका स्वभावतः ही व्यवहार होता था, क्योंकि
दिल्ली 'ग्रा'-कारान्त बोलीवाले बाँगरू क्षेत्र में है। यह एक ऐसी कृत्रिम भाषा
नहीं थी जिसका उद्भव दिल्ली के तुर्क शासकों के दरबारों तथा फ़ौजी डेरों में
हुग्रा हो। इसका नाम सर्वप्रथम 'हिन्दी' या 'हिन्द्वी' (हिन्दवी) था, जिसका
ग्रथं 'हिन्द' या भारत की ग्रथवा 'हिन्दुग्रों' की भाषा थी। दूसरा नाम 'जबाने
उद्दं' (फ़ौजी डेरे की भाषा) बहुत ग्रागे चलकर १७वीं शताब्दी के ग्रन्त में
उस समय प्रचलित हुग्रा, जबिक मुग़ल सम्राट ने दक्षिण के मुसलमान राज्यों
तथा मराठों का दमन करने के लिए दल-पर-दल भेजना ग्रारम्भ किया,
ग्रीर मुग़ल सेना के साथ दक्षिण में दिल्ली की बोली भी सर्वत्र दृष्टिगोचर
होने लगी।

'उर्दू' शब्द का 'राजा के रहने या ठहरने का नगर या स्थान' इस अर्थ में प्रयोग अकबर के कुछ सिक्कों पर मिलता है। यह शब्द वास्तव में तुर्क-विजेताओं के साथ ग्राया था। अपने मूल स्वरूप में यह एक ग्रलताई शब्द है, जो विभिन्न तुर्की भाषाओं एवं बोलियों में 'श्रोद्र', 'उर्दू', 'युर्त' श्रादि कई रूपों में पाया जाता है। 'उर्दू'—यह रूप मूल तुर्की का फ़ारसीकृत वर्ण-विन्यास के कारण परिवर्तित रूप है। मूल तुर्की शब्द का अर्थ होता है 'प्रधान व्यक्ति का तम्बू, डेरा, डेरा डालना, निवास स्थान', इत्यादि । तुर्क एवं मंगील सरदारों के तम्बू ही उनके दरबार थे; श्रीर बाबर तुर्क होने के कारण उसके द्वारा चलाये हुए 'मोगल' या 'म्गल' वंश के दरबार का नाम हुमायुँ के समय से फ़ारसीकृत एवं भारतीयकृत होते-होते भी मूल तुर्की शब्द से थोड़ा-सा परिवर्तित होकर 'उर्दू' हो रहा। फ़ारसी एवं भारतीय भाषा में अन्तिम दीर्घ स्वरोच्चार की प्रधानता रहती है; उक्त रूप का एक कारण यह भी था। तुर्की में अब तक यह शब्द 'डेरा, घर या स्वदेश' के अर्थ में प्रयुक्त होता है : देखिए — 'तुर्कों का घर या स्वदेश' के अर्थ में प्रयुक्त आधुनिक तुर्की की एक बोली (स्मानुली) का समस्त शब्द--'तूर्क-प्रोर्द्र' (Turk Ordu) । ग्रकबर एवं जहाँगीर के राजत्व-काल में तो क़ारसी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को दरबार की भाषा सानने का प्रवन ही नहीं था। इंगलैण्ड में स्ट्यूर्ट वंश के पूनरागमन के समय तथा १६वीं शती के ब्रारम्भ में रूस देश में फेट्च की जो प्रतिष्ठा थी, उससे भी कहीं

अधिक ऊँचा स्थान १६वीं-१७वीं शती में उत्तर-भारत के मुसलिम राज्यों के भारतीय अभिजात-वर्ग में फ़ारसी को प्राप्त था। यदि कोई मुसलमान या हिन्दू दरबारी ग्रमीर या सरदार किसी देशज भाषा के संरक्षक बनते ग्रथवा उसमें स्वयं कविता करते, तो वह भाषा हिन्दू साहित्यकारों में प्रचलित तथा संस्कृत शब्दावली, काव्यालंकार भ्रादि से युक्त समृद्ध परम्परावाली होकर फ़ारसी की टक्कर की ही हो सकती थी। अकबर के एक दरबारी तथा कवि खानखानाँ रहीम ब्रजभाषा में ही कविता करते थे; यहाँ तक कि स्वयं ग्रकबर के लिखे कुछ ब्रजभाषा के दोहे भी बतलाए जाते हैं। इतना सब-कुछ होते हुए भी लिपि एवं श्रात्मा में सम्पूर्णतया हिन्दू ब्रजभाषा को सरकारी या श्रीपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने का प्रश्न ही खड़ा न होता था। दिल्ली तथा स्रागरा के श्रमीर-उमरा हिन्दुस्थानी का एक प्राचीन रूप खडीबोली बोलते थे, जिसके साथ पंजाबी, ब्रज, जयपूरी, मारवाडी म्रादि निकटस्थ बोलियों के तथा काफ़ी बड़ी संख्या में फ़ारसी एवं ऋरबी के शब्द मिले रहते थे। परन्तू ऋब तक मुसलमानों में किसीने भी इसे पूर्ण रूप से ग्रहरण नहीं किया था ग्रौर न इसके लिए फ़ारसी लिपि का प्रयोग ही हुम्रा था। हाँ, कबीर म्रादि कई साध-सन्तों एवं धार्मिक उपदेशकों ने धार्मिक उपदेश, शिक्षा, व्याख्यान तथा स्वानुभव एवं रहस्यात्मक भावनात्रों को व्यक्त करने के सुन्दर माध्यम के रूप में इसको अवस्य स्वीकार किया था। कनीर ग्रादि कुछ ग्रवसरों पर श्ररबी-फ़ारसी शब्दावली का प्रयोग करने में भी न हिचकते थे। देशज भाषा या तो ब्रजभाषा के रूप में स्रथवा प्रारम्भिक हिन्द्स्थानी के रूप में दिल्ली के बादशाही दरबार के बाहर फिर भी पनपती रही। अकबर तथा उसके परचात के मुगल सम्राट् अपने घर पर हिन्दस्थानी का ही एक ग्राद्य रूप बोलते थे, परन्तू तब तक ऐसी कोई भारतीय भाषा विकसित न हो पाई थी जिसे 'वादशाही बोली' या 'दरबारी जबान' कहकर प्रकारा जा सकता, ठीक उसी तरह जैसा कि १५वीं शती के इंगलैंग्ड में टकसाली भाषा को King's English कहा जाता था।

१२०० से १६५० ई० तक के काल में भारतीय तथा भारतीयकृत पंजाबी और हिन्दुस्तानी मुसलमानों के सर्वोच्च वर्गों द्वारा व्यवहृत एवं विकसित भाषा के उदाहरएा सीवे अविच्छिन्न रूप से कहीं नहीं मिलते। एक सूफी सन्त बाबा फ़रीद (शेख फरीदुद्दीन गंज-शकर, जन्म : मुलतान के निकट ११७३ ई०, मृत्यु : १२६६ ई०) के नाम से प्रचलित दो कविताएँ ('सबद') सिक्खों के 'आदि-ग्रन्थ' में मिली हैं; परन्तु इनकी भाषा कहाँ तक प्रामाणिक है, यह पता नहीं चलता। 'आदि-ग्रन्थ' वाले इन दोनों सबदों

(शब्दों) का पाठ प्रत्यक्ष रूप से बिगड़ा या परिवर्तित जान पड़ता है। इन दोनों कविताओं की भाषा में असली प्राचीन हिन्दी की-सी ध्वनि निकलती है; ग्रौर यद्यपि शब्दावली फ़ारसी-ग्ररबी के परिवर्तित शब्दों से मिश्रित है, तो भी उसमें भारतीय उपादानों की ही प्रधानता है। भारतीय इतिहास पर फ़ारसी में लिखे गए ग्रन्थों में से ग्रंग्रेजी पाठकों के लाभार्थ 'ग्राद्य-उर्दू कथोपकथन' के कुछ नमूने डॉ॰ ग्राहम बेली (Dr. Grahame Bailey) ने इकट्ठे किये हैं (देखिए BSOS. London Institution, १९३०, स्रंक ६, भाग १, पृष्ठ २०५-२०८)। इन नमुनों के द्रकड़ों से हमें ज्ञात होता है कि तब तक १६वीं शती में १७वीं-१८वीं शतीवाली 'खड़ीबोली हिन्दी' प्रतिष्ठित नहीं हो पाई थी, परन्तु भारतीय मुसलमान ग्रमीर-उमरा तथा मुल्ला-मौलवीगरा फ़ारसी-ग्ररबी शब्दावली का प्रयोग दूर से करते थे। शासकों की भाषा स्वयं हिन्दी या पंजाबी का ही एक या एकाधिक रूप बन गई, इस बात का प्रमागा तुर्की विजय के पश्चात् भारत में प्रशीत फ़ारसी ग्रन्थों में ग्रनिवार्य रूप से लिये गए भारतीय शब्दों से मिलता है; इसके ग्रितिरिक्त फ़ारसी शब्दों का ग्रर्थ भी स्वयं भारत में श्राकर बदल गया। इस प्रकार के परिवर्तित अर्थवाले भारतीय एवं फ़ारसी शब्दों की एक तालिका प्रो० महम्मद अब्दूलग़नी ने अपनी 'मृग़ल दरबार में फ़ारसी भाषा एवं साहित्य का इतिहास' विषयक ग्रंग्रेज़ी पुस्तक में दी है (देखिए भाग १, पृष्ठ १३१-१३७, इलाहाबाद, १६२६) । इसी प्रकार मोरक्को के प्रसिद्ध विश्व-भ्रमण्कारी इब्न-बतुता (१३०४-१३७८) की 'भ्रमण्-कथा' में भारतीय शब्द मिलते हैं (देखिए इनकी तालिका प्रो० गनी की पुस्तक, भाग १, पृष्ठ ६२-६३)। प्रथम मुग़ल सम्राट बाबर की तुर्की में लिखी स्रात्मकथा में भी ऐसे ही भारतीय शब्द मिलते हैं (देखिए वही, पृष्ठ ५६)। यह बात वड़ी रोचक प्रतीत होती है कि बाबर ने भी ग्रपने भारतीय मुसलमान रिसाल में भारतीय भाषा का इतना प्रचार पाया कि उसने भी एकाध दोहा प्रयत्न-स्वरूप इसमें बना ही डाला, जो उसकी कविताओं के हस्तलिखित ग्रन्थ में मिलता है। इस दोहे की पहली पंक्ति हिन्दी में है और दूसरी मिश्रित अरबी, तुर्की एवं हिन्दी में---

> "मुज-का न हुआ कुज हवस-ए-मानक-श्रो-मोती, फुकरा हालीन बस बुल्गुसिंदुर पानी-श्रो-रोती।"

= मुफ्ते मारिएक ग्रौर मोतियों की हवस (इच्छा) नहीं है। ग़रीब स्थिति के लोगों के लिए पानी ग्रौर रोटी ही काफ़ी हैं।

बाबर के सदृश एक विदेशी विजेता के लिए जो भाषा केवल मनोरंजन

एवं एक साहित्यिक ग्रौत्सुक्य का प्रयोग-मात्र थी, वही उसके भारतीयकृत पौत्र भारतीय सम्राट् ग्रकबर के काल तक एक पूर्णतया प्रचलित स्वाभाविक प्रयोग की भाषा बन गई।

श्रकबर ने ब्रजभाषा में दोहे लिखे; श्रौर यदि हम उत्तर-भारत की उस काल की किसी भाषा को 'वादशाही बोली' कहना चाहें, तो वह निश्चय ही ब्रजभाषा होगी। बोलचाल के ग्रातिरिक्त उर्दू का तब तक श्रस्तित्व ही न था, श्रौर जो थी वह भी पूर्णतया भारतीय थी। श्रकबर के नाम से प्रचलित दोहों में से एक-दो यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—

> "जाको जस है जगत में, जगत सराहै जाहि, ताको जनम सफल है, कहत प्रकब्बर साहि।"

— जिसका जगत में यश है या जिसकी जगत सराहना करता है, उसीका जन्म सफल है, यह स्रकबर शाह का कथन है। (देखिए रामनरेश त्रिपाठी: 'कविताकौमुदी', भाग १, छठा संस्करएा, संवत् १६६०, पृष्ठ ४८-४६, इलाहाबाद; इसी पुस्तक में 'स्रकब्बर' नामवाली दो स्रौर कविताएँ मिलती हैं।) स्रकबर द्वारा स्रपनी वृद्धावस्था में स्रपने निकट के मित्रों की मृत्यु के सम्बन्ध में रचित बतलाया गया एक दोहा इस प्रकार है—

"पीथल सों मजलिस गई, तानसेन सों राग। हँसिबो, रिमबो, बोलिबो, गयौ बीरबल साथ।।"

—पीथल (बीकानेर के पृथ्वीराज) के साथ सभा गई; तानसेन के साथ गाना-बजाना; श्रौर हँसी-खुशी, बोलचाल, सारी बीरबल के साथ समाप्त हो गईं। (श्री श्रलखधारी सिंह द्वारा श्रानी 'राठौर वीरों की कहानियाँ' में पहली कहानी 'राजा रामसिंहजी', पृष्ठ १८५, १६३४ बीकानेर, में उद्धृत; श्रौर भी, श्रकबर के बतलाये गए एक श्रौर दोहे के लिए देखिए प्रो॰ गनी की ऊपर उल्लिखित पुस्तक का भाग ३, इलाहाबाद, १६३०, पृष्ठ ३१-३२)। श्रकबर के वंशज जहाँगीर एवं शाहजहाँ ने तो ब्रजभाषा का श्रध्ययन किया बतलाते हैं श्रौर श्रौरंगजेब के समय के विषय में भी 'तुहफ़तुल्-हिन्द' से यह बात प्रमािएत

१. यह १६७४ ई० के आसपास फ़लक्द्दीन मुहम्मद के पुत्र मीर्जा का द्वारा प्रणीत फ़ारसी का एक अत्यन्त रोचक प्रत्थ है। इसके पहले तीन खण्डों में बजमाषा की लिपि, लेखन, व्याकरण, छन्द-व्यवस्था तथा बजभाषा-काव्य के रस-अलंकारशास्त्र के विषय विणित है। तत्पश्चात इसमें भारतीय कामशास्त्र, भारतीय संगीतशास्त्र तथा सामुद्रिकशास्त्र का वर्णन है, और अन्त में परिशिष्ट रूप में एक हिन्दी-फ़ारसी शब्दकीष दिया हुआ है।

होती है कि दिल्ली दरबार के मुसलमान उमरा भी अजभाषा से अत्यन्त प्रेम रखते थे। 'मग्रासिरे-ग्रालमगीरी' (Bibliotheca Indica का पाठ, पृष्ठ ३३४ के इस उल्लेख के लिए लेखक सर यदुनाथ सरकार महोदय का आभारी है) के अनुसार, १६६० ई० के ग्रारम्भ में जब औरंगजेब दक्षिण में था, तब बड़ी दूर बंगाल से एक मुसलमान प्रवास करता हुग्रा बादशाह से मिलने कृष्णा नदीवाले प्रदेश में पहुँ वा, ग्रौर वहाँ पहुँ वकर उसने बादशाह से कहा—''ग्राप मुभे ग्रपना 'मुरीद' (ग्राध्यात्मिक शिष्य) बना लीजिए।'' इस पर ग्रौरंगजेब ने उसे निम्न देशज पद्य की पंक्तियाँ कहकर फटकारा बतलाते हैं—

## ''टोपी लेन्दे, बावरी देन्दे, खरे निलज, चूहा खान्दा मावली, तू कल बन्धे छज।'' <sup>9</sup>

= तुम ग्रपने लम्बे वालों को छोड़कर (फ़कीर की) टोपी लेना चाहते हो। ग्ररे खरे निर्लंज्ज! तुम्हारा घर (मावली? देखिए ग्ररबी 'म'वा' = घर) तो चूहा खाए जा रहा है, ग्रौर तुम कल उस पर छप्पर छाने की बात करते हो।

चौदहवीं शताब्दी के अन्त तक दक्षिण के मुसलमान राज्य—बहमनी साम्राज्य एवं उसके तत्कालीन पाँच टुकड़े—बरार, बीदर, गोलकुण्डा, अहमदनगर एवं बीजापुर —जहाँ उत्तरी-भारतीय मुसलमानों का आधिपत्य था, दिल्ली से ले जाई गई उत्तर-भारतीय भाषा के केन्द्र बन चुके थे। खास करके गोलकुण्डा में तो उत्तर-भारतीय बोलियों का एक साहित्यिक रूप तक विकसित हो चुका था। बीजापुर का भी इसमें भाग था। १७वीं शती में हिन्दुस्थानी की एक बोली (या बोलियों?) को हम दक्षिण में बसे हुए उत्तर-भारतीय मुसलमानों की साहित्यिक भाषा के रूप में पूर्ण प्रतिष्ठित हुआ पाते हैं। और जब, औरंगजेब

ब्रजभाषा-विषयक खण्ड नव्य-भारतीय-ग्रायं भाषाशास्त्र की दृष्टि से इस-लिए महत्त्वपूर्ण है कि यह सम्भवतः एक नव्य-भारतीय-ग्रायं भाषा का प्राचीनतम ज्ञात व्याकरण है। पुस्तक के इस भाग का ग्रंगेजी में ग्रनुवाद विश्वभारती, शान्तिनिकेतन के स्व० प्रो० एम० जियाउद्दीन ने १६३५ ई० में इन पंक्तियों के लेखक की प्रस्तावना के साथ प्रकाशित किया था।

१. मूल पाठ इतने बिगड़े हुए रूप में है कि उसे ठीक-ठीक पढ़ना कठिन हो जाता है। फिर भी फ़ारसी लिपि में लिखी हुई इन पंक्तियों को रोमन ग्रक्षरों में वंसा ही लिखने पर कुछ इस प्रकार पढ़ा जाता है: twpy lyndy b'wry dyndy khry nlj—cwh' khdn m'wly tw kl bndhy chj. यहाँ ग्रौरंगजेब ने पंजाबी का व्यवहार किया है, न कि हिन्दुस्थानी का; 'जबाने उर्दू-ए-मुग्रस्ला' की तो बात ही दूर रही।

की चढ़ाइयों में गई हुई मुगल सेना के साथ-साथ दिल्ली की हिन्दुस्तानी (या हिन्दुस्थानी) दक्कन में पहुँची, तब बहुत पहले ग्राये हुए उत्तर-भारतीय मुसल-मान ग्राक्रमए।कारियों के साथ वहाँ ग्राकर बसी हुई पहलेवाली भाषा से भिन्न बतलाने के लिए इस (दिल्लीवाली भाषा) का नाम 'जबाने-उर्दू'-ए-मुग्रल्ला' (=शाही डेरे की भाषा) रख दिया गया। ग्राधुनिक प्रचलित शब्द 'उर्दू' उसी वर्णानात्मक नाम का संक्षिप्त रूप है।

श्रब हम पुनः दिल्ली एवं उसके श्रासपास विकसित होनेवाली भाषा के मूल विषय पर म्राते हैं। इसके मूल नाम उस समय 'हिन्दी' श्रौर हिन्दवी' थे। कभी-कभी स्पष्ट रूप से बतलाने के लिए इसे 'देहलवी' (दिल्ली की भाषा) भी कहा जाता था। भारतीय मुसलिम साहित्य के एक महान लेखक तथा श्रपनी फ़ारसी कविताओं की श्रेष्ठता के कारण फ़ारसी के उच्चतम कोटि के कवियों एवं विद्वज्जनों में गिने जाते स्रमीर खसरो (१२५३-१३२५) इस 'हिन्दवी' में लिखना ग्रारम्भ करनेवाले प्रथम गण्यमान्य लेखक माने जाते हैं। श्रमीर खुसरो इस भाषा को बहुत श्रच्छी तरह जानते थे, श्रौर उन्हें श्रपनी हिन्दवी भाषा एवं उसकी उच्च साहित्यिक संस्कृति का ग्रभिमान था। (इस प्रकार वे तत्कालीन बोलचाल की हिन्दूस्थानी, साहित्यिक बोली ब्रजभाषा, प्राचीन ग्रपभ्रंश तथा सम्भवतः संस्कृत को भी एकत्रित रखकर ही देखते थे।) खुसरो तो 'हिन्दवी' को अरबी एवं फ़ारसी तक की समकक्ष मानते थे। उनके नाम से चलते कई छोटे-छोटे गीत, दोहे, पहेलियाँ एवं प्रेमगीत तथा फ़ारसी-मिश्रित 'हिन्दवी' भाषा में बनाये हए कुछ मिश्रभाषा-पद्य, वास्तव में उन्हीं की मीलिक रचनाएँ हो सकते हैं। ये सारे १४वीं शताब्दी के रचे हए हैं, ग्रीर इस दिष्ट से हिन्दी के कुछ प्राचीनतम नमूनों में से हैं। हाँ, आज की उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियों के पाठ का विगत शताब्दियों में परिवर्तित हो जाना ग्रवश्य बहत-कुछ सम्भव है।

१३वीं-१४वीं शती में अमीर खुसरों की कोटि के मुसलमान लेखक का भारतीय देशज भाषा में लिखना एक अपवाद-रूप घटना ही कही जा सकती है। हिन्दू लोगों ने भी राजधानी एवं राज-दरबार में बढ़ती हुई बोली की उपेक्षा नहीं की। १५वीं शती में ही नवोदित हिन्दी ने काफ़ी उन्नित कर ली थी और इसका प्रभाव अन्य प्रतिष्ठित उत्तर-भारतीय साहित्यिक बोलियों पर पड़ चुका था। भारत के महान् सन्तकिव कबीर (१५वीं शती) के प्राचीन हस्तिलिखित ग्रन्थों में उपलब्ध उनके काव्य की भाषा (१६वीं शती) के सूरदास की-सी विशुद्ध बजभाषा न होकर एक मिश्रित बोली है। वह हिन्दी (हिन्दुस्थानी)

तथा व्रजभाषा का एक मिश्रित रूप है। ग्रौर, यद्यपि पंजाब में प्राचीन ग्रपभुंश की परम्परा में ग्राई हुई व्रजभाषा का बड़ा जोर था, तो भी पंजाब के किवयों को यह हिन्दी या हिन्दुस्थानी ग्रधिक मनोनुकूल सिद्ध हुई। सिक्ख पन्थ के ग्रारम्भिक गुरुग्रों की भिक्ति-विषयक किवताग्रों की भाषा इसकी साक्षी है। उपर्युंक्त बातों को दृष्टिगोचर रखते हुए यह कहा जा सकता है कि कबीर की भाषा तथा पंजाब के किवयों की पंजाबी-हिन्दुस्थानी-व्रजभाषा की मिश्रित-सी भाषा से हिन्दुस्थानी का साहित्य के लिए उपयोग पूर्णतया निश्चित हो चुका था।

१६वीं शती के द्वितीयार्द्ध में स्रकबर के राजत्वकाल में एक विशिष्ट भारतीय-मुसलिम संस्कृति का विकास हुआ। १७वीं-१८वीं शती के मुगल सम्राटों के शासन के नीचे यह पूर्ण रूप से प्रस्फुटित एवं फलित हो गई। यह भारतीय-मुसलिम संस्कृति आधुनिक भारत के हिन्दू एवं मुसलमानों की सिम्मिलित रिक्थ है। १६वीं शती के अन्त तक सभी भारतीय मुसलमान (विदेशी, देशज अथवा मिश्रित रक्तवाले) फ़ारसी को एक विदेशी भाषा के रूप में अनुभव करने लगे थे, और देशज भाषाओं को पूर्णतया स्वीकार कर चुके थे। और जब उन्होंने उत्तरी भारत में देश की भाषा में साहित्य की रचना करना आरम्भ किया, तब उन्होंने देशज भाषाओं में से सर्वाधिक प्रतिष्ठित ब्रजभाषा को ही चुना।

ब्रजभाषा के स्थान पर साहित्य के लिए विशेषकर हिन्दी या हिन्दु-स्थानी के प्रयोग का ब्रादर्श उत्तरी भारत के समक्ष सर्वप्रथम 'दक्कन' वालों ने ही रखा। १३वीं से १६वीं शताब्दी तक उत्तर-भारतीय मुसलमान सिपाहियों अथवा भाग्यान्वेषण करनेवाले ग्रागन्तुकों के रूप में लगातार दक्कन में ग्राते रहे। यहाँ वे मराठा, कन्नड़ तथा तेलुगु क्षेत्रों में बसते एवं ग्रपनी ग्राजीविका के साधन, काम-धन्धे ग्रादि जमाते गए; कभी-कभी तो वे तिमल प्रदेश तक भी जा पहुँचे। दक्कन में उक्त उत्तर-भारतीय मुसलमानों के वंशज ग्राज जो भाषा बोलते हैं (इसके उदाहरण 'लिग्विस्टिक सर्वे ग्राफ़ इण्डिया,' भाग ६, खण्ड १ में देखिए) तथा १६वीं-१७वीं शती की ग्रारम्भिक 'दकनी' (या 'दक्कनी') किवता की भाषा (देखिए 'उर्दू शहपारे', डॉ॰ सय्यद मोहिउद्दीन कादरी, हैदराबाद-दक्कन, भाग १, १६२६) को देखते हुए यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि १३वीं से १६वीं शती तक दक्कन में ग्राकर बसनेवाले उत्तर-भारतीय मुसलमान ग्रधकांशत: पंजाब, बाँगरू प्रदेश तथा 'जानपद हिन्दुस्थांनी' के क्षेत्र के थे। (हिन्दुस्थानी— 'चला', 'रखा', 'करा' या 'किया', 'बोला', 'मारा',

स्रादि के बदले 'चल्या', 'रख्या', 'कर्या', 'बोल्या', 'मार्या' स्रादि का प्रयोग इस विषय में दृष्टच्य है। पंजाबी एवं बाँगरू बोलियों तथा कुछ 'जानपद हिन्दु-स्थानी' बोलियों में 'चल्लेस्रा' या 'चल्ल्या', 'रक्खेस्रा', 'मारेस्रा', 'बोल्या' = पंजाबी 'स्रक्खेस्रा' स्रादि के सदृश रूप मिलते हैं।) जो भी हो, दक्षिए में प्रतिष्ठित हुई उत्तर-भारतीय जानपद भाषा पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्पन्न होने के कारए। यदि बिलकुल हिन्दुस्थानी नहीं, तो उसकी सहोदरा भाषा तो स्रवस्य थी।

इसमें सन्देह नहीं कि दक्कन में एक ही भाषा नहीं वरन कई-एक परस्पर निकट सम्बन्धवाली बोलियाँ पहुँची थीं। परन्त्र १६वीं शती में गोल-कुण्डा में इन सबका एक साहित्यिक प्रचलित रूप विकसित हुम्रा, जिसके सर्व-प्रथम कलापूर्ण कवि मूल्ला वज्ही ('क़ुत्व मुश्तरी' (१६०६) तथा गद्य-ग्रन्थ 'सब-रस' (१६३४) के निर्माता) तथा गोलकुण्डा के सुलतान मुहम्मद कुली कुत्ब शाह (१५८०-१६११) थे। १६वीं शती का अन्त होते-न-होते ही दक्षिण के उत्तर-भारतीय मुसलमान, हिन्दू शैली में, हिन्दी देशज छन्दों में तथा अधिकांश संस्कृत एवं प्राकृत शब्दोंवाली भाषा में, धार्मिक कविता की रचना करने लगे थे। केवल लिपि को छोड़कर, यह सारा साहित्य बिलकुल हिन्दू परम्परा का उसी प्रकार अनुकारी था, जैसे उत्तरी भारत में आरम्भिक ग्रवधी भाषा में रचित मलिक मृहम्मद जायसी का 'पद्मावती' (१५४५)। वज्ही तथा मूलतान कुली कुत्ब शाह के भी पहले के मूसलमान कवियों में एक सुफी 'पीर' तथा धर्मोपदेशक, शाह मीरानजी (मृत्यु : हिजरी ६०२ = १४६६ ई०), उनके पुत्र शाह बुरहानुद्दीन जानम(मृत्यु∶हिजरी ६६० = १५⊏२ ई० — देखिए 'उद् शहपारे' तथा नीचे उल्लिखित प्रो० मुहम्मद हाफिज सैयद का 'सुख-सहेला' का संस्कररण) तथा ग्रहमदाबाद के मियाँ खूब मुहम्मद चिश्ती, जिन्होंने १५७५ ई० के लगभग 'खूब-तरंग' की रचना की, थे। नौ ग्रन्थों के प्रणेता शाह बुरहानुद्दीन एक ग्रत्यन्त उत्कृष्ट कवि थे। इन्हीं ग्रन्थों में से एक 'सुख-सहेला' का ग्रंग्रेजी में श्रनुवाद तथा सम्पादन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो॰ मूहम्मद हाफ़िज सैयद ने १६३० में किया था। फ़ारसी-अरबी लिपि में लिखा होने पर भी 'स्ख-सहेला' की शब्दावली तथा छन्द-व्यवस्था 'हिन्दू हिन्दी' की हैं। इसकी हिन्दी बहुत-कुछ कबीर तथा ग्रन्य सन्त कवियों की-सी है। शाह बुरहान तथा उनके पिता दोनों ही बीजापूर में प्रतिष्ठित हुए। शाह ब्रहान की भाषा में कुछ पंजाबी से निकटता बिलकुल स्पष्ट दिखलाई पड़ती है; इसके ग्रतिरिक्त यह बात भी घ्यान देने योग्य है कि वे ग्रपनी भाषा को

'भाका = भाखा' ग्रर्थात 'ब्रजभाखा' न कहकर 'गुजरी' कहते हैं। इस 'गुजरी' नाम से उक्त भाषा की उत्पत्ति तथा सम्बन्धों पर प्रकाश पड़ता है। स्पष्ट है कि 'गूजरात' एवं 'गूजराँवाला' म्रादि नगरों को ऋपना नाम देनेवाले पंजाब के गूजर लोग काफ़ी बड़ी संस्था में उत्तर-भारतीय सेनाग्रों के साथ 'दक्कन' श्राये थे, और उन्होंने अपने नाम तथा बोली को दक्षिए। में कुछ समय तक चाल् रखा था। (इन्हीं 'गुर्जरों' की उपजाति की एक शाखा प्राचीन काल में सौराष्ट्र या काठियावाड तथा 'लाट' एवं तन्निकटस्थ प्रदेशों में म्राकर बस गई थी, म्रौरं उनके म्राधिक्य के कारणा ईसा की प्रथम सहस्राब्दी के द्वितीयाई के म्रारम्भ में 'लाट' म्रादि का नाम बदलकर 'गूर्जरत्रा' या 'गुजरात' हो गया था।) शाह बुरहान की इस 'गुजरी' बोली से गुजराती का कोई सम्बन्ध नहीं है; यह तो पश्चिमी हिन्दी एवं 'पंजाबी के 'ग्रा'-कारान्त समूह की ऐसी बोली थी जिसमें 'होना' के ग्रर्थ में 'हो' घातू के साथ-साथ 'ग्रछ' घातू भी थी। इस प्रकार 'दक्कन' की साहित्यिक परम्परा का ग्रारम्भ १६वीं शताब्दी में हिन्दुस्थानी की एक सहोदरा भाषा को लेकर हम्रा; यह परम्परा काफ़ी समय तक चलती रही, श्रौर ग्रन्त में उत्तर की हिन्दुस्थानी या उर्दु के लिए रास्ता तैयार करके उसी में मिल गई।

उत्तर-भारतीय मुसलमान लोग अपने घरों से तो बहुत दूर पड़े ही थे, ग्रौर उनके लिए फ़ारसी दूगूनी परे चली गई थी। वे फ़ारसी का ग्रध्ययन करने की स्राशा नहीं रख सकते थे (क्योंकि वह तो केवल उनका नाममात्र का सम्बन्ध भारत से बाहर के मुसलमानों के साथ जोड़ रखने-भर के लिए थी) श्रौर श्रपनी उत्तर-भारतीय देशज भाषा को भी भुला न देना एवं चालू रखना उनके लिए नितान्त आवश्यक था; नहीं तो अत्यन्त बड़ी बहुसंस्यावाले हिन्दू मराठों, कन्नड़ों एवं तैलंगों में लुप्त हो जाने का डर था। ग्रतएव उन्होंने अपने साथ उत्तर से लाई हुई हिन्द्स्तानी को ही पकड़े रखने का निश्चय किया, क्योंकि इसके द्वारा वे दिल्ली तथा मुसलिम प्रभुत्व एवं मुसलिम संस्कृति के अन्य भारतीय केन्द्रों से अपना जीवित सम्पर्क कायम रख सकते थे। वे अपनी भाषा को फ़ारसी लिपि में लिखते थे जिससे उसका सूत्र-संचालन या उत्कर्ष मुसलमानों के हाथ में ही रहे। हाँ, ग्रारम्भ में तो स्यात् उन्होंने अपनी भाषा को, विचारों या शब्दों, दोनों की दृष्टि से फ़ारसी से सम्बद्ध रखने का विचार ही न रखा था। उन्होंने स्वभावतः भारतीय (हिन्दी) शब्दावली तथा भारतीय विचारों (ग्रावश्यकतानुसार थोड़े-बहुत मुसलमानीकृत) को ही अपनाया। परन्तु दक्षिण में यह उत्तर-भारतीय भाषा मुसलमानों से इतनी ग्रविच्छिन्न गिनी जाती थी कि स्थानीय हिन्दुग्रों में उसका नाम 'मुसलमानी' प्रचित हो गया। १७वीं तथा १८वीं शताब्दियों में इस भाषा में उत्कर्षपूर्ण साहित्यिक हलचल रही। इसके श्रेष्ठतम गिने जाने योग्य ग्रन्थ सुल्तान मुहम्मद कुली कुत्व तथा मुल्ला वज्ही ग्रादि द्वारा रचे गए। परन्तु १८वीं शती के परचात् दिल्ली की 'हिन्दुस्तानी' के ग्रागमन के साथ-साथ दक्कन में बोलियों का एक संघर्ष शुरू हो गया। इसमें दिल्ली की हिन्दुस्तानी (जिसे 'दकनी' भाषा की भिन्नता में दक्षिण में 'शिमाली उद्' (=उत्तरी उद्) कहा जाता है) की जीत हुई, ग्रौर तब से वही दक्कन की एकमात्र साहित्यिक भाषा के रूप में पूर्ण रूप से ग्राधिपत्य जमाये हुए है। ग्रारम्भ की भाषा ग्रव दक्षिण या दक्कन के मुसलमानों के घर की टूटी-फूटी बोली के रूप में रह गई है। दिक्षण-भारत के ये मुसलमान (जो यहाँ कई पीढ़ियों से बसे हुए हैं) 'मुल्की' कहलाते हैं, जबिक उत्तरी भारत से हाल में ग्राये हुए मुसलमान 'ग्रैर-मुल्की' या नवागन्तुक कहलाते हैं। 'दकनी' ग्रब केवल 'मुल्की' लोगों के घरों की टूटी-फूटी भाषा रह गई है।

उत्तरी भारत के हिन्दुस्थानी-भाषियों ने दक्कन के मुसलमानों के आदर्श का अनुसरण किया, और १७वीं शताब्दी के अन्त में फ़ारसी लिपि में 'राज-दरबार की भाषा', फ़ारसी-युक्त दिल्ली की हिन्दुस्थानी में, साहित्य-निर्माण करने के प्रयत्न आरम्भ कर दिए। दिल्ली की हिन्दुस्थानी के फ़ारसीमय रूप के सर्वप्रथम किव वली माने जाते हैं; और वे दक्कन में रह चुके थे। तब की भाषा पश्चकालीन उर्दू की तरह फ़ारसी से बिलकुल लदी हुई न थी; फ़ारसी के शब्द अपेक्षाकृत कम संख्या में मिलाए जाते थे; एक पंक्ति में कहीं-कहीं छितरे हुए ('रेख्ता') रहते थे। इसलिए आधुनिक उर्दू -हिन्दुस्थानी पद्य की भाषा का आद्य रूप 'रेख्ता' कहलाता था। १५वीं शती के कबीर के कुछ पद ही नहीं, १२वीं-१३वीं शती के बाबा फ़रीद के पद्य भी 'रेख्ता' के कहकर पुकारे जा सकते हैं। इस दृष्टि से वली की अपेक्षा बाबा फ़रीद को 'बाबा-ए-रेख्ता' (चरेख्ता के जनक) कहना अधिक उपयुक्त जँचता है।

उत्तरी भारत के मुसलमानों के लिए वली की 'रेस्ता' एक अत्या-वश्यक कमी की पूर्ति रूप सिद्ध हुई, और कुछ ही समय में वह बड़ी प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार हिन्दुस्थानी के एक उर्दू साहित्यिक रूप का उद्भव हुआ; और जब १७२३ ई० के स्रासपास वली दिल्ली में बस गए तब उर्दू किवता की एक नई परिपाटी का उदय हुआ। लिपि के कारण उर्दू, राजभाषा एवं सांस्कृतिक भाषा, तथा भारत में इस्लाम की धार्मिक भाषा, फारसी एवं स्ररबी के साथ सम्बद्ध हो गईं। लिपि के सादृश्य के कारण उसमें फ़ारसी एवं यरबी की शब्दावली का समावेश भी सहज भाव से होने लगा। इस प्रकार के अधिका-धिक समावेश से एक तो लेखक के धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण का परिचय मिलता था, और दूसरे लेखक को अपने 'मुसलमानी भाषा' के पाण्डित्य-प्रदर्शन का अवसर मिलता था। इस प्रकार हिन्दुओं की भाषा 'हिन्दवी' को उत्तर-भारतीय मुसलमानों की इच्छा एवं भुकाव के अनुरूप मुसलमानी स्वरूप दे दिया गया। पहले-पहल तो उत्तर-भारतीय प्रदेश के हिन्दू अपनी विशुद्ध (सूरदास की) या मिश्रित (कबीर की) अजभाषा अथवा अवधी (तुलसीदास की) में ही लगे रहकर उदासीन बने रहे। जो अधिक कट्टरपन्थी थे, उन्होंने फ़ारसी लिपि एवं शब्दावली वाली इस नूतन साहित्यिक भाषा को, जो विशेषकर मुसलमानों में ही प्रचलित थी, अनुष्ठानिक रूप से अपवित्र एवं अशुद्ध समभा। उन्होंने इसे 'जामनी' या 'यामनी'—'यावनी' (यवन या अहिन्दू बबंरों की भाषा) कहकर पुकारा।

दकनी के नमूने पर साहित्यिक भाषा के रूप में दिल्ली की उर्दू, जो मुसलमानों को प्रिय थी, की स्थापना के बहुत दूरगामी परिएगाम हुए । मुसल-मानों में हमेशा से उत्तर-भारतीय भाषात्रों में कविता करने की एक सजीव परम्परा चली म्रा रही थी भ्रौर यह भाषा चाहे म्रवधी हो या ब्रज, मुसलमानों के हाथों में उसका रूप हिन्दुओं में प्रचलित रूप से भिन्न न होता था। मुसल-मानों में कबीर की-सी मिश्रित भाषा भी लोकप्रिय थी और यह भी हिन्दी कहलाती थी। परन्तू जब फ़ारसी से लदी साहित्यिक उर्दू की स्थापना हो गई, जो फ़ारसी लिपि में लिखी जाती थी और जो संस्कृत शब्दों और यहाँ तक कि देशी हिन्दी शब्दों से जहाँ तक हो सके अपने को बचाकर चलती थी, तो विदेशों से श्राये मुसलमानों ने, श्रीर विशेषतः दिल्ली में शाही दरबार से सम्बन्धित लोगों ने, इसे बड़े उछाह से हाथों-हाथ ग्रपना लिया। शुद्ध हिन्दी के वातावरण में पले स्वदेशी भारतीय मुसलमानों ने इसके प्रति कोई उत्साह प्रकट न किया। इन लोगों ने इस उर्दू -शैली का, जो हिन्दी की परम्परा का अनुसरण करने वाले मुसलमान लेखकों के बीच हिन्दी की प्रतिष्ठा के लिए घातक प्रतीत हो रही थी, विरोध तक किया । परन्तु मूलतः विदेशी होते हुए बोलचाल में भारतीय भाषा अपनाये हए मुगल उमरावों का और मुसलमान धर्माचार्यों तथा विद्वानों का प्रबल समर्थन मिल जाने श्रौर भारतीय मुसलमानों में फ़ारसी-श्ररबी संस्कृति एवं विचारधारा के प्रति हार्दिक अनुराग होने के कारएा, अन्ततः उर्दू का पलड़ा भारी रहा। धीरे-धीरे उत्तर-भारत के सभी मुसलमानों ने फ़ारसी लिपि में

लिखी जानेवाली तथा फ़ारसी-ग्ररबी शब्दों से भरी उद्दं को ग्रपने लिए सर्वाधिक उचित एवं स्वाभाविक भाषा के रूप में ग्रह्गा कर लिया। इस प्रकार मुसल-मानों में हिन्दी के विभिन्न रूपों—न्नजभाखा, न्नज-ग्रवधी-मिश्रित भाषा, ग्रवधी ग्रौर दिल्ली की बोली—में कविता करने की परम्परा धीरे-धीरे उठ गई। १७५० ई० तक दिल्ली की उद्दं ने ग्रपने नये ग्रौर विजयपूर्ण मार्ग पर कदम बढ़ा लिया ग्रौर यही दिल्ली की उद्दं भारत-भर में हिन्दुस्थानी की प्रतिष्ठा करने में सहायक हुई।

१७वीं शताब्दी के अन्त से नहीं तो १८वीं शताब्दी के आरम्भ से, मुसलमानों द्वारा बोली जाती तथा विकसित इस उत्तर-भारतीय हिन्दी भाषा के लिए एक नया नाम प्रयुक्त होने लगा : यह नाम था 'हिन्दोस्तानी'। बहुत ग्रधिक सम्भव है कि इस नाम का उद्भव 'हिन्दुस्तान' या उत्तर की भाषा की, 'दकनी' (म्रर्थात् दक्षिएा की हिन्दी भाषा) से भिन्नता का बोध कराने के लिए, सर्व-प्रथम दक्कन में हुम्रा हो। केटेलेयर (Ketelaer) तथा म्रन्य यूरोपीय लोग, जो गुजरात या दक्षिए। में इसके सम्पर्क में स्राये, इस नाम से परिचित थे। लगभग १७५० ई० तक इस नाम को, उत्तरी भारत के लोगों ने, कविता की स्विकसित दरबारी भाषा, 'जबाने-उर्दू', की एक प्रकार की मूल बोली के ग्रर्थ में स्वीकार कर लिया (ग्रौर हिन्दुग्रों ने तूरन्त ही 'हिन्दुस्थानी' कहकर इसका भारतीय-करएा कर लिया) । परन्तु सारे हिन्दू ही जबाने-उर्दू से विमुख न थे। कबीर का ग्राध्यात्मिक एवं मानसिक वातावरण तथा उनका काव्य मुसलमान की अपेक्षा हिन्दू ही अधिक था। उन्होंने हिन्दू लोगों को हिन्दूस्थानी और ब्रजभाषा की मिश्रित-सी बोली से परिचित कराया । हिन्दू लोगों ने दिल्ली की भाषा के बढ़ते हुए महत्त्व को पहचाना । वह दक्षिण में फैल चुकी थी, श्रीर पश्चिमोत्तर में भी प्रचलित थी। ब्रजभाषा पर उसका प्रभाव पड चका था, ग्रीर १८वीं शती में वह पूर्व में बंगाल तक पहुँच गई थी। दिल्ली से एक मूसलमान ग्रभि-जात वंश ग्रवधी (पूर्वी हिन्दी) के क्षेत्र के हृदय लखनऊ में ग्राकर बसा, ग्रौर वहाँ इस हिन्दुस्थानी को (भले ही ग्रपने मुसलमानी रूप उर्दू में) प्रतिष्ठित कर दिया। दिल्ली के पश्चात् लखनऊ उर्दु का दूसरा घर बन गया; श्रौर (कम-से-कम लखनऊ शहर की सीमा से) स्थानीय भाषा, जिसने विश्व को 'तुलसीदास' दिया था, लगभग विलुप्त हो गई। 'श्रा'-कारान्त बोलियोंवाले क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पंजाब के लोगों ने हिन्दी-हिन्दस्थानी के फ़ारसी-मय रूप उद्दें को भी सहज ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह भाषा उन्हें म्रपनी मात-भाषा के निकट की-सी जान पड़ी । परन्त्र मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश

के ब्रजभाषा, कनौजी, स्रवधी तथा भोजपुरिया बोलनेवाले जन इसकी स्रोर तब तक उतने स्राकिषत न हो सके।

१ द्वीं शताब्दी के अन्त तक तो हिन्दू लोगों ने भी इस प्रतिष्ठित दर-बारी भाषा की ग्रोर ध्यान देना ग्रारम्भ कर दिया था। इसे लोग 'खडी-बोली' कहने लगे थे, जबिक ब्रजभाषा, स्रवधी स्नादि स्रन्य बोलियाँ 'पड़ी बोली' (=िगरी हुई बोली) कही जाने लगी थीं। तब तक १६वीं शती के ग्रारम्भ तक पात्रों या एताद्श ग्रन्य दस्तावेजों के ग्रतिरिक्त हिन्द्स्थानी में गद्य की रचना नहीं हो पाई थी, ग्रतएव साहित्यिक कला के विकास की कोई गुञ्जाइश ही न थी। विशुद्ध खडीबोली-हिन्दुस्थानी के सर्वप्रथम हिन्दू लेखक मुन्शी सदासूख ने (१८वीं शताब्दी के ग्रन्त में) 'भागवत-परारा' का गद्य में श्रनवाद 'सूख-सागर' नाम से लिखा। उन्होंने ब्रजभाषा एवं श्रवधी के लिए पहले से ही प्रयुक्त देवनागरी लिपि का व्यवहार किया, श्रौर उच्च कोटि के शब्दों के लिए उन्होंने संस्कृत का माश्रय लिया। उनके पश्चात् कलकत्ता की फोर्ट विलियम कॉलेज के ग्रंग्रेज विद्वान् जेम्स गिलकाइस्ट (James Gilchrist) ने हिन्दू एवं मुसलमान दोनों जाति के लेखकों को हिन्दुस्थानी गद्य लिखने के लिए प्रोत्साहन दिया। फलतः उर्दूगद्य के दो प्रारम्भ के ग्रन्थ, मीर ग्रम्मन का 'बागो-बहार' (पूर्णतया प्रकाशित १८०४) तथा हाफ़िजुद्दीन ग्रहमद का 'खरीद श्रफरोज' (१८०३-१८१५) लिखे गए। साथ ही नागरी हिन्दी के भी दो आद्य ग्रन्थों, लल्लूजी लाल के 'प्रेमसागर' (१८०३) एवं सदल मिश्र के 'नासिकेतोपाख्यान' (१८०३) की रचना हुई।

इस प्रकार गद्य के माध्यम के रूप में हिन्दुस्थानी ग्रपने दोनों रूपों— नागरी-हिन्दी एवं उर्दू — में ग्राधुनिक जगत् के समक्ष १८०० ई० के ग्रास-पास ग्रा गई। १७वीं शताब्दी में कोई 'हिन्दू हिन्दी' या 'मुसलमान हिन्दी' न थी ग्रीर न उर्दू एवं हिन्दी का विरोध ही था। दकन के मुसलमान लेखकों ने ग्रवश्य इसे विकसित किया था; फिर भी, भगड़े की मुख्य वस्तु, इसकी शब्दा-वली, ग्रधिकांशतः भारतीय या हिन्दू ही रही थी। हिन्दी या हिन्दवी या देहलवी नाम की जो सामान्य हिन्दुस्तानी (हिन्दुस्थानी) भाषा थी, वह हिन्दू एवं मुसलमानों की सम्मिलित सम्पत्ति थी। 'हिन्दुस्तानी' (हिन्दुस्थानी) नाम ही इस बात का परिचायक था कि 'देहलवी' या 'दिल्ली की भाषा' ग्रपने संकीर्ण दायरे से बाहर ग्रा रही थी; ग्रौर 'जबाने-उर्दू' से यही बोध होता था कि उसका व्यवहार केवल दक्कन में शाही डेरों एवं सेना में होता था। परन्तु १६वीं-२०वीं शतियों में एक विचित्र प्रकार की घटना हुई। कवि, विद्वान एवं पिडत लोग तो इसके पीछे लगभग डेढ़ सौ वर्षों से लगे हुए थे। इस प्रकार यद्यपि हिन्दी या हिन्दुस्तानी (हिन्दुस्थानी) के दोनों रूपों का व्याकरण, शब्दावली, धातुएँ ग्रादि सारी वस्तुएँ एक ही थीं; फिर भी भिन्न-भिन्न लिपियों (देशज भारतीय नागरी, तथा विदेशी फ़ारसी-ग्ररबी) का उपयोग, तथा एक ग्रोर ग्रावश्यकता से ग्रिधिक फ़ारसी पर तथा दूसरी ग्रोर संस्कृत पर भुकाव होने के कारण जो एक ही भाषा की केवल दो साहित्यिक शैलियाँ-मात्र होनी चाहिए थीं, वे बिलकुल 'न्यारी-न्यारी' या भिन्न-भिन्न दो भाषाएँ बन गईं।

इस प्रकार पश्चिमी हिन्दी की 'ग्रा'-कारान्त बोलियों से एक प्रचलित सार्वदेशिक भाषा का जन्म हुआ, जिस पर १३वीं शती एवं तत्पश्चात् आदा पंजाबी का भी थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ा। १६वीं शती में प्रथम बार दक्कन में इसके एक रूप का साहित्य के लिए उपयोग हुआ, जो ब्रजभाषा से मिलकर उत्तरी भारत की भविष्य की साहित्यिक भाषा का प्रारम्भिक स्वरूप बना। . इसी सार्वदेशिक भाषा के 'दकनी' रूप का दक्षिए। में गोलकूण्डा स्रादि स्थानों में काव्य-रचना के लिए होते उपयोग का आदर्श सामने रखते हए, दिल्ली के मुसलमानों ने भी सर्वप्रथम इसे फ़ारसी लिपि में लिखकर इसका काव्य के लिए व्यवहार किया। १०वीं शती में ब्रारम्भिक उर्दू कवियों की रचनाग्रों में हिन्दुस्थानी का मुसलमानी रूप इस प्रकार प्रतिष्ठित हो गया; श्रौर उसी शती में हिन्दुस्रों ने भी हिन्दुस्थानी का व्यवहार ग्रारम्भ किया। १६वीं शताब्दी के ग्रारम्भ के साथ-साथ हिन्दुस्थानी का नव्य-भारतीय-ग्रार्थ साहि-रियक भाषात्रों के मञ्च पर अपने द्विमुख रूपों, नागरी-हिन्दी गद्य एवं उर्दू गद्य, को लेकर प्रथम प्रवेश हुआ। उर्दू पद्य के रूप में उसका निर्माण शता-ब्दियों से हो रहा था, और नागरी-हिन्दी पद्य के रूप में श्रीगरोश होना ग्रभी ्बाकी था।

ग्रंग्रेजों ने हिन्दुस्थानी के इन साहित्यिक रूपों को—विशेषतया फ़ारसी-युक्त उर्दू रूप को—ग्रपनी सम्पूर्ण सहायता दी, क्योंकि कुछ ग्रंशों में यह उन्हें दिल्ली के मुग़लों से उनके काल की सुव्यवस्थित, दरबारी भाषा एवं तत्पश्चात् सारे उत्तरी भारत में फैली हुई प्रचलित भाषा के रूप में, मिली थी। हिन्दुस्थानी के उर्दू रूप का कोर्ट-कचहरियों एवं सेना में (रोमन एवं फ़ारसी दोनों लिपियों में) प्रयोग, हिन्दी-हिन्दुस्थानी के नागरी स्वरूप को भी कतिपय अवसरों पर चलने देने की छूट तथा कलकत्ता, इलाहाबाद एवं पंजाब में विश्वविद्यालयों के खुलने के पश्चात् इन भाषाओं को प्रथम तो स्कूलों में एवं तत्पश्चात् कालेजों में मान्यता देना—इन्हीं सब कारणों को लेकर, नागरी-हिन्दी एवं उर्दू की सफलता

स्निश्चित हो गई। पत्रकारों, प्रचारकों, राजनीतिक एवं धार्मिक कार्यकर्ताभ्रों, सभी ने हिन्दस्थानी के दोनों में से एक-न-एक रूप को अपना लिया । मुसलमानों के लिए १६वीं एवं १७वीं शताब्दी में ब्रजभाषा एक मनोरंजन का साधन-मात्र थी । १८वीं शताब्दी से फ़ारसी एवं अरबी पढ़े-लिखे उत्तर-भारतीय तथा दक्कन के मसलमानों ने उत्तर-भारत की ग्रन्य सभी जनसमूह में व्यवहृत भाषात्रों को छोड़-छाड़कर केवल उर्दू से ही अपना सरोकार रखा। हिन्दू लोग अपनी ब्रज-भाषा एवं अवधी की निधि बढ़ाते रहे, परन्तू १६वीं शती के पश्चात् नागरी-हिन्दी उनका विशेष ध्यान माकृष्ट करने लगी। पिछली शताब्दी के मध्य से, उर्द कविता के उदाहरण को सामने रखकर, तथा अवधी एवं ब्रजभाषा की विभिन्नता एवं प्राचीन अप्रचलित रूप को देखते हुए हिन्दुओं ने भी नागरी-हिन्दी (खड़ीबोली) या टकसाली हिन्द्स्थानी में पद्य-रचना आरम्भ कर दी। आधृतिक खडीबोली (नागरी-हिन्दी) में अदयन्त उच्च कोटि के कवियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई है; उनमें से कुछ तो वास्तव में विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न हैं। अब भी बज और अवधी के पुजक 'हिन्दी' कविता लिखनेवाले सज्जन निकल ग्रवश्य ग्राते हैं, परन्तु इन बोलियों का साहित्यिक जीवन एक प्रकार से शेष हो चुका है, जिनके घर की ये भाषाएँ हैं, वे उस रूप में इनका थोड़ा-बहुत व्यवहार भले ही करते रहें। पंजाबी बोलनेवालों ने (सिक्बों को छोडकर, जोकि स्रपनी देशज पंजाबी भाषा एवं गुरुमुखी लिपि को बराबर पकड़े हए हैं), ब्रजभाषा, कनौजी, पूर्वी हिन्दी, बिहारी, राजस्थानी तथा ग्रन्य कई भाषाएँ एवं बोलियाँ बोलनेवालों ने धीरे-धीरे शिक्षरण के लिए एवं सार्वजनिक जीवन में अपनी मातुभाषात्रों की जगह नागरी हिन्दी या उर्द को अपना लिया है।

१७वीं एवं १८वीं शताब्दियों में हिन्दी (हिन्दुस्तानी या हिन्दुस्थानी) का प्रसार, भारत के लिए केन्द्रित मुगल सरकार की सबसे बड़ी देन है। दिल्ली के शाही दरबार की प्रतिष्ठा इस भाषा के साथ सर्वत्र की जाती थी। फ़ारसी कुछ-कुछ ग्रपदस्थ हो चुकी थी, ग्रौर हिन्दी या हिन्दुस्तानी (हिन्दुस्थानी) का फ़ारसीयुक्त रूप 'जबाने उदूं-ए-मुग्रल्ला' = शाही डेरे या दरबार की भाषा—एक प्रकार की बादशाही भाषा—ही सर्वत्र ऐसे लोगों के बीच, जिनका १८वीं शती में राजदरबार, फौज शासन से मुगल साम्राज्य के विभिन्न सूबों में किसी भी प्रकार का सम्पर्क था, एक फ़ैशनयुक्त एवं सुरुचिपूर्ण भाषा के रूप में प्रचलित थी।

नागरी हिन्दी अर्थात् नागरी अक्षरों में लिखी और छापे जानेवाली संस्कृतपूर्ण हिन्दी के प्रति अति उत्साह प्रकट करनेवाले लोगों को इस प्रकार की हिन्दी के, ग्राज से ग्राघी शताब्दी पहले, जन्म ग्रौर विकास का सामान्यतः कुछ भी पता नहीं है। उस समय पंजाब, उत्तर प्रदेश ग्रौर बिहार की किसी कचहरी में ऐसे मुन्शी दुर्लभ थे जो नागरी ग्रक्षरों में कोई ग्रावेदन या उत्तराधिकार-पत्र लिख पाते। ग्राधिकांश शिक्षित हिन्दू उदू पढ़ते थे, यद्यपि ग्रब वे कचहरियों ग्रौर स्कूलों में नागरी-प्रचार के ग्रान्दोलन में बाहरी मन से कुछ उत्साह दिखाने लगे थे। यह ग्रान्दोलन शुरू में बहुत धीमा था ग्रौर इस शताब्दी के द्वितीय दशक से ही, जब भारतीय विश्वविद्यालयों में कलकत्ता विश्वविद्यालय में सन् १६१६ में हिन्दी में एम० ए० कोर्स चलाए जाने से प्रारम्भ कर हिन्दी को स्थान मिलने लगा, इस ग्रान्दोलन में तेजी ग्राई।

उर्दू के शायर, मौलवी, मुन्शी तथा मुल्ला लोग अपनी ही राह चलते रहे और फ़ारसी-भरी उर्दू का निर्माण एवं वर्द्धन करते रहे। इसी प्रकार पण्डित लोग तथा अन्य लेखक लोग संस्कृत-भरी हिन्दी का निर्मारा करते रहे। परन्तु साधारएा जनों का हिन्दी या हिन्दुस्थानी के विषय में एक ही रुख रहा; इनमें पश्चिमी पंजाब से लगाकर पूर्वी बंगाल तक के हिन्दू-मुसलमान सभी थे। वे अब भी, साधारएा जीवन में जब अपने से भिन्न भाषावालों से बातचीत करना चाहते हैं तो प्रचलित हिन्दुस्थानी का ही व्यवहार करते हैं। नागरी-हिन्दी एवं उर्द के रूप में हिन्दी के कोष को समृद्ध बनाने के लिए संस्कृत तथा अरबी-फ़ारसी के भण्डारों से एकतित किये हुए विचारों एवं भाषा-सौन्दर्य की निधि से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। हाँ, बंगाल के बाहर उत्तरी भारत में केवल हिन्दुस्रों के जीवन में धर्म एवं romance या रमन्यासों के कुछ अत्यन्त उच्च-कोटि के महान् ग्रन्थ बिलकुल घर कर गए हैं, श्रौर विगत कुछ शताब्दियों से उनके जीवन को ग्राध्यात्मिक एवं साहित्यिक शक्ति एवं प्रेरणा प्रदान करते रहे हैं; उदाहरणार्थ तुलसीदास का 'रामचरित-मानस' तथा उनके कुछ ग्रन्य ग्रन्थ, सूरदास का 'सूरसागर', आल्हा-ऊदल (दिल्ली एवं अजमेर के अन्तिम हिन्दू नरेश पृथ्वीराज चौहान के भानजे) के बावन युद्धों के वर्र्णनों के गीत, नाभाजी दास की 'भक्त-माल', एवं कुछ अन्य ग्रन्थ । जब तक अनपढ़ आदमी सार को समभ सकता था अथवा कोई अन्य व्यक्ति उसे समभा सकता था, तब तक इन ग्रन्थों में कौनसी बोली प्रयुक्त थी, यह प्रश्न ही न उठता था। इस प्रकार (प्राचीन ग्रवधी की) तुलसीकृत 'रामायरा' पंजाब से बिहार तक सर्वत्र प्रचलित है, तथा (बुन्देली में लिखे) ग्राल्हा-ऊदल के गीतों को मोजपूरिया ग्रथवा मगृही क्षेत्रवाले भी बड़े चाव से सुनते हैं। जनता ने हिन्दुस्थानी के सर्वसाधारण में सर्वाधिक प्रचलित बोलचाल के उस श्रेष्ठ रूप को ग्रपनाया जिसमें ग्रधिकांश

शब्द देशज हिन्दुस्थानी के, थोड़े-बहुत फ़ारसी-ग्ररबी के, तथा काफ़ी बड़ी संख्या में संस्कृत के शब्द थे। साधारण जनता के सामने उच्च सांस्कृतिक शब्दों के निर्माण करने या कहीं से उधार लेने का अवसर ही न आता था; क्योंकि उदाहरणार्थ, तुलसी के ग्रन्थों एवं 'सूरसागर' का संस्कृत शब्द-भण्डार उनके सामने ग्रक्षय रूप से विद्यमान था। परन्तु जब-जब उन्हें ग्रपने पाँवों पर खड़ा होना पड़ता था, तब ग्रावश्यकतानुसार ग्रपने समक्ष उपस्थित सामग्री (देशज ग्रथवा संस्कृत ग्रथवा ग्रात्मसात् की हुई विदेशी) की सहायता से साधारणतया ग्रच्छे शब्दों का निर्माग् कर लेते थे; उदा॰ 'ग्राग-बोट' (≡Fire-boat= Steamer से बम्बैया हिन्द्स्थानी में); 'ठण्डा तार', 'गरम तार' (Positive & Negative Wires); 'हवा-गाडी' (Motor-car); सेवादल ('Band of Help' = Volunteers in Social Service); 'जादू-घर' (Museum); 'बिजली-बत्ती' (Electric Light), 'हाथ-घड़ी' (Wrist watch); 'सोख-कागज' (Blotting Paper); 'चीर-फाइ' (Operation); (Thermometer); 'देश-सेवक' (Patriot); 'बालचर' (Scout); 'जंगी-लाट' (Commander-in-chief); 'किसान-संघ, मजदूर-संघ' (Farmers', Labourers' Union); 'बेतार' (Wireless); 'चिडिया-घर' (Aviary, Zoo); 'तेज़ी-मन्दी' (Briskness and Dullness of the Market), इत्यादि । नागरी-हिन्दी तथा उर्दू के समर्थकों के समक्ष खड़ी सांस्कृतिक शब्दावली एवं लिपि की समस्या को सुलभाने में हमें जनसाधारण की हिन्दुस्थानी से कोई विशेष सहायता नहीं मिल सकती । परन्तु जीवन के साधारए। एवं अकृत्रिम दिन-प्रतिदिन के व्यापारों के लिए नागरी-हिन्दी एवं उर्दू, दोनों ही साहित्यिक भाषाएँ, जन-साधारण की हिन्दुस्थानी से बहुत-कुछ सीख या ले सकती हैं।

कुछ विद्वानों ने नागरी-हिन्दी एवं उद्दूँ, दोनों की प्रतिष्ठा-भूमि देशज भाषा की व्यञ्जकता का पूरा-पूरा प्रयोग कर देखने का प्रयत्न किया है। वे लोग फ़ारसी-प्ररबी तथा संस्कृत दोनों प्रकार के शब्दों को छोड़कर, केवल प्राकृत से आये हुए विशुद्ध हिन्दी या हिन्दुस्थानी शब्दों को ही स्वीकार करने के पक्ष में हैं। उदाहरणार्थ, इन लोगों के मतानुसार फारसी 'शीरीं' अथवा संस्कृत 'मिष्ट या सुमिष्ट' को छोड़कर ठेठ हिन्दुस्थानी रूप 'मीठा' का उपयोग होना चाहिए; उसी प्रकार (संस्कृत) 'ईप्सित' प्राथित या इच्छित' अथवा (फ़ारसी) 'ख्वास्त' के बदले 'मन-माँगा'; 'लज्जाशीला' (संस्कृत) अथवा 'शिमन्दा' (फ़ारसी) के स्थान पर 'लाजवन्ती, आदि प्रयोग करना उन्हें ठीक जँचता है। इन्शा-मल्ला-लाँ ने मपनी 'कहानी ठेठ हिन्दी में' (लगभग १८५० ई०) तथा

'हरिक्रौध' (ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय) ने ग्रपने 'ठेठ हिन्दी का ठाठ' (१८६६) एवं 'ग्रधिला फूल' (१६०५) में, संस्कृत एवं फ़ारसी-ग्ररबी के शब्दों का बिलकुल त्याग करते हुए केवल प्राकृत से प्राप्त विशुद्ध हिन्दुस्थानी शब्दावली के सहारे उपर्युक्त प्रकार की 'ग्रादर्श हिन्दुस्थानी' में लिखने के प्रयत्न किये हैं। परन्तु ये रचनाएँ केवल साहित्यिक कलाबाजियाँ ही सिद्ध हुई हैं, जिनका उपयोग एक ऐसी महान् भाषा के लिए नहीं किया जा सकता, जो विगत कई शताब्दियों से देशज (संस्कृत) तथा विदेशी (फ़ारसी-ग्ररबी एवं ग्रंग्रेजी) दोनों भण्डारों से ग्रपने कोष को परिपूर्ण करती रही है। इस प्रकार साधारण जनता की बोलचाल की हिन्दुस्थानी द्वारा सामने रखा हुग्रा हमारे प्रश्न का निराकरण ग्रस्वीकार्य हो जाता है। लिपि के विषय में भी वही हाल है।

उत्तरी भारत की प्रचलित या जनसाधारण की हिन्दी (हिन्दुस्थानी) ने एक ग्रौर समस्या हमारे सामने लाकर रखी है, जो ग्रब तक विशेष प्रकाश में नहीं ग्राई, परन्त् ग्रागे-पीछे कभी-न-कभी जो ग्राकर रहेगी। 'सास्कृतिक शब्दावली एवं लिपि' के दो गम्भीर प्रश्नों के म्रतिरिक्त, बोलचाल की हिन्दुस्थानी ने जो एक और बड़ी भारी, स्यात पहलेवाले प्रश्नों से गुरुतर, समस्या हमारे समक्ष रखी है, वह है 'व्याकरण की समस्या'। साहित्यिक हिन्दुस्थानी का स्वयं ग्रपना ग्राधार भी एक बोलचाल की बोली है; ग्रतएव उसका व्याकरएा भी उसके अपने 'घर के' - अर्थात् पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी पँजाब के क्षेत्रों के-जनों के सिवा ग्रन्य लोगों को काफी जटिल एवं कठिन प्रतीत होता है। पूर्वी हिन्दी बोलियाँ, बिहारी बोलियाँ, बंगला, असमिया एवं उडिया, गोरखाली, द्राविड़ी भाषाएँ तथा मराठी भी, यहाँ तक कि राजस्थानी, गुजराती, सिन्धी तथा पूर्वी एवं पश्चिमी पंजाबी बोलनेवाले लोग भी, हिन्दी (हिन्दुस्थानी) बोलते समय उसके प्रमुख व्याकरएा-विषयक विशिष्टताम्रों के रूप को काफ़ी प्रमारा में सरल बना लेते हैं - अनेक बार तो उनके बिना ही काम चला लिया जाता है। इसके फलस्वरूप, साहित्यिक हिन्दी एवं उर्दू, तथा हिन्दी के 'घर के जिलों' (पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी पंजाब) की जनता द्वारा बोली जाती न्युनाधिक प्रमाण में व्याकरण-शृद्ध हिन्द्स्थानी के विभिन्न रूपों के ग्रतिरिक्त, एक ग्रौर प्रकार की हिन्द्स्थानी भी खड़ी हो गई है जिसका व्याकरण सरल बना लिया गया है। यह आम बोलचाल की हिन्द्स्थानी है, जिसका व्यवहार, जानपद हिन्दी या हिन्दस्थानी क्षेत्र के बाहर समस्त भारत में हाट-बाट, कार-खानों-गोदामों, सेनाग्रों, बन्दरगाहों ग्रादि में, सर्वत्र, साधारणतया होता रहता है। इस विषय का उल्लेख पहले परिच्छेद में एक बार हो चुका है, एवं आगे

भी करने का ग्रवसर ग्राएगा। हिन्दी (हिन्दुस्थानी) के साढ़े चौबीस करोड़ बोलने या समभनेवालों में से लगभग बीस करोड़ हिन्दुस्थानी का यही सहज रूप बोलते हैं; ग्रौर उनके लिए साहित्यिक हिन्दुस्थानी के विशिष्ट व्याकरण को सीखना ग्रत्यन्त कठिन है, यहाँ तक कि उनमें से ग्रत्यन्त मेधावी व्यक्ति भी उस व्याकरण को सीखना कष्टसाध्य ग्रनुभव करते हैं।

उपर्यु कत विवेचन से हमारे समक्ष एक ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्णं प्रक्त उपस्थित होता है। वह यह है: २० करोड़ व्यक्तियों द्वारा ग्रपने व्यक्तिगत तथा सार्वजितक जीवन में व्यवहृत इस सहज भाषा को, जिसके सहजीकरण के कारण इसका ग्रोज या व्यञ्जक-शक्ति बिलकुल कम नहीं हुई, हम मान्य करें, ग्रथवा साढ़े चार करोड़ से भी कम (स्यात् तीन करोड़ भी नहीं) लोगों के घर की भाषा को हर क्षेत्र में छा जाने एवं ग्रपनी जिंदलताग्रों को सर्वसाधारण पर लाद देने का ग्रधिकार दे दें? 'मध्यदेश' के ग्रपेक्षाकृत कमसंख्यक जनों ने हिन्दी (हिन्दुस्थानी) को सारे भारतवर्ष के सम्मुख लाकर रखा, ग्रौर भारतीय जन ने इस उपहार को सहर्ष स्वीकार किया। परन्तु जनता ने ग्रपनी ग्रावश्यकतानुसार, उसके मूल रूप को परिवर्तित न करते हुए उसमें कुछ थोड़े-बहुत फरफार ग्रवश्य कर लिए। यदि ये फेरफार भारतीय जन के लिए हितकर सिद्ध हों, यदि उनके कारण ग्रथं एवं बोधगम्यता में कमी ग्राए बिना सहजता एवं सरलता ग्रा सके, तथा पुष्टता एवं लालित्य की हानि हुए बिना उपादेयता में वृद्धि होती हो, तो हम क्यों न उनको स्वीकार कर लें?

हिन्दी-उद्दं के भगड़े की उत्पत्ति एवं विकास का स्रध्ययन एक स्रत्यन्त रोचक विषय हो सकता है, परन्तु प्रस्तुत स्रवसर उसकी चर्चा के लिए बिलकुल उपयुक्त नहीं है। श्री० चन्द्रबली पाण्डेय एम० ए० के (उदा० 'बिहार में हिन्दुस्तानी', संवत् १६६६; 'कचहरी की भाषा और लिपि', सं० १६६६; 'उद्दं का रहस्य', सं० १६६७); शाह साहिब नासिक्द्दीन पुरी के (नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित, 'मुल्की जबान और फ़ाजिल मुसलमान', सं० १६६७) तथा श्री वेंकटेशनारायण तिवारी के ('हिन्दी बनाम उद्दं', १६३६, इलाहाबाद) मुलिखित निबन्धों तथा ग्रन्थों से इस विषय की काफ़ी जानकारी प्राप्त हो सकती है। यहाँ यही उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा कि १६वीं शताब्दी में स्राद्य हिन्दी के मुसलमान भाषियों द्वारा इस भाषा को जाने या स्रनजाने फ़ारसी लिपि में लिखने के प्रयत्न में ही इस भगड़े के ही सूक्ष्म स्रकुर निहित थे। भारतीय भूमि पर ही भारत एवं भारतीय संस्कृति के ग्रस्तित्व को स्रस्वीकार करनेवाली विचारसरणि पर जिस भाषा एवं साहित्य का धीरे-धीरे

निर्माण हुआ है, उसे भारत के सुपुत्र चुनौती दिये बिना कैसे रह सकते थे ? यह ग्रसम्भव था; ग्रौर फलस्वरूप ग्रत्यन्त संस्कृतर्गाभत हिन्दी का जन्म हुग्रा। ज्यों-ज्यों १८वीं एवं १६वीं शताब्दियों में मुसलमानों की शक्ति का उत्तरोत्तर हास होता गया, त्यों-त्यों पुन: एक बार १६वीं एवं १७वीं शताब्दियों के मुसलिम साम्राज्य की पुनःस्थापना के स्वप्न देखे जाते रहे। इस प्रकार उर्दू का निर्मारा एक बीते हुए स्वर्ग-युग की स्मृतियों पर हुन्रा । श्रतएव, बहुत-से मुसलमानों के लिए, विशेषकर उनके लिए जो ग्रपने को एक ग्रपूर्ण सौभाग्य एवं गौरव की पूर्ति का उत्तरदायी समभते थे, उर्दू को एक प्रकार की स्वजाति-प्रीति एवं धार्मिक श्रद्धा की-सी भावना से पकड़े रहना स्वाभाविक ही था। साथ ही एक कारएा कुछ भारतीय मुसलमानों का यह डर भी था, कि बहुसंख्यक हिन्दू यदि कभी अपनी संस्कृति का प्रसार दृढता एवं कठोरता के साथ करने लग जाएँ तो मुसलमानों का ग्रस्तित्व ही मिट जाएगा। इस सांस्कृतिक दृढ़ता एवं उसके साथ प्रयुक्त होनेवाली ग्राशंकित कठोरता के कुछ नये प्रमाण 'शुद्धि' एवं 'संगठन' के ग्रान्दोलनों, हिन्दू-एकता के सिद्धान्त के प्रचार, तथा ग्रार्यसमाज एवं हिन्दू मिशन द्वारा हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान कार्य में रखे गए कड़ाई के रुख से सम्भवतः खडे़ हो गए । साथ-साथ, ब्रिटिश भारत की राजनीतिक कूटनीति, विशेषतः ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की 'भेद डालकर शासन करने की नीति', भारत के राजनीतिक कलेवर में बराबर साम्प्रदायिक एवं धार्मिक ईर्ष्या एवं घुणा का विष-संचन करती रही। इसके म्रतिरिक्त, राष्ट्रीय जीवन के मुल्यों के प्रति खड़े किये हुए भूठे दृष्टिकोश्य- धर्म को जाति, संस्कृति एवं स्राधिक व्यवस्था से अधिक महत्त्व प्रदान करने की दूषित वृत्ति — एवं शक्ति, अधिकार एवं सम्पत्ति की बढ़ती हुई लिप्सा, इन सभी वस्तुग्रों को लेकर, साहित्य तथा शैली के क्षेत्र का एक प्रश्न बढ़ा-चढ़ाकर बहुत महत्त्व की राष्ट्रीय समस्या बना दिया गया था। यदि हमें भारतीय जीवन में घुसे हुए इस विषकीट का उन्मू-लन करना है, जैसा कि होने लगा है, तो उसके लिए उच्च राजनीतिक सिद्धान्तों, सन्तुलित विचार एवं ऐसे शिक्षण की ग्रावश्यकता है जो जनता को राजनीति एवं धर्म को न मिलाना, अन्य लोगों के धर्म के प्रति असंहिष्णुता का त्याग करना ग्रादि सिखाए । परन्तू यह विष ग्रपना काम कर चुका है ग्रीर इसका परिगाम हुम्रा है भारतवर्ष का भारत म्रीर पाकिस्तान के रूप में विभाजन, जो इस देश में साम्राज्यवादी कुटनीति की चालों के फलस्वरूप एक महान् जाति के ग्रंग-भंग का ग्रविस्मरणीय उदाहरण है। ग्रभी हम भाषा के क्षेत्र में सिकय ग्रन्य द्षित प्रवृत्तियों से मुक्त नहीं हो पाए हैं। ग्रब ये प्रवृत्तियाँ एक

स्रकेली स्राधुनिक भारतीय भाषा द्वारा भारतीय एकता के नारे की स्राड़ में नया रूप ग्रहण कर रही हैं; यह नारा देश-भिन्त की पुकार के रूप में उठाया गया है स्रौर इसके द्वारा स्रहिन्दी-भाषी जनता पर जैसे-तैसे हिन्दी को लादने की चेष्टा की जा रही है—इस नीति की सभी सही ढंग पर सोचनेवाले लोगों ने ठीक ही निन्दा की हैं; प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी भारतीय संसद् में इस प्रवृत्ति की भरसंना की है।

श्रव वह समय श्रा पहुँचा है जबिक हमारे भाषा-शास्त्रियों एवं राज-नीतिज्ञों को, जोिक इस प्रश्न को भलीभाँति समभते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी या हिन्दुस्थानी की शब्दावली, लिपि तथा व्याकरण की त्रिविध समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।



## हिन्दी (हिन्दुस्थानी) की समस्याएँ तथा उन्हें हल करने के लिए प्रस्तावित सुकाव

हिन्दी (हिन्दुस्थानी) के प्राधनिक-कालीन विभिन्न रूप, जिनके कारए। हिन्दी की समस्याएँ खड़ी हुई-(१) संस्कृतमय हिन्दी, (२) फ़ारसी-ग्ररबीयुवत हिन्दी या उर्दू, (३) बाजारू हिन्दी – हिन्दी की किमयाँ – ग्रपने किसी भी रूप में अन्य भाषा-भाषियों की सांस्कृतिक भाषा नहीं -- नागरी-हिन्दी एवं उर्दु भारत के अन्य जनों की कहाँ तक सेवा करती हैं?— अंग्रेजी, भारत की वास्तविक सांस्कृतिक भाषा-हिन्दी, संयुक्त भारत का प्रतीक-'ग्रहिन्दी-भाषी' प्रदेश एवं हिन्दी का विकास—'हिन्द्स्थानी जनों' के समक्ष हिन्दी-समस्या का रूप—धार्मिक भेद का भाषा पर ग्रसर-शिक्षरण तथा सार्वजनीन जीवन में भाषा की द्विव-धता—समस्या का ग्रखिल-भारतीय स्वरूप—हिन्दी की ग्रान्तःप्रान्तिक तथा श्रादान-प्रदान (मेल-मिलाप) की भाषा के रूप में पहले से ही प्रतिष्ठा-समस्या का त्रिविध स्वरूप---लिपि-विषयक, सांस्कृतिक-शब्दावली-विषयक एवं व्याकरण-विषयक—लिपि की समस्या—देवनागरी लिपि एवं उसका महत्त्व—भारत . को बाहरी जगत से सम्पर्कित रखने की दृष्टि से देवनागरी बनाम फ़ारसी-फ्ररबी लिपि—अरबी लिपि की प्रतिष्ठा पर ग्रन्य जगहों में भी हुए आघात, इन्दो-नेसिया में, तुर्की में, अफ्रीका में एवं सोवियत इस में ईरान में उसकी स्थित — ग्ररबी लिपि का मूलभूत सिद्धान्त — उसके दोष — ग्ररबी लिपि की कमियों के उदाहरण—यह लिपि भारत की राष्ट्रीय लिपि नहीं हो सकती—रोमन वर्णमाला-रोमन बनाम देवनागरी-इस तुलना का निष्कर्ष-रोमन की तुलना में देवनागरी लिपि के दोष-शब्दों का पृथक्करण उनके रूप-विषयक तथा ध्वन्यात्मक उपादानों में वर्णों का भारतीय (देवनागरी) कम एवं रोमन आकृति भारत के लिए प्रस्तावित एक 'भारतीय रोमन' लिपि-हिन्दी (एवं अन्य भारतीय भाषात्रों) के लिए भारतीय-रोमन लिपि का प्रयोग-म्रन्तः कालीन द्विलिपि-प्रयोग की स्थिति में दोनों लिपियों का साथ-साथ प्रयोग--

रोमन लिपि का ग्रन्तर्राब्ट्रीय स्वरूप—रोमन हिन्दुस्थानी का प्रयोग देवनागरी में लिखित नागरी हिन्दी एवं फ़ारसी-ग्ररबी में लिखित उर्दू के साथ-साथ किया जा सकता है—जब तक रोमन लिपि न ग्रपनाई जाए तब तक भारत की ग्रन्य सभी लिपियों में देवनागरी की सर्वमान्यता के कारए। — लिपि एवं शब्दावली से किसी भाषा एवं उसकी संस्कृति का स्वरूप निर्धारित होता है-प्रवनित-कालीन मुगल भारत के मुसलमान ध्रमीर-रईसों द्वारा निर्मित फ़ारसी-ग्ररबीयुक्त उर्दु का ऐकान्तिक स्वरूप-हिन्दू हिन्दी का इन मुसलमान रईसों पर प्रभाव-उर्दू भाषा तथा साहित्य का वैदेशिक एवं ग्रभारतीय स्वरूप-भारतीय साहित्य में 'फ़ारसी और श्ररबस्थानी सामान' की स्वीकृति-उर्दू साहित्य के माध्यम से भारत में ग्राये हए ईरानी रमन्यास तथा इस्लामी एवं ग्रन्य ग्ररबी किस्से-कहानियाँ—ग्राधुनिक भारत की 'इस्लामी' भाषा के रूप में उर्दू'—फिर भी एक वर्ग-विशेष की ही भाषा--भारतीय भाषा की श्राधार 'संस्कृत' से उर्दू का विच्छिन्न होना—उर्दु का फ़ारसीकरण—'ब्रात्मनिष्ठ' (Building) भाषाएँ तथा 'परभृत' या 'परपृष्ट' (Borrowing) भाषाएँ-लातीन एवं रोमानी-समूह की भाषाएँ, तथा संस्कृत एवं भारतीय भाषाएँ — उर्दू के कुछ विधायकों का ग्रत्यन्त संकुचित तथा भारत-विरुद्ध मानस—फ़ारसीमय उर्दू का उत्तर प्रदेश में घटता हुन्ना प्रभाव — भारतीय सिक्कों पर फ़ारसी लेख — प्रस्तावित मध्य-पन्थी भाषा---भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रचारित 'हिन्दुस्थानी' का स्वरूप---फ़ारसीमय उर्दू को मिली सहायता—उसका प्रतिफल—'ग्रॉल इण्डिया रेडियो' तथा हिन्दी-उर्दू की समस्या — फ़ारसी-ग्ररबी सांस्कृतिक शब्दावली बनाम भार-तीय राष्ट्रीयता-ग्ररबी तथा तुर्की एवं फ़ारसी के सहश ग्रन्य 'इस्लामी' भाषाएँ-भारतीय राष्ट्रीयता, एवं भारतीय मुसलमानों का संस्कृत के प्रति रुख में आया हुमा श्रनिवायं परिवर्तन-श्रारम्भिक उर्दु के कवि 'नजीर' एवं उनकी शब्दा-वली-भारतीय (हिन्दू) संस्कृति तथा इतिहास में संस्कृत का स्थान- कम-से-कम हिन्दुश्रों की श्रोर से संस्कृत को श्रान्तर्जातिक या श्रान्तर्देशिक के रूप में पुन: प्रतिष्ठित करने का सुकाव-फ़ारसीमय उर्दू एवं संस्कृतनिष्ठ हिन्दीवाले प्रश्न का बंगला श्रादि उर्दू की भाँति फ़ारसीमय न हुई भाषाश्रों से सम्बन्ध-राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी की सांस्कृतिक शब्दावली का मुख्यतः संस्कृत से हो लिया जाना श्रनिवार्य-हिन्दी में ग्रात्मसात हुए साधारण फ़ारसी-ग्ररबी उद्भववाले शब्दों को भी हिन्दी में चालू रखा जाए-इस राष्ट्रीय हिन्दी भाषा में इस्लामी घर्म एवं संस्कृति से सम्बन्धित शब्द फ़ारसी-ग्ररबी से ही लिये जाएँ हिन्दी में फ़ारसी-अरबी एवं संस्कृत के शब्दों के कृत्रिम मिश्रगा की

विफलता—फ़ारसी-ग्ररबी उपादानों का हिन्दी की शैलीगत विशिष्टता या सौन्दर्य-वृद्धि के लिए ग्रितिरिक्त साधन के रूप में उपयोग की सम्भावना—लिपि एवं शब्दावली के विषय में ठोस या कार्यकर सुफाव—हिन्दी (हिन्दुस्थानी) व्याकरण एवं उसके सरलीकरण का प्रश्न—इस प्रकार का सरलीकरण ग्रावश्यक एवं व्यवहार्य भी है—निम्न प्रकार की व्याकरण-विषयक कठिनाइयों से मुक्त 'बाजारू हिन्दी': (१) विभिवत-साधित बहुवचन रूप, (२) संज्ञा शब्दों का प्रत्यय (परसर्ग) ग्राही एकवचन रूप, (३) सम्बन्ध-पद, विशेषण, एवं क्रिया का व्याकरणात्मक लिंग, (४) क्रिया के विभिन्न 'पुरुषों' एवं 'कालों' के अनुसार बने हुए रूप, (५) भूतकालिक सकर्मक क्रिया के लिए 'कर्मणि प्रयोग' का व्यवहार—उपयुंक्त विशिष्टताग्रों का त्याग एक ग्रत्यन्त विस्तीणं प्रयोग को व्यावहारिक स्वीकृति-मात्र है—इससे बाको के भारतवर्ष के जनों द्वारा हिन्दी (हिन्दुस्थानी) के सहजसाध्य बनने की सम्भावना—सरलीकृत हिन्दी का सावंजनीन स्वीकार—पुनरावृत्ति तथा निष्कर्ष।

श्रव तक हम देख चुके हैं कि भारतीय भाषाश्रों में हिन्दी (हिन्दुस्थानी) का क्या स्थान है, एवं उसका यह स्थान कहाँ तक ऐतिहासिक घटनाश्रों पर श्राश्रित है। श्रव हमें यह विवेचन करना है कि हिन्दुस्थानी के समक्ष महत्त्व-पूर्ण समस्याएँ कौन-कौनसी हैं? उन समस्याश्रों का नागरी-हिन्दी एवं उर्दू का मातृभाषा या देशज भाषा के रूप में व्यवहार करनेवालों के श्रतिरिक्त ग्रन्य भाषाश्रों को मातृभाषा माननेवालों पर कहाँ तक प्रभाव पड़ा है? तथा इन समस्याश्रों को किस प्रकार हल किया जाए? उन विभिन्न बोलियों तथा भाषाश्रों को यदि हम एक बार छोड़ दें, जोिक हिन्दुस्थानी (नागरी-हिन्दी ग्रथवा उर्दू) की छत्रच्छाया तले श्रा चुकी हैं, तथा जिनके बोलनेवाले सही या गलत रूप में ग्रपने को मोटे तौर पर 'हिन्दी की बोलियाँ' कही जानेवाली भाषाएँ घर पर बोलनेवाले समभते हैं, तो हमें ग्राघुनिक भारत में हिन्दुस्थानी के सर्वसाधारण स्त्री-पुरुषों द्वारा प्रयुवत केवल तीन रूप मिलेंगे:

- (१) देवनागरी अक्षरों में लिखित संस्कृत-निष्ठ हिन्दी, जिसमें हिन्दी के शब्द-भाण्डार की पूर्ति के लिए संस्कृत के कोष से पूरी-पूरी सहायता ली जाती है; परन्तु साथ ही फ़ारसी-अरबी के कई आवश्यक शब्द भी इसमें सम्मिलत हैं;
  - (२) फ़ारसी-ग्ररबी लिपि में लिखित फ़ारसी-ग्ररबी-निष्ठ हिन्दी।

इसमें फ़ारसी एवं अरबी शब्दों की प्रधानता रखी जाती है, तथा संस्कृत के शब्द लगभग नहीं के बराबर हैं। यह भाषा बिलकुल खुले तौर से मुसलमान भाषा है, एवं उसकी प्रेरणा तथा दृष्टिकोएा निश्चित रूप से अभारतीय हैं।

(३) 'बाजारू-हिन्दी' या 'बाजारू हिन्दुस्थानी'—एक ऐसी भाषा जिसका व्याकरएा (१) या (२) की सही हिन्दुस्थानी के व्याकरएा से बहुत-कुछ सरलीकृत है। सर्वसाधारएा जनता में इसीका प्रचार है; (जानपद हिन्दुस्थानी बोलनेवाले या पश्चिमी हिन्दी प्रदेशों के निवासी, अन्यत्र वालों की अपेक्षा, इसका अधिक शुद्ध रूप बोलते हैं)। इसकी शब्दावली का ठीक-ठीक रूप निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें संस्कृत, फ़ारसी-अरबी एवं अन्य विदेशी तथा 'तद्भव' उपादानों से निर्मित सभी प्रकार के शब्द प्रयुक्त रहते हैं। इसकी शब्दावली का रूप संक्षिप्त रहने का कारण यह है कि यह केवल साधारएा बोलचाल की भाषा है।

हिन्दुस्थानी के उपर्युवत तीनों रूपों में से एक भी किसी बंगाली, उड़िया, स्रासामी, गुजराती, महाराष्ट्री, तमिल या कन्नड़ व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से सांस्कृतिक भाषा नहीं है। कोई भी महाराष्ट्री या बंगाली व्यवित इस ्बात का अनुभव नहीं करता कि अपनी मातृभाषा की अपेक्षा नागरी-हिन्दी या उर्दू के माध्यम द्वारा उच्चतर संस्कृति की प्राप्ति हो सकती है; बाजारू हिन्दी का तो प्रश्न ही दूर का है। इस समय कोई भी नागरी-हिन्दी अथवा उर्दू को श्रंग्रेज़ी का समकक्ष स्थान देने का स्वप्न भी नहीं देख सकता। नागरी-हिन्दी एवं उर्द का ग्राज ग्रपनी साहित्यिक भाषा के रूप-व्यवहार करनेवाले जन उसी प्रकार बंगला या गुजराती, पंजाबी या उड़िया, तिमल या तेलुगु, कन्नड़ या मराठी का व्यवहार करनेवालों से अपनी किंचित भी सांस्कृतिक या बौद्धिक श्रोष्ठता सिद्ध नहीं कर सकते । तेलुगुःतथा मराठों पर हैदराबाद-दक्कन में पिछला मुसलमानी राज्य वहाँ के शासंकों की बौद्धिक ग्रथवा सांस्कृतिक श्रेष्ठता का द्योतक नहीं था। किसीके लिए यह कहना भी असम्भव है कि मराठी तथा तेलुगू • साहित्यों से उर्द का साहित्य परिमाण या गुणों में उच्चतर है, ग्रौर न यही कहा जा सकता है कि उर्दू मराठी तथा तेलुगु से ग्रोज, व्यंजक-शक्ति, मधरता तथा गीतात्मकता में थोड़ी भी उच्चतर है। (हाँ, विभिन्न रूपों में एक विस्तीर्ए क्षेत्र में प्रसारित वह अवंश्य है।) इस प्रकार के प्रश्न पर तुलनाएँ करना बड़ा निर्श्वक श्रीर वादग्रस्त हो जाता है। उन लोगों के लिए ही, जो नागरी-हिन्दी या उर्द में ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ग्रथवा हर्ष एवं ग्राध्यात्मिक ग्रानन्द का ग्रनुभव कर सकते हैं, वे भाषाएँ पर्याप्त हो सकती हैं। पिछड़ी हुई भाषाएँ बोलनेवाले

कुछ हिन्दू तथा ग्रन्य भाषाएँ बोलनेवाले बहुत-से मुसलमान भी, जिनकी ग्रपनी भाषाएँ हिन्दी (हिन्द्स्थानी) के दोनों रूपों से कई एक बातों में निम्नतर कोटि की हैं, इनको उच्चतर संस्कृति के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरएार्थ, गुजराती, सिन्धी, काश्मीरी, अफ़गान तथा बंगाली मुसलमानों को सम्भवतः उर्दू भारत की सर्वश्रेष्ठ 'इस्लामी' भाषा जँच सकती है। इसके ग्रतिरिक्त, क्योंकि उर्दू में ही किसी भी भारतीय भाषा की ग्रपेक्षा, विशेषकर मुसल्मानी विषयों पर विस्तीर्र्ण साहित्य उपलब्ध हो सकता है, इसलिए केवल उस साहित्य तक पहुँचने के लिए भी प्रत्येक भारतीय मुसलमान का उर्दू सीखना आदर्शरूप है, इस प्रकार भी उक्त मुसलमान लोग सोच सकते हैं। उसी प्रकार तुलसीकृत रामायण, संस्कृत साहित्य के बहत-से हिन्दी अनुवादों तथा हिन्दू धर्म से सम्बन्धित अन्य प्रन्थों को पढ़ने के लिए सिन्धी, पंजाबी एवं नेपाली हिन्दू भी नागरी-हिन्दी सीखने की इच्छा कर सकते हैं, ग्रौर पंजाब से ग्रासाम तथा काश्मीर से महाराष्ट्र तक उत्तर-भारतीय गायक-कलावन्त-ध्रपद या ख़याल के गीतों को बजभाषा में तथा गजल, मसिया एवं कव्वाली को उर्दू में गा सकते हैं। ग्रन्य प्रान्तों की सांस्कृतिक भाषा बनने की बात तो दूर रही -- नागरी-हिन्दी एवं उदूँ, दोनों ही (कुछ भिततपूर्ण ग्रानन्दोपलब्धि को छोड़कर) ग्रपने निज के प्रदेशों के लोगों को भी उच्चकोटि का मानसिक खाद्य देने में असमर्थ हैं। अंग्रेजी को छोड़कर उसके स्थान पर नागरी-हिन्दी या उर्दू लाने के भी अधिकांश लोग विरुद्ध थे, क्योंकि उन्हें भय था कि ऐसा करने से उनका सांस्कृतिक स्तर नीचा ग्रा जाएगा । ग्रतएव जब-जब उर्दू या हिन्द्स्तानी (हिन्दुस्थानी) या हिन्दी को समस्त भारत के लिए स्वीकृत कर लेने का प्रश्न उठाया जाता है, तथा भारत की राजनीतिक एकता के नाम पर ऐच्छिक रूप से 'हिन्दी' या 'हिन्दुस्तानी' की कक्षाग्रों में भरती होने के लिए बड़े भावनापूर्ण शब्दों में अनुरोध किया जाता था, तथा जब कभी कांग्रेसी सरकार अथवा मुसल्मान-शासित राज्यों में हिन्दुस्थानी (नागरी-हिन्दी या उर्दू) अनिवार्य रूप से जनता पर लाद दी जाती थी, तव-तब हमें रुककर क्षर्ण-भर के लिए सोचना उचित था कि "यदि भावना के प्रश्न को छोड़ दें, तो इस कार्य के लिए लेगे हुए इतने प्रयास का वास्तव में क्या कुछ मूल्य है ?" ऐसे कुछ गिने-चुने भाग्यवानों के छोटे-छोटे दायरों को छोड़कर, जिन्होंने कि हिन्दुस्थानी के दोनों साहित्यिक रूपों में से एक का मलीभाँति अध्ययन किया है, बाकी अधिकांश साधारण जन की दृष्टि में हिन्दुस्थानी (या कोई भी अन्य भारतीय भाषा) का प्रश्न स्यात् प्रथम श्रेणी का महत्त्व नहीं रखता । उनके इस दृष्टिकोगा को

समभने की तथा उन्हें प्रेम-भाव से एवं तर्कसम्मत भाषा में समभाकर अपने पक्ष में कर लेने की आवश्यकता है। हिन्द्स्थानी भाषा के नागरी-हिन्दी तथा खर्द, दोनों रूपों में से कोई-सा भी सारे भारत की सांस्कृतिक भाषा की तरह व्यवहृत होने योग्य नहीं है-यही हिन्द्स्थानी की सबसे बड़ी कमी है। इसी कारण इसे श्राखिल भारतीय भाषा के रूप में समस्त भारत के जनों द्वारा स्वीकृत करवाने में ग्रावश्यक उनका पूर्णतया ऐच्छिक, सन्तुष्ट तथा श्रद्धायुक्त सहयोग प्राप्त होना, ग्रसम्भव-सा हो जाता है। फिर भी (ग्रन्य बहुत-से देशों की भाँति) भारत भावना-प्रधान देश है, तथा विगत पन्द्रह वर्षों में, जिन वर्षों में केन्द्रीय सरकार समस्त भारत से जुटाई निधि को हिन्दी के प्रसार श्रीर विकास में व्यय करती आई है, सरकारी प्रचार से एक अति तीव राष्ट्रीय भावना जगाई भीर प्रबल रूप से उत्तेजित की गई है। इससे तथा महात्मा गांधी के सबल विचारों से प्रेरित होकर बहत-से लोग सोचने लगे हैं कि एक संयुक्त स्वीकृत भारत की एक भारतीय राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, जोकि देश की एकता का ज्वलन्त प्रतीक हो; ग्रौर हिन्द्स्थानी (या हिन्दी) ही ऐसी एकमात्र भाषा है, जो इस पद पर म्रारूढ़ हो सकती है। परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक सभी अहिन्दी-भाषी राज्यों में मतैक्य नहीं हो पाया है। अब स्पष्ट रूप से यह भावना ज़ोर पकड़ रही है कि सरलीकृत संस्कृत को ही ग्राखिल भारतीय सरकारी तथा यहाँ तक कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में ग्रहरा किया जाए। दूसरे लोग अंग्रेज़ी या अंग्रेज़ी एवं संस्कृत दोनों को न कि हिन्दी या अन्य किसी प्रादेशिक भाषा को, इस पद पर बनाए रखने के पक्ष में हैं श्रीर इन लोगों का विचार है कि यदि अंग्रेजी से हमारा काम चल सकता है, जैसा कि भाज तक चलता रहा है, तो किसी भारतीय भाषा को इस पद पर ग्रारूढ़ करने की कोई म्रावश्यकता नहीं है।

यदि हिन्दुस्थानी कोई एक एवं ग्रविभक्त भाषा होती, तो समस्त भारत में उसकी सफलता की ग्रत्यधिक सम्भावना खड़ी हो जाती। परन्तु उसके एवं भारत के दुर्भाग्य से, बात ऐसी नहीं है। कुछ दूसरी बातें भी ग्रब सामने ग्रा रही हैं, जो इसके ग्रखिल भारतीय राज-भाषा होने में बाधक हो रही हैं। इसका प्रादेशिक स्वरूप ग्रभी स्पष्ट है ग्रौर इसके फलस्वरूप इसके बोलनेवालों को ग्रन्य भारतीय नागरिकों की ग्रपेक्षा ग्रधिक सुविधाएँ मिल जाती हैं ग्रौर यह बात ग्रब द्विगुणित शक्ति से उपस्थित की जा रही है। इसके ग्रतिरिक्त, उसके व्याकरण में भी बहुत-कुछ जटिलता है, जिसके विरोध-स्वरूप साधारणतया हमेशा व्याकरण-विरुद्ध 'बाजारू' हिन्दुस्थानी का व्यवहार बराबर होता रहता

है। जब एक बार यह निश्चय हो जाएगा कि हिन्दुस्थानी का कौनसा रूप सर्व-साधारण के लिए स्वीकार्य है, तब बाकी भारत के सभी जनों को इस उलफन से छुटकारा मिल जाएगा, श्रौर विभिन्न वर्ग तथा व्यक्ति इस बात का निश्चय कर सकेंगे कि स्वीकृति के लिए चुना हुआ रूप उन्हें किस हद तक स्वीकार्य है। परन्तु स्वीकार्य रूप का निश्चय हिन्दुस्थानी के 'घर के प्रदेश' से बाहर के करोड़ों लोगों से सम्बन्ध रखता है; अतएव केवल हिन्दुस्थानी के स्वाभाविक अभिभावक, जो नागरी-हिन्दी श्रथवा उर्दू का यदि घर में नहीं तो पाठशाला में, साहित्य के लिए एवं सामाजिक तथा सार्वजनिक जीवन में व्यवहार करते रहे हों, अकेले ही इस प्रकार का निश्चय न कर सकेंगे। जिन प्रदेशों को हिन्दु-स्थानी को एक द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार करना है, उनका भी मत यह निश्चय करते समय ग्रवश्य लिया जाना चाहिए।

जहाँ तक स्विधानुसार, 'हिन्दी संसार' या 'हिन्दस्थानी जन' कहे जाते, अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब के बहत-से भाग, राजस्थान, मध्य-भारत तथा मध्यप्रदेश के कुछ भाग के निवासी, पहले से ही नागरी-हिन्दी अथवा उद्दें का साहित्य भाषा के रूप में प्रयोग करते आ रहे जनों का प्रश्न है, उपर्युक्त परिस्थिति बिलकूल भिन्न है। उनके समक्ष एक नवीन भाषा (जो ग्रार्यभाषियों के लिए तो घनिष्ठ सम्बन्ध की तथा ग्रपेक्षाकृत सरलता से बोध-गम्य है, तथा द्राविड, निषाद एवं तिब्बती-चीनी जनों के लिए बिलकूल विदेशी है ) को पाठ्य-क्रम में समावेश करने तथा बचे हए समय में उसका परिश्रमपूर्वक ग्रध्ययन करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता (जोकि साधारण जीवन में चलते-चलते लिये हुए अनुभव की भाँति सीखी हुई भाषा के सीखने से नितान्त भिन्न है )। मुख्य समस्या तो यह है कि एक ही भाषा को दो रूपों में तोड दिया जाएगा जिससे कार्य अनावश्यक रूप से दूगना हो जाएगा, एवं जनता के समय भ्रौर शक्ति-सामर्थ्य का दूरुपयोग होगा; भ्रौर इससे मनोमालिन्य, भ्रधिकार हस्तगत करने की चालें तथा विपक्षियों की बढती से ईर्घ्या भ्रादि उत्तरोत्तर बढेंगी। एक बंगाली, या गुजराती, या तमिल अथवा महाराष्ट्रीय के लिए हिन्दस्थानी की समस्या दूर की वस्तू है, परन्तू एक बिहारी अथवा उत्तरप्रदेशी व्यक्ति के लिए तो यह उसके घर से सम्बन्धित ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न था। व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक प्रकार से धार्मिक विभेदों का भाषागत रूप-सा हो गया था, जिससे एक ही जनता के दो भिन्न-भिन्न भागों के बीच एक बड़ी खाई खुद गई। यह खाई दिन-प्रतिदिन ग्रिधिकाधिक विस्तीर्ण एवं गहरी होती गई, जिससे देश के अधिकांश भाग में सुसंगठित एवं शिष्ट

जीवन ग्रसम्भव हो गया था। इस खाई को सम्भव हो सके उतनी शीघता से पाट देने की नितान्त ग्रावश्यकता थी; एवं, जैसा कि बहुसंख्यक हिन्दू राष्ट्र-प्रेमी सज्जनों का मत था, इसे हमें किसी भी प्रकार पाट देना ही चाहिए था। ग्रन्थथा, शिक्षण से ग्रारम्भ करके हमारी ग्रधिकांश महत्त्वपूर्ण राष्ट्र-निर्माण की योजनाए विफल हो जाती। यदि हमें जनसाधारण में शिक्षरण का प्रसार करना है, तो उसका माध्यम जनता की मातृभाषा ही होनी चाहिए। यदि नागरी-हिन्दी तथा उद्दं का सम्मिलन किसी भी प्रकार न हो सके, तो शिक्षरण के सभी क्षेत्रों—प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाईस्कूल तथा यूनिवर्सिटी—में हमें दो मातृभाषाग्रों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि कालेज तक के उच्च शिक्षरण का माध्यम मातृभाषा को बहुत शीघ्र ही बना देने का प्रश्न चिंचत है। सरकारी ग्रथवा जिले को शासन-व्यवस्था में सर्वत्र, ग्रव की भाँति दोनों भाषाग्रों—फारसी-ग्रद्वी-उद्दं तथा संस्कृत-निष्ठ हिन्दी को, दो विलकुल भिन्न-भिन्न लिपियों में लिखते हुए—कायम रखना होगा; ग्रौर उद्दं को दवाने के प्रयत्न से, जैसा कि कुछ लोग करना चाहते हैं, नई ग्रड़चनें सामने ग्राएँगी।

इस समस्या की महत्त्वपूर्ण उलभानों को स्वयं 'हिन्दुस्थानी जनों' को ही ग्रपने-ग्राप सुलभाना पड़ेगा; यह कार्य उनके लिए ग्रन्य प्रान्तोंवाले न कर सकेंगे। परन्तु इसके फलस्वरूप उपस्थित होते कई प्रक्तों का ग्रसर दूर-दूर तक पड़ेगा, तथा उनका कुछ-न-कुछ सम्बन्ध ग्रन्य भारतीय भाषाभाषियों से भी है। भाषा का एक विद्यार्थी इस समस्या को हल करने के लिए ग्रपने ग्रध्ययन के ग्रनुरूप कुछ सुभाव सामने रख सकता है। ग्रतएव इस प्रकार के सुभाव एक ऐसे भाषाविद के दृष्टिकोगा से उपस्थित किये जाते हैं, जो ग्रब तक की स्वदेश की ही नहीं, विदेश की भी एतदूप घटित एवं ग्राज की घटनाग्रों का निरीक्षिण करता रहा है।

लेखक सर्वप्रथम इस मूलभूत प्रश्न की चर्चा करना नहीं चाहता कि राष्ट्रभाषा के रूप में ग्राज किसी भारतीय भाषा को प्रतिष्ठित करने की कोई ग्रावश्यकता भी है या नहीं। वह इस बात को गृहीत समभ लेता है कि इस प्रकार की राष्ट्रभाषा के लिए सर्वसाधारण की माँग है, एवं उससे भी ग्रधिक यह कि ऐसी भाषा सर्वत्र प्रचलित 'बाजारू' हिन्दुस्थानी के रूप में हमारे समक्ष पहले से ही उपस्थित है। 'बाजारू' हिन्दुस्थानी एक महान् ग्रान्तःप्रान्तिक भाषा (Umgangssprache) है जोकि एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में प्रचलित है; साथ ही यद्यपि वह एक सांस्कृतिक भाषा (Kultursprache) नहीं है, फिर भी वह एक ग्रादान-प्रदान (मेल-मिलाप) की भाषा (Verkehrssprache) है, जोिक

श्राधुनिक भारत में विद्यमान राष्ट्रभाषा का निकटतम रूप है। लेखक का यह मत बिलकुल भी नहीं है कि हमें इस भाषा को स्वीकार करने के लिए श्रंग्रेजी को बिलकुल त्याग देना चाहिए। नहीं; श्रपने अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के कारण श्रंग्रेजी ही हमारे लिए पवन एवं प्रकाश का एक ऐसा वातायन है जिससे होकर बाहरी विज्ञान एवं साहित्य हम तक पहुँच सकता है। 'हिन्दुस्थानी भारत' के लिए हिन्दी-उर्द् की समस्या को सुलकाने का चाहे जो भी महत्त्व हो, समग्र भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रभाषा का प्रश्न इतना सर्वाधिक महत्त्व का या तुरन्त का नहीं है। श्रौर यद्यपि हिन्दी-उर्द् का कगड़ा बहुत-कुछ असुविधा तथा गरिरोध भी खड़ा कर रहा है, फिर भी अब तक उसका महत्त्व शिक्षराशास्त्रियों तक ही सीमित है।

हिन्दुस्थानी की समस्या त्रिविध-रूपा है: (१) लिपि की समस्या, (२) उच्च सांस्कृतिक शब्दावली की समस्या, तथा (३) व्याकरण की समस्या। तीसरी समस्या की ग्रोर प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता, फिर भी वह भाषा का एक ग्रत्यावश्यक ग्रंग है। हम होगों का ग्रधिकांश ध्यान पहले दो प्रश्नों पर ही केन्द्रित है। यदि नागरी-हिन्दी तथा उद्दें किताबों में लिखित भाषाग्रों तक ही सीमित रहतीं ग्रौर सार्वजनिक भाषण-व्याख्यानादि ग्रन्य कार्यों के लिए प्रयुक्त न होतीं, तो शब्दावली की समस्या भी गौण बन जाती। परन्तु ग्राधुनिक युग की देन रेडियो एवं 'टॉकी सिनेमा' ('रूपवाणी') द्वारा पिछले कुछ ही वर्षों में शब्दावली का प्रश्न ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन गया, तथा भगड़े के लिए कई नयें कारण खड़े हो गए।

हिन्दुस्थानी (हिन्दी) ग्राजकल तीन लिपियों में लिखी जाती है : देवनागरी (नागरी-हिन्दी), फ़ारसी-ग्ररबी (उर्दू) तथा रोमन (उर्दू)। इनमें से
ग्रान्तिम का प्रसार बहुत सीमित है। इन सबसे देवनागरी लिपि ही ग्रपने गुणों
के कारण सर्वश्रेष्ठ है, जो ग्रन्य दो लिपियों में नहीं हैं। हम यहाँ तक कह सकते
हैं कि हिन्दुस्थानी का जन्म ही देवनागरी की गोद में हुग्रा। देवनागरी-लिपि
(ग्रपने प्राचीन रूप में) हिन्दुस्थानी भाषा से ग्रधिक प्राचीन है, ग्रौर इन दोनों
का सम्बन्ध कभी विच्छिन्न नहीं हुग्रा। मुसलमानी हिन्दुस्थानी ग्रथवा उर्दू भी
ग्रपने ग्रधिकाश विदेशी उपादानों के ग्रतिरिक्त इतनी बार देवनागरी में लिखी
गई है, जितनी कि संस्कृत-निष्ठ हिन्दी फ़ारसी-ग्ररबी में नहीं लिखी गई है, उदा०
ग्रारम्भिक 'दकनी' लेखकों द्वारा, कुछ प्राचीन रागमाला ग्रादि विषयक चित्रों
पर हिन्दी के पद्यों में, ग्रौर ग्राधुनिक काल में पंजाब तथा ग्रन्य प्रदेशों के केवल
उर्दू जाननेवाले पाठकों के लिए लिखे गए ग्रायंसमाजी प्रचार-पुस्तिकाग्रों एवं

ग्रन्थों में । देवनागरी लिपि में उसकी ऐतिहासिक महत्ता के ग्रतिरिक्त ग्रौर कई भी विशेष गुरा हैं। उसका भारत की भ्रन्य प्रान्तीय लिपियों से सहोदर बहनों या चंचेरी बहनों का-सा सम्बन्ध है। बंगाला-स्रासामी, मैथिली, उड़िया, गुरु-मुखी तथा देवनागरी एक-दूसरे से इतनी निकट रूप से सम्बद्ध हैं, एवं एक-दसरे से इतनी ग्रधिक मिलती-जुलती हैं कि हम उन्हें एक ही लिपि की विभिन्न शैलियाँ तक कह सकते हैं; उदा॰ लातीन वर्णों के 'रोमन' तथा 'गाथिक' या 'ब्लैक लेटर' (Gothic, Black letter) रूप । दक्षिण भारत की तेलूग्-कन्नड़, ग्रन्थ-तिमल-मलयालम तथा सिंहली लिपियाँ भी मिलती-जुलती हैं, श्रीर उसी सिद्धान्त पर बनी हुई हैं। इस प्रकार उत्तर-भारतीय मुसलमानों द्वारा उर्द् लिपि के व्यवहार को छोड़कर बाकी सारे भारत में (ठीक श्राकृति में नहीं, परन्तू सिद्धान्ततः) सभी लिपियाँ देवनागरी लिपि की स्वगोत्र या कौट्मिबक लिपियाँ ही सिद्ध होती हैं, और फ़ारसी-अरबी लिपि इस कूट्मब की एकता को भंग करने का कार्य करती है। जगत् के अन्य किसी देश में फ़ारसी-अरबी लिपि का म्रवगुण उसे राष्ट्रीय लिपि न बनने देने के लिए पर्याप्त गिन लिया जाता; वह भी तब, जबिक करोड़ों बंगाली, ग्रासामी, उड़िया, पंजाबी (सिनख), गुज-राती, महाराष्ट्री, तेलगू, कन्नडी, तिमल तथा मलयाली स्रादि जन, देवनागरी (तथा महाजनी एवं कैथी) का व्यवहार करनेवाले राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के ५५ प्रतिशत हिन्द जनों के साथ सहयोग दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त, देवनागरी-लिपि श्रौर उसके मूल सिद्धान्तों के माध्यम से ही हमारा सम्बन्ध भारतीय उदभववाली वर्णमाला का व्यवहार करनेवाले बौद्ध तिब्बत, बौद्ध ब्रह्मदेश, बौद्ध स्याम तथा कम्बुज, तथा मुसलमान जावा एवं कुछ इन्दोनेस्रीय द्वीपों से बँधा हुम्रा है। इसके विरुद्ध यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि भारतीय भाषा के लिए फ़ारसी-ग्ररबी लिपि के उपयोग से हमारा सम्बन्ध पश्चिम के मुसलिम जगत्-फ़ारस, अफ़ग़ानिस्तान एवं पश्चिम के अरब देशों-ग्ररबस्थान, इराक, सीरिया, फ़िलिस्तीन तथा मिस्र, एवं उत्तरी ग्रफ़ीका के यूरोपीय शासित राज्यों, मालय देश के मुसलिम जगत्, तथा मध्यवर्ती एवं पश्चिमी अफ़ीका की इस्लामीकृत एवं अरबी को स्वीकार कर लेनेवाली नीग्रो जातियों से स्थापित हो सकता है। परन्तु यह सम्बन्ध मुख्यतया मुसलमानी धर्म के स्राधार पर ही स्थापित हो सकेगा: एवं इस विषय में भारत की संख्या-गरिष्ठ जनता का रुख यद्यपि हमेशा से सहानुभृतिपूर्ण रहा है, फिर भी उसके ग्रत्यन्त उत्साहपूर्ण होने की ग्राशा हम नहीं रख सकते । इसके ग्रतिरिक्त, स्वयं अरबी लिपि की प्रतिष्ठा पर भी पश्चिम एवं पूर्व दोनों स्रोर से वार हए हैं।

ग्रधिकांश ग्रफीकी भाषाएँ रोमन ग्रक्षरों में भी लिखी जाती हैं: ग्ररबी लिपि वहाँ से रोमन को ग्रपदस्थ करने में समर्थ नहीं हो सकी है, एवं हर वर्ष रोमन की स्थिति मजबूत होती जा रही है। तुर्कीवालों ने कई दशक हुए ग्ररबी लिपि को छोड़कर रोमन को म्रपनाया, एवं म्रात्मसात् भी कर लिया है; तथा ग्रपनी व्वन्यात्मक विशेषताग्रों के ग्रनुसार उसमें कुछ ग्रावश्यक परिवर्तन भी कर लिए हैं। सोवियत् रूस की तुर्की कुटुम्ब की भाषाग्रों ने भी ग्ररबी लिपि का परित्याग करके रोमन तथा सीरिलिक (Cyrillic—रूसी) लिपि को ग्रपना लिया है। ईरान भी परिवर्तनकालीन भ्रवस्था में है, ग्रौर वहाँ भी प्रत्येक ग्ररबी वस्तु के प्रति, जिसमें अरबी लिपि तथा फ़ारसी भाषा की अरबी शब्दावली भी आ जाती हैं, विद्रोह की भावना बढ़ रही है। ईरानी देशभक्त अभी तक यह निश्चय नहीं कर पाए हैं कि ग्रपनी भाषा के लिए रोमन ग्रक्षरों का व्यव-हार ग्रारम्भ करें ग्रथवा प्राचीन ग्रवेस्ती लिपि का पुनःप्रवर्तन करें। कुछ हद तक पुस्तकों के शीर्षक म्रादि सजावट के कार्यों के लिए प्राचीन म्रवेस्ती लिपि का व्यवहार भी ग्रारम्भ हो गया है, एवं यूरोपीय लिपि की तरह बायें से दायें लिखे जाते यूरोप के संगीत-संकेत-चिह्न फ़ारस में रोमन के प्रचार में बड़े सहायक सिद्ध हो रहे हैं। तुर्किस्तान तथा सोवियत् रूस के तुर्कों का ग्रादर्श सामने रखते हुए फ़ारस में भी भाषा का रोमनीकरण शीघ्र ही सम्पन्न हा जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार फ़ारसी-ग्ररबी लिपि की भी पश्चिम के मुसलमान देशों में अब वह शक्ति नहीं रही जो पहले थी। नये स्वतन्त्र राष्ट्र इन्दोनेसिया ने, जहाँ के अधिवासी ज्यादातर मुसलमान हैं, अपनी नवीन राष्ट्रभाषा, मालय भाषा के आधार पर गठित 'इन्दोनेसीय भाषा' (Bahasa Indonesia) के लिए रोमन लिपि को ग्रह्मा किया है। मालय देश में भी मालय भाषा प्रायः रोमन ग्रक्षरों में लिखी या छापी जाती है। ब्रिटिश मलय के मालयेतर ग्रर्थात् गैर-मुसलिम जन, जिनमें चीनी एवं भारतीय साथ मिल-कर मलयों से ग्रधिक हो जाते हैं, भी केवल रोमन मलय का व्यवहार करते हैं। डच-शासित प्रदेशों में (स्राधुनिक स्वाधीन इन्दोनेसिया में) भी रोमन मलय ही प्रचलित है, केवल वर्गों का स्वरूप डच उच्चारणों के अनुरूप थोड़ा-बहुत बदल लिया गया है। उपर्युक्त सारी घटनाग्रों के फलस्वरूप ग्ररबी लिपि के म्रन्तर्राष्ट्रीय तो क्या म्रखिल-इस्लामी स्वरूप को भी बहुत-कुछ क्षति पहुँची है। अरबी लिपि के निर्माण के मूल सिद्धान्तों से ही उसकी अधिकांश किमयों का पता चलता है। अरबी लिपि अपने आदा स्वरूप में, रोमन एवं म्रन्य यूरोपीय वर्गों की जननी प्राचीन ग्रीक की भाँति फिनीशियन लिपि पर

ही ग्राधारित है। फ़िनीशियन लिपि का निर्माण केवल फ़िनीशियन भाषा की म्रावश्यकताम्रों को देखते हुए हुम्रा था। इस लिपि के निर्माता शेमीय (Semitic) भाषा के स्वरूप के विषय में कुछ मत निश्चित कर चुके थे, जिसकी कुछ विशेषताएँ ये थीं: तीन प्रक्षरोवाली धातुएँ, कण्ठनालीय स्पष्ट ध्विन (ग्ररबी के 'हम्जा') के सदृश विचित्र ध्विन, जिसे पृथक् व्यञ्जन ध्विन माना गया; गलबिलजात ग्रघोष 'ह' ('हे' ) तथा सघोष 'ग्रं ('ऐन' ६) की ऊष्म ध्वनियाँ। इनके ग्रतिरिक्त जिस लिपि का उन्होंने ग्राविष्कार किया, उसमें ह्रस्व स्वरों को स्थान ही नहीं दिया गया। जब ग्रीक लोगों ने ग्रपने व्यवहार के लिए इस लिपि को अपनाया, तब उन्होंने स्वर-ध्वितयों को नहीं छोडा, परन्तू कुछ प्राचीन व्यंजनाक्षरों का स्वरों की तरह उपयोग करना तय कर लिया । इस प्रकार एक ग्रत्यन्त प्रतिभापूर्ण अथवा ग्रचानक ग्रपने-ग्राप सम्पन्न हुई घटना को लेकर, जगत् की प्रथम वास्तविक वर्गमाला का जन्म हुआ। परन्त स्वरों को न प्रदर्शित करने की प्राचीन फिनीशियन प्रसाली सीरिया एवं उत्तरी अरबस्थान की शेमीय भाषाओं की विभिन्न वर्णमालाओं में चलती रही। इन्हीं में से एक से ५वीं शताब्दी ई० के ग्रासपास प्राथमिक श्ररवी लिपि, ग्राद्यः 'कूफी' लिपि की उत्पत्तिः हुई, ;जो ग्रागे चलकर परिवर्तित होकर ७वीं-प्वीं शताब्दी की विकलित 'कूफ़ी' बन गई। इसीसे विशेष व्यंजनों का बोध कराने के लिए तथा स्वरध्वनियाँ दिखलाने के लिए 'नुक़ता' , अनिद की पद्धति चलाकर १२वीं शती की अरबी लिपि 'नस्खी' तथा फ़ारसी लिपि 'नस्त'लीक़' विकसित हुईं। स्वरचिह्न फिर भी गौरा ही बने रहे। फ़ारसवालों ने अपनी परिपूर्ण लिपि अवेस्ती, तथा कुछ अनिश्चित एवं दुर्बोध्य पह लवी को छोड़कर, ग्ररबों की विजय के पश्चात् ७वीं शती में ग्ररबी लिपि को ग्रपना लिया, और वे भी लिपि के अनुसार स्वरों का बहुत कम उपयोग करते रहे। भारत में यह फ़ारसी-ग्ररबी लिपि ज्यों-की-त्यों हिन्दी या हिन्दुस्थानी के साथ प्रयक्त करने के लिए सम्भवतः १६वीं शती में दक्कन में ब्रापनाई गई । (इसके ग्रपवादरूप हिन्दी भाषा के उदाहरएगों के कुछ टुकड़े हो सकते हैं, जो -फ़ारसी इतिहासों एवं भारत पर लिखे गए ग्रन्य ग्रन्थों में मिलते हैं। इनका संकलन, स्व० डॉ॰ ग्रेहम बेली (Dr. Grahame Bailey) ने उहुँ उद्गमों से Bulletin of the School of Oriental Studies, लन्दन, श्रंक ६, भाग-१, मुक्ट २०५-२०८ में १९३० में प्रकाशित अपने 'ऋगरिमक उर्दू वोलचाल' Early Urdu Conversation में किया है। ) फ़ारसी-ग्ररबी लिपि से ख़ाधुनिक उर्दू लिपि को विकसित होते-होते करीब १५० वर्ष लगे, जिसमें ये नये वर्ग सिमिन्त

किये गए; 'च, ज, ट, ड, ंड़' के लिए निश्चित वर्ग 'ह' जोड़कर बनाय हुए महाप्राग्गों के संयुक्त रूप, यथा 'क् ह् (ख)', 'ग् ह् (घ)', 'च् ह् (छ)', 'ज् ह् (फ)', 'ट् ह् (ठ)', 'ड् ह् (ढ)', 'प् ह् (फ)', 'व् ह् (भ)', 'ड़ ह् (ढ़)', तथा 'न् ह्' एवं 'म् ह्'। १६वीं-१८वीं शितयों में इन सबके विषय में कोई निश्चितता नहीं थी।

फ़ारसी-ग्ररबी लिपि में बहुत-सी किमयाँ हैं: (१) स्वर-चिह्नों की ग्रनुपस्थिति, तथा दीर्घ स्वरी एवं द्विस्वरी का बोध करने के लिए ग्रत्यन्त क्लिष्ट पद्धति का भ्रनुसरएा—केवल एक 'य' से 'य', 'ऐ', 'ईं', 'ए' का तथा 'व्' से 'व्' ( w ग्रौर v ) 'ग्रौ', 'ऊ' एवं 'ग्रो' का काम चला लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि उर्दू (या फ़ारसी) को धाराप्रवाह ठीक-ठीक पढ़ सकने के लिए पहले किसी भी व्यक्ति को उर्दू भाषा बहुत श्रच्छी तरह जानना म्रावश्यक हो जाता है, भले ही वह सभी वर्गों से परिचित है। (२) नुक़तों का उपयोग व्यञ्जन वर्णों का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग है। उदा० एक थोड़ी-सी मुड़ी हुई ग्राड़ी लकीर के नीचे एक बिन्दी या नुक़ता लगाने से 'व' बन जाता है,  $( \varphi )$  एवं नीचे दो विन्दियाँ लगा देने से 'य' स्रौर 'ऐ, ए, ई' बन जाते हैं (२, ३); ऊपर दो नुक़ते लगा देने से 'त' (🖦) बन जाता है; तीन बिन्दियाँ ऊपर लगाने से 'स' (ث) बन जाता है; एक ग्रर्द्ध वर्त् लाकार लकीर के बीच में एक बिन्दी लगा देने से 'न' (,,,;) बन जाता है, इत्यादि। ये नुक़ते श्राँखों को थका देते हैं, तथा प्रायः घसीट में ये छोड दिये जाते हैं। (३) श्राद्य या मध्य स्थानों में कुछ वर्गों की स्राकृति का संकृचित या छोटी हो जाना तथा प्रायः जुड़े हुए संयुक्त वर्गों का उपयोग । घसीट में फ़ारसी-ग्ररबी लिखावट म्राधनिक शौर्टहैण्ड लिपि के सदश बन जाती है। हिन्दूस्थानी या म्रन्य किसी भाषा का वाक्य इस लिपि में बड़ी जल्दी लिखा जा सकता है, परन्तु उक्त भाषा के पूरे अभ्यस्त व्यक्ति के सिवा शृद्धता एवं सरलता से दूसरा कोई उसे पढ़ नहीं सकता।

फ़ारसी-ग्ररबी लिपि का व्यवहार हिन्दी (हिन्दुस्थानी) तथा फ़ारसी के लिए किस प्रकार हो सकता है, इसका उदाहरएा फ़ारसी लिपि का हू-ब-हू ग्रक्षर-से-ग्रक्षर रोमन प्रतिलिपि करने पर मिल सकता है। इसमें हम (') का 'ग्रलिफ़' या 'ग्रलिफ़-हम्जा' के बदले उपयोग करेंगे। (फिर भी व्यंजनों का संकुचन तथा उनके स्वरूप का परिवर्तन तो इस प्रतिलिपि में भी साफ़-साफ़ दिखाया नहीं जा सकता)।

(१) यह रसना बस रखो, घरो गरीबी बेश। शीतल बोली लेकर चलो, सभी तुम्हारा देश।। उद्दें लिखावट की रोमन प्रतिलिपि:—
yh rsn' bs rkhw dhrw Yryby byš, sytl bwly lykr clw sbhy tmh'r' dyš.

(२) बिजुरी चवँकै, मेहा गरजै, लरजै मेरौ जियरा ।पूरब पछवा पौन चलतु है, कैसे बारौं दियरा ।।

उर्द लिखावट का रोमन प्रतिरूप :--

bjry cwnky myh' grjy lrzy myrw jyr' pwrb pchw' pwn clt hy, kysy b'rwn dyr'.

(३) अगर म्रान् तुर्के-शिराजी ब-दस्त स्रारद दिले-मारा, ब-खाले-हिन्दवश् बस्शम् समर्कन्दो-बुखार-रा।

= ग्रगर वह निर्देय शीराज का तुर्क मेरा दिल ग्रपने हाथ में ले ले, तो उसके कपोल पर के काले तिल के बदले मैं समरकन्द ग्रीर बुखारा न्यौछावर कर दूँ या दे डालूं। इस फ़ारसी लिखावट का रोमन रूप:—

'gr 'n trk šr'zy bdst 'rd dl m'r', bx'l hndwš bxšm smrqnd w bx'r'r'.

(४) पर्द: दारी मी-कुनद् दर क़सरे कैंसर 'अन्कबूत,
बूम नौबत मी-जनद् दर गुम्बजे-अफ़रासियाब।।
(=कैंसर के किले में मकड़ी परदे लगाने का काम करती है, और अफ़रासियाब
के गुम्बज में उल्लू नगाड़ा बजाता है।)

इसका फारसी लिखावट का रोमन प्रतिरूप : prdh d'ry myknd dr qşr qyşr 'nqbwt bwm nwbt myznd dr gnbd 'fr'sy'b.

इस पद्धति के अनुसार अंग्रेज़ी के band, bend, bind, bond, bund सारे शब्द केवल bnd ही लिखे जाएँगे, और आद्य फ़ारसी 'शीर = दूध, तथा शे र' = सिंह, दोनों प्रेप ही लिखे जाएँगे। इस प्रकार की लिपि की तुलना में रोमन लिपि तो साक्षात् स्पष्टता की मूर्ति दिखलाई पड़ती है, और फारसी-अरबी की तुलना में वर्गों की आकृति कुछ जटिल होते हुए भी देवनागरी तथा अन्य भारतीय लिपियाँ बिलकुल सुनिश्चित और अमरहित जान पड़ती हैं, क्योंकि किसी शब्द की ध्वनियों को ठीक-ठीक लेखनबद्ध करने के लिए उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। हिन्दुस्थानी के लिए अरबी-फ़ारसी लिपि की स्वीकृति से कोई लाभ नहीं होगा। इसमें सिवा मुसलमानों की भावना के और कोई भी

गुरा नहीं है; श्रौर वह भावना भी एक संकुचित तथा ग्रशिक्षित एवं ग्रज्ञानजन्य धार्मिक कट्टरतापूर्ण दृष्टिकोरा पर ग्राधारित है। इस भावना को सम्मान देने के लिए खासकर केवल इस्लाम से सम्बन्धित विषयों के लिए इस लिपि का प्रयोग चालू रखा जा सकता है। परन्तु समस्त भारत के मस्तक पर, जोकि इस भावना से श्रनुप्राग्तित नहीं है, इस लिपि को लाद देना श्रन्याय ही नहीं, श्रवि-चारणीय है। प्रस्तावित 'परिवर्तनों या सुधारों' वाली फ़ारसी-श्ररबी लिपि को भी भारत की 'एकमात्र' तो क्या 'एक' राष्ट्रलिपि बनने का भी न तो श्रवसर ही प्राप्त हो सकता है श्रौर न इसके लिए उसका श्रधिकार ही है।

श्रब उक्त स्थान के लिए हमारे समक्ष देवनागरी तथा रोमन लिपियाँ रह जाती हैं। देवनागरी लिपि की सुदीर्घ प्रसन्नता ब्राह्मी से होते हुए सम्भवतः श्रीर भी पहले की मोहें-जो-दड़ो तथा हड़प्पा की लिपि से श्राई मानी जा सकती है; हमारी संस्कृति एवं इतिहास के विभिन्न युगों के साथ इसका दीर्घकालीन सम्पर्क बराबर बना रहा है। वास्तव में, स्वभावतः देवनागरी ही भारत की एकमात्र राष्ट्रीय लिपि है, साथ ही उसमें निहित उसके गुए। भी बिलकुल प्रत्यक्ष हैं। इसकी तूलना में, जहाँ तक भारत एवं भारतीय भावना का प्रश्न उठता है, एवं जब हम ग्रंग्रेज़ी के लिए उसके प्रयोग से, उसकी कमियों को देखते हैं, तब रोमन लिपि बिलकूल, अभी कल की नवागत्त्रक तथा हाल ही में बढ़ी-चढ़ी-सी जान पड़ती है। परन्तू देवनागरी के पक्ष में एवं रोमन के विरोध में इतना सब-कुछ होते हए भी, लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँच चुका है कि ग्रावश्यकतानुसार परिवर्तित तथा ग्रनुक्रम बदली हुई रोमन लिपि ही हिन्दु-स्थानी तथा ग्रन्य भारतीय भाषाग्रों के लिए उपयुक्त हो सकती है। इस प्रश्न पर लेखक का पूर्ण विवेचन Calcutta University Journal of the Dept. of Letters, ग्रंक २७, पृष्ठ १-५८ में सन् १६३५ में प्रकाशित A Roman Alphabet for India 'भारत के लिए एक रोमन वर्णमाला' शीर्षक अंग्रेज़ी लेख में दिया जा चुका है; यहाँ उसका पिष्टपेषण करने की लेखक ग्रावश्यकता नहीं समभता । भारतीय लेखन-प्रणाली के वर्णों के प्रनुक्रम की वैज्ञानिकता लेखन की ग्रन्य सभी प्रणालियों में सर्वश्रेठ है, श्रीर रोमन ग्रक्षरों की श्राकृति की अपेक्षाकृत सरलता उनका सबसे बड़ा गुण है। यहाँ देवनागरी लिपि अपने वर्गों की अपेक्षाकृत जटिलता, संयुक्ताक्षरों के उपयोग तथा लिखने की एक ध्वनिनिष्ठ न होकर एकाधिक ध्वनिमय पद्धति के कारण, रोमन से पीछे रह जाती है। देवनागरी और ग्रन्य ग्राधुनिक भारतीय वर्णों के साथ प्राचीन भारत के ब्राह्मी वर्णों तथा ग्रीक या रोमन वर्णों की तुलना कर देखिए; एक ही दिष्ट

में यह भेद स्पष्ट हो जाएगा। इसके पश्चात् संयुक्त व्यंजन ग्रौर स्वर वर्णों के बाद में लिखे जाते रूप ग्राते हैं: इन संयुक्त व्यंजनों के कारणा वर्णमाला में बहुत-से जिटल वर्ण बढ़ गए हैं, हालाँकि उनमें जुड़े हुए वर्णों के टुकड़ों से सिम्मिलत वर्णों की ग्राकृतियाँ पहचानी जा सकती हैं। परन्तु स्वरों के लिए तीचे या ऊपर बनाये हुए रूपों का एक नया ही समूह बनाना पड़ता है; यह एक ग्रानावश्यक वस्तु है जिसका हम परित्याग कर सकते हैं, ग्रौर वह भी लाभ के साथ। इसी प्रकार, स्वर-चिह्नों को व्यंजनों के साथ जोड़ने की रीति के कारण, लेखन का मूल उपादान (एक या एकाधिक व्यंजन तथा एक स्वर का बना हुग्रा) एक ग्रक्षर (syllabe) हो गया है, न कि किसी स्वर या व्यंजन के लिए लिखा जाता एक वर्णा, जैसा कि उदाहरण रोमन लिपि में है। व्यवहार में फ़ारसी-ग्ररबी लिपि भी ग्राक्षरिक (syllabic) ही है, केवल उसके स्वर भाग साधारणतया लिखे नहीं जाते—साधारणतया वे समक्ष या मान लिए जाते हैं ग्रौर स्पष्ट लिखे नहीं जाते।

तिमल, संस्कृत या हिन्दी, बंगला ग्रथवा मराठी के सदृश भाषाग्रों के शब्दों का विश्लेषण दो प्रकार से किया जा सकता है—एक तो उनके प्रथं- सम्बन्धी उपादानों का, ग्रौर दूसरा उनके ध्वन्यात्मक उपादानों का। पहले का मूलाधार 'व्युत्पत्ति' ग्रौर 'रूपतत्त्व' है, एवं दूसरे का 'ध्विनतत्त्व'। उदा० मराठी के एक कियारूप 'पाहिजे' (=चाहिए) का ग्रथंदृष्टि से विश्लेषण इस प्रकार होगा—धातु-'पाह्' + (वर्तमान कर्मिण प्रत्यय)'-इज्' + (प्रथम पुरुष-वाची प्रत्यय) 'ए'; उसीका ध्वन्यात्मक ग्राक्षरिक विश्लेषण पहले इस प्रकार—'पा-हि-जे' तथा दुबारा स्वरों को भी तोड़ते हुए इस प्रकार—'प्-ग्रा-ह्-इ-ज्-ए' होगा। उसी प्रकार बंगला—'राखिलाम' (=मैंने रखा) का ग्रर्थ-तात्त्विक विश्लेषण 'राख् + इल् + ग्राम्' तथा ध्वन्यात्मक विश्लेषण 'रा-खि-ला-म, र्-ग्रा-ख्-इ-ल्-ग्रा-म्' होगा। प्राचीन भारत में ध्वनियों का ज्ञान ग्रत्यन्त परिपूर्ण होते हुए भी ब्राह्मी वर्णमाला के ध्वन्यात्मक विश्लेषण का मूलाधार, जहाँ तक लिखित ग्रक्षरों द्वारा सूचित ठीक-ठीक ध्विन का प्रश्न था, ग्राक्षरिक (syllabic) विश्लेषण ही रहा, न कि भिन्त-भिन्न ध्विनयों का ग्रन्त तक विश्लेषण (यद्यपि यह भी प्राचीन भारतीयों को पूर्णतया ग्रवगत था।)

अतएव रोमन तथा भारतीय दोनों लिपियों की अच्छाइयों के संयोग से एक आदर्श वर्णमाला तैयार की जा सकती है। लेखक ने ऐसी ही एक रोमन-भारतीय या भारतीय-रोमन वर्णमाला प्रस्तुत की थी, जिसमें कोई नये बिन्दी-वाले या टोपीवाले अक्षर (Dotted and Capped Letters) न हों, परन्तु

साथ निश्चित रूप से सम्बन्ध स्थापित कर दिया है। हित्ती भाषा के ग्रध्ययन के इस द्वितीय चरण (ग्रौर यह किसी प्रकार भी ग्रन्तिम चरण नहीं है) में हुई कुछ खोजें तो पुनर्गिठित ग्राद्य भारत-यूरोपीय के लिए—कम-से-कम इस पुनर्गिठित भारत-यूरोपीय के इतिहास को प्रायः दो सीढ़ी पीछे ढकेलने में—क्रान्तिकारी सिद्ध हो रही हैं। ये खोजें हमें 'प्राग्भारत-यूरोपीय' की उस स्थिति की भलक पाने में सहायता दे रही हैं, जबिक पुनर्गिठित भारत-यूरोपीय स्वरूप ग्रहण कर रही थी।

हित्ती के प्रारम्भिक ग्रध्ययन से इस भाषा की भारत-यूरोपीय प्रकृति का उद्घाटन तो हुम्रा, परन्तु भारत-यूरोपीय के उस पूनर्गठित रूप से-जी रूप अन्य सभी भारत-यूरोपीय भाषात्रों की पूर्णतः व्याख्या कर देता था, मेल न खाने के कारण यह भाषा पुनर्गिठत भारत-यूरोपीय की कल्पना में विक्षेप डालने वाली ही सिद्ध हुई ग्रौर यह सिद्धान्त स्थिर करना पडा कि हिती भाषा की भारत-यूरोपीय के अन्तर्गत एक अलग ही सत्ता है। वस्तुतः हित्ती भाषा को, इसकी अनेक विशेषताओं सहित, मूल भारत-यरोपीय से सर्वप्रथम अलग होने वाली शाखा के रूप में माना गया, जिस शाखा ने मूल भाषा से प्रलग होकर अपनी विशेषतास्रों का स्वतन्त्र रूप से विकास कर लिया था। परन्त् धीरे-धीरे इस क्षेत्र में काम करने वालों की समभ में त्राने लगा कि हित्ती भाषा की ये विशिष्ट प्रवृत्तियाँ किन्हीं अन्य भाषाओं के सम्पर्क में आने से उत्पन्न हुई विलग प्रवृत्तियाँ नहीं हैं, अपित मूलभाषा की प्रवृत्तियों का विकसित रूप हैं स्रौर स्रन्य भारत-यूरोपीय भाषास्रों में भी मूलभाषा की इन प्रवृत्तियों के परिणाम पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ग्रतः स्टरटेवन्ट तथा ग्रन्य विद्वान अन्ततः इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हित्ती भाषा पुनर्गठित भारत-यूरोपीय की उसी रूप में उपज नहीं है, जिस रूप में संस्कृत, ग्रीक, लैटिन इत्यादि भाषाएँ, अपित यह भाषा भारत-यूरोपीय की बहन है। इस विचारधारा के अनुसार भारत-यूरोपीय हित्ती भाषा की बहन हुई और कहना चाहिए कि हित्ती भाषा संस्कृत, ग्रीक, लैटिन-जैसी प्राचीन भारत-युरोपीय भाषाग्रों की चाची या चचेरी बहुन है। हित्ती भाषा तथा पुनर्गठित भारत-यूरोपीय की अनुमाना-श्रयी मूलभाषा को स्टरटेवन्ट ने 'भारत-हित्ती' (Indo-Hittite) नाम दिया है और इन भाषाओं का सम्बन्ध अगले पृष्ठ पर दिये वंशवृक्ष में दिखाया गया है :

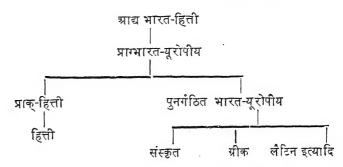

इस अनुमानाश्रयी भारत-हित्ती को विद्वानों ने सर्वतोभाव से स्वीकार नहीं किया है, परन्तु हित्ती अध्ययन की आधुनिकतम गित को देखते हुए इसके सिवाय और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि आद्य भारत-यूरोपीय के पीछे अज्ञात दिशा में एक और कदम वढ़ा दिया जाए और इस कदम की निर्दोषता स्वीकार करनी ही पड़ती है, जबिक हम देखते हैं कि यह कदम हमें भारत-यूरोपीय से भी पहले की एक ऐसी स्थित पर ले जाता है, जिससे भारत-यूरोपीय में दिखाई पड़ने वाली बहुत-सी परस्पर-विरोधी बातों तथा अनिय-मितताओं की व्याख्या हो जाती है। भारत-हित्ती की कल्पना या पुनगंठन से संसार के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाषा-परिवार भारत-यूरोपीय की उत्पत्ति या पूर्ववृत्त का उद्धाटन करने की दिशा में एक लम्बा डग भरा गया है।

ब्राइए, हम देखें कि प्राग्भारत-यूरोपीय से भी पहले की इस ब्राद्य भारत-हित्ती का स्वरूप क्या था।

पहले, ध्विनयों के सम्बन्ध में । जहाँ तक विभिन्न स्पर्शों तथा महाप्राणों का सम्बन्ध है, हित्ती में प्रत्येक वर्ग के चार-चार व्यंजनों—दो प्रघोष स्पर्श ग्रीर महाप्राण तथा इनके दो सघोष रूप—की जगह केवल एक-एक ग्रघोष स्पर्श पाया गया, जैसे—क्, ख्, ग्, घ् की जगह केवल क्; त्, थ्, द्, घ् की जगह केवल त्; प्, फ्, ब्, भ् के स्थान पर केवल प्। यह कोई ग्राश्चयंजनक या ग्रपूर्व बात नहीं है; ग्रनेक भाषाग्रों में स्पर्शों ग्रीर महाप्राणों की यह कमी देखी जाती है। हित्ती में महाप्राणों तथा सघोष स्पर्शों के इस ग्रभाव का भारत-यूरोपीय में इन व्यंजनों के ग्रहण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारत-हित्ती में इन व्यंजनों की ग्रवस्थित हमें वैसे ही ग्रहण करनी पड़ती है, जैसे स्वयं भारत-यूरोपीय में; हित्ती में इनका ग्रभाव भारत-हित्ती परिवार की केवल इसी भाषा (हित्ती) तक सीमित है। भारत-यूरोपीय के कंट्य-व्यंजन निम्न-लिखित वर्गों में विश्वत पाये गए थे—(१) तथाकथित 'तालव्य', सीधे-सादे

क्, ख्, ग् घ्; (२) तथाकथित 'कंठ्य' जो संभवतः 'ग्रलिजिह्वजात' थे, क्, ख, ग्, घ़; (३) स्रोब्ट्यीकृत कंठ्य क्व, ख्व, ख्व, घ्व, घ्व, हित्ती द्वारा प्रस्तुत सामग्री से ऐसा ग्राभास मिलता प्रतीत होता है कि प्राग्भारत-यूरोपीय ग्रौर भारत-हित्ती में इन व्यंजनों की स्थिति थोड़ी भिन्न थी। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत-हित्ती के कठ्य-व्यंजन दो वर्गों के थे-(१) सामान्य 'कठ्य' (या म्रलिजिह्वजात)—क् ख्, ग़्, घ्; ग्रौर व् म्रथवा उ से रंजित या यों कहें कि 'म्रोष्ट्यीकृत'—क्व्, ख्व, ख्व, घ्व। सामान्य वर्ग के कंठ्य-व्यंजन भारत-यूरोपीय में दो वर्गों में विभक्त हो गए अतीत होते हैं ---एक वर्ग में वे अग्र-स्वरों (front vowels) के सम्पर्क के कारगा उच्चारगा में ग्रधिक अग्रगामी हो गए, या यों कहें कि 'तालब्यीकृत' हो गए; ग्रोध्ठ्यीकृत कठ्य-व्यंजन ग्रपनी मूल स्थिति बनाये रहे। परन्तू यह विश्वास किया जाता है कि कंठ्य-व्यंजनों (क्, ख्, ग्, घ्) के इन दोनों विकारी वर्गों तथा मूल स्रोध्ठयीकृत वर्ग (क्व, ख्वं, ख़, घ़व्) की यथोचित स्थिति प्राग्भारत-य्रोपीय में तथा ग्राद्य भारत-यूरोपीय में साद्र्य (analogy) के कारण बहुत विक्षिप्त हो गई थी। पुन-गंठित भारत-यूरोपीय में नये तौर पर सजाये गए कंठ्य-व्यंजनों के तीन वर्ग ऊपर से देखने पर तो नियमित ही जान पड़ते हैं, परन्तू इनके सम्बन्ध में ऐसे अनेक परस्पर-विरोधी उदाहरए। मिलते हैं, जिनका समाधान हित्ती भाषा-सम्बन्धी खोजों से ही होता जान पडता है।

हित्ती में ह् (=ख्) का प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण है। देखा गया कि स्रनेक शब्दों और शब्द-रूपों में, जहाँ हित्ती में एक कंठ्य ऊष्म (spirant) ध्वित ख्, जो ह् लिखी गई है, मिलती है, वहाँ भारत-यूरोपीय भाषाओं में इसके स्थान पर कोई ध्विन नहीं है, जैसे—हित्ती स्रार्ख (arxa) 'दूर, अलग' संस्कृत सारे (are) 'पीछे, बाद में', स्रारांत् (ārāt) 'से'; हित्ती एस्खर (esxar) सं असृक् (a'sɪk), ग्रीक एऑर (éar) 'रवत'; हित्ती खन्त् 'प्रागे का, सामने का', खन्ति (xanti) 'म्रागे, सामने, विशेषतः म्रलग से', खन्तिस्स 'प्रथम' मित्रीक स्रॉन्त (anti) 'सामने, उल्टे', स्रॉन्तॉ (anta) 'मुख'; हित्ती खन्ति (xarkis) 'श्वेत, शुम्र' मित्रीक स्रॉगेंस् (a'rgos) 'शुम्र' सं अर्जुन (a'rjuna) 'श्वेत'; हित्ती खस्ताँइ (xastai) 'हिड्डयाँ' सं कारिय (asthi), ग्री० ऑस्तेग्रॉन (ostéon), लैटिन ऑस् (os) 'हड्डी'; हित्ती खन्त्सी (xwestsi) 'रहता है' सं बस्ति (va'sati) 'रहता है'; हित्ती खन्ताह (xwrtai) 'शाप देता है' लैटिन 'वेरबुम' (verbum), गौथिक वौदं (word) 'शब्द' मारत-यूरोपीय \*वेधाँम् (werdham); स्खाँइ 'खाली करता

है, छिड़कता है' = ग्रीक हुएँइँ (huei) 'पानी बरसता है' इत्यादि । इसके ग्रितिरिक्त कुछ शब्दों में यह भी देखा जाता है कि जहाँ हित्ती में ह्रस्व स्वर मह् (ग्रर्थात् ख् ग्रथवा इसका कोई विकारी रूप) + व्यंजन है, वहाँ भारत-यूरोपीय में दीर्घस्वर + व्यंजन मिलता है, जैसे - हित्ती मॉस्लॉस (maxlas) 'ग्रंगूर की वेल की टहनी' = ग्री॰ डोरिक मालेॉन (mālon) 'सेव'; हित्ती में 'स्वें नि (mexweni) 'समय' = भारत-यूरोपीय 'मेत्' (mē-t), जिससे सं॰ मात्रम् (mātram), ग्री॰ मेत्रॉन् (mētron) बने हैं; इत्यादि । इससे भारत-यूरोपीय भाषाशास्त्र के एक जन्मदाता जेनेवा के फर्डिनेन्ड द सोस्यूर (Ferdinand de' Saussure) द्वारा १८७६ ई० में दिये गए इस सुभाव की पुष्टि होती जान पड़ती है कि भारत-यूरोपीय के वे दीर्घ-स्वर, जो 'ग्रपश्चित' (ablaut) का परिग्णाम नहीं हैं, किन्हीं परवर्ती व्यंजनों के लोप का फल हैं।

हित्ती के इस विक्षेपकारी हु (ग्रर्थात् ख़) से ग्राद्य भारत-हित्ती में कुछ ऐसी ध्वनियों की स्थापना की गई है, जिनको भारत-यूरोपीय में नहीं रखा गया है। स्टरटेवन्ट ग्रीर जे० ग्रलेग्जेण्डर कर्न्स (J. Alexander Kerns) तथा बेंजामिन श्वार्त्स (Benjamin Schwartz) ने भारत-हित्ती में चार ऐसी नई ध्वनियों के ग्रस्तित्व का ग्रनुमान किया है, जो भारत-यूरोपीय में विद्यमान (या सूरक्षित) नहीं हैं (देखिए कर्न्स तथा क्वार्त्स का येल विश्वविद्यालय प्रेस से प्रकाशित श्रमेरिकन श्रोरियण्टल सोसाइटी के जर्नल, जिल्द ६०, सन् १६४०, पृ० १८१-१६२ पर प्रकाशित लेख 'The Laryngeal Hypothesis and Indo-Hittite, Indo-European Vocalism' तथा लिग्विस्टिक सोसायटी ग्रांव ग्रमेरिका के जर्नल Language की जिल्द १६, सं० २, ग्रप्रैल-जून १९४०, पु॰ द१-द७ पर स्टरटेवन्ट का लेख 'Evidence for Voicing in Indo-Hittite Y')। इन ग्रलिजिह्वीय (laryngeal) ध्वनियों के श्रन्मान का भारत-यूरोपीय के विवर्तन के सम्बन्ध में ग्राधारभूत महत्त्व है। भारत-हित्ती में चार कंठ्य ऊष्म (guttural spirants) व्यंजनों का ग्रहण आवश्यक हो गया है (मिलाइए, कर्न्स तथा स्वार्त्स का ऊपर उल्लिखित लेख; स्टरटेवन्ट ने ऊपर उल्लिखित अपने लेख में यह विचार प्रकट किया है कि उपर्युक्त चार ध्वनियों में से दो कंठनालीय (glottal) स्पर्श व्वनियाँ हैं-एक तालव्य उच्चाररा (palatal colour) से रंजित श्रीर दूसरी कंठ्य उच्चारएा (velar colour) से रंजित तथा दो कठ्य-ऊष्म (velar spirants) ध्वनियाँ हैं, एक सघोष गु γ ग्रीर दूसरी ग्रघोष ख् x)। ये कठ्य-ऊष्म ध्वनियाँ निम्नलिखित हैं (यहाँ मैंने जिन लिपि-चिह्नों का प्रयोग किया है, वे इस विषय में अधिक प्रचलित प्रयोगों

के अनुरूप हैं भ्रोर मैंने कर्न्स तया स्वार्त्स की स्थापनाम्रों को स्रधिक परिचित रूप में प्रस्तुत करने के लिए यहाँ भ्रपने ही पारिभाषिक शब्दों का उपयोग किया है):

१. ख्रं × — ग्रवोष कंठ्य-ऊष्म (velar spirant)

ग्रग्रगामी (advanced) [तालव्यीकृत]

२. ग् ' ' — सवोष कंठ्य-ऊष्म (velar spirant)

अग्रगामी (advanced) [तालव्यीकृत]

३. ख़ ×-- अवोष कंट्य-ऊष्म (velar spirant)

विशुद्ध कंठ्य (या ग्रलिजिह्नजात)

४. ग् γ—संघोष कंठ्य-ऊष्म (velar spirant)

विशुद्ध कंठ्य (या ग्रलिजिह्नजात)

(मैंने ख्र' x',  $\eta$ '  $\gamma$ ' को 'तालब्य ऊष्म' (palatal spirant) नहीं कहा है, क्योंकि तब ये International Phonetic Script के  $^{\circ}$  j' लिपि-संकेतों के बराबर होंगे, जिनकी भारत-हित्ती में कल्पना समय के बहुत ग्रागे की बात होगी।)

भारत-हित्ती में इन चार ध्वनियों के ग्रहण से केवल हित्ती तथा भारत-यूरोपीय का सम्बन्ध ही अधिक स्पष्ट नहीं हुआ, अपितु भारत-यूरोपीय के पुरावृत्त के पुनर्गठन के लिए भी एक नई दृष्टि प्राप्त हुई है। ग्रब भारत-यरोपीय की स्वर तथा व्यंजन-प्रणाली के सम्बन्ध में किन्हीं ग्राधारभूत बातों की नये तथा ग्रधिक तर्क-संगत ढंग से व्याख्या की गई है। भारत-हित्ती की प्राचीनतम स्थिति में (इस स्थिति को ईसा-पूर्व ४,००० या ४,००० वर्ष मानते हुए ?) ध्वनि-बहुल स्वर-प्रणाली के ग्रभाव की ही ग्राशा की जा सकती है ग्रौर मनुष्य की ग्रादिम भाषा में हमें तर्क-संगत रूप से कण्ठ्य व्यंजनों तथा कण्ठ्य ग्रस्पष्ट ध्विनयों के बाहुल्य की ही ग्राशा करनी चाहिए। इन कण्ठ्य-ध्वनियों का स्वर-ध्वनियों की अल्पता या सीमित प्रयोग पर अवश्य ही प्रभाव पड़ा होगा । कण्ट्य-ऊष्म (spirant) ध्वनियों का अग्रगामी अथवा पश्चगामी उच्चारण स्वरों के नाद-तत्त्व (timbre) को सरलता से प्रभावित कर सकता है और इस प्रभाव से कोई तटस्थ (neutral) ग्रथवा कण्ठ्य स्वर तालव्य तथा कोई तालव्य स्वर तटस्थ ग्रथवा कण्ठ्य बन सकता है। इस सम्बन्ध में ग्राद्य भारत-हित्ती की स्थिति तथा उसकी हित्ती तथा भारत-यूरोपीय में परिशाति का निम्नलिखित रूप में अनुमान किया गया है-

श्राद्य भारत-हित्ती >मारत-हित्ती >हित्ती >मारत-यूरोपीय १. ख्′ऍ-x′e- >ख्′ऍ x′e >ऍ, e, > -ऍ -e ग′ऍ-γ′e- >ग्′ऍ γ′e >ख्′ऍू x′e >ऍ e

कर्न्स और स्वार्त्स ने उपर्युक्त सभी ध्विन-परिवर्तनों को उदाहरणों-सिहत प्रदिश्ति किया है। इस प्रकार भारत-यूरोपीय धातुओं में व्यंजनों का महाप्राण-करण और स्वरों के विकार ग्रांशिक तौर पर ही सही, इन कण्ठ्य उदमों (the 'laryngeals') के व्यवहार पर ग्राधारित प्रतीत होते हैं।

श्रतः प्राग्भारत-यूरोपीय भारत-हित्ती की व्यंजन-प्रशाली का निम्नलिखित रूप में पुनर्गंठन किया गया है—

स्पर्श तथा महाप्राग् — कण्ठ्य velars परन्तु
वस्तुतः ग्रलिजिह्वीय (levulars) — क्, ख्, ग्, घ् (ङ्) व्। उ से
रंजित (ग्रर्थात् होंठों को गोल करते हुए उच्चरित)
कण्ठ्य — क्व्, ख्व्, ख्व् (ङ्व्)
दन्त्य ग्रथवा दन्तमूलीय — त्, थ्, द्, घ्, न् ।
ग्रोष्ठ्य — प्, फ्, ब्, भ्, म्
ऊष्म — ग्रग्रगामी (तालव्यीकृत) कण्ठ्य — ख्, ग्,
कण्ठ्य ऊष्म (कण्ठ्य या ग्रलिजिह्वजात) — ख्, ग्
शिन् व्यंजन (sibilants) — स्, ज्
तरिलत (liquids) — र्, ल् (भारत-हित्ती में र् कभी पद के ग्रादि में
नहीं ग्राता)।

म्रर्ध-स्वर-य्, व्

भारत-यूरोपीय की तरह यहाँ भी नासिक्य व्यंजन स्वरों (sonants) का भी काम करते थे।

भारत-हित्ती के स्वरों के सम्बन्ध में ग्रभी तक कोई निश्चित स्थापना नहीं की गई है; मूल भारत-हित्ती की स्वर-प्रणाली का सन्तोषजनक रूप से निर्घारण नहीं हो सका है। सम्भवतः यह भारत-यूरोपीय की स्वर-प्रणाली से बहुत भिन्न न थी, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत-यूरोपीय अपश्चृति और भारत-यूरोपीय स्वर-प्रणाली भारत-हित्ती की स्थिति में स्वरूप ग्रहण कर रही थीं और जहाँ तक ग्रनुमान किया जा सकता है, यही प्रतीत होता है कि ग्रभी तक स्वर-ध्वित्याँ ग्रपेक्षाकृत ग्रहण ही थीं तथा ग्रग्नगामी और सामान्य ऊष्म ध्वित्याँ स्वरों के प्रकार को प्रभावित करने लगी थीं।

भारत-हित्ती में पार्श्ववर्ती दो दन्त्यं स्पर्शों के बीच एक शिन्-ध्वित (sibilant) विकसित होने लगी थी; त्त्, त्य्, द्द्, द्ध्>्रस्त्, त्स्य्, द्ष्द्, द्ष् भारत-यूरोपीय में इस विकास-क्रम का संकेत-मात्र मिलता है। हित्ती में यह विकास-क्रम नियमित रूप से सुरक्षित है।

ध्वित-तत्त्व भाषा का ग्राधार होता है। चीनी भाषा के ध्वित-तत्त्व तथा ध्वित-प्रिक्रया के ग्रध्ययन से प्राचीन चीनी भाषा के सम्बन्ध में सर्वथा अप्रत्याक्षित स्थिति प्रकट हुई है ग्रीर वह यह कि प्राचीन चीनी भाषा मूलतः रूप-विकारी (inflected) भाषा थी ग्रीर यह बाद में ध्वितयों के लोप के परिग्णामस्वरूप विश्लेषग्णात्मक (isolating) भाषा बन गई। इसी प्रकार भारत-यूरोपीय भाषा की भी इसके प्रागैतिहासिक तथा निर्माग्ण-काल में पुनर्गठित भारत-यूरोपीय से कुछ भिन्न

स्थिति का पता चलता है। भारत-युरोपीय के ध्वनि-तत्त्व की एक विशिष्ट बात के रूप में अपश्रति के तथा निर्माणात्मक तत्त्वों के योग से विस्तार द्वारा भारत-युरोपीय धातुस्रों के निर्माण की प्रिक्तिया के गहन स्रध्ययन से भारत-यूरोपीय की धातुग्रों की पृष्ठभूमि में निहित जटिलताग्रों का धीरे-धीरे उद्घाटन हुन्ना। हिती ने भारत-यूरोपीय के ग्रध्ययन का क्षेत्र ग्रौर भी विस्तृत कर दिया है। भारत-हित्ती व्यंजन-समूह गु'व हित्ती में ख्व तथा भारत-यूरोपीय में केवल व् हो जाता है। ब्राद्य भारत-हित्ती धातू \*गु'एँ वे (\*७'ewe) 'गतिशील होना, चलना, रहना' थी, जिससे हित्ती में खुवइ (xuwai) 'बढ़ना, जाना' धातु प्राप्त हई; -स- के योग से विस्तार पाकर यह धातु भारत-हित्ती में \*ग्वेंस् (Y'wes) बन गई, जिससे हित्ती में ख्वस् 'रहना' तथा भारत-यूरोपीय में \*वेंस् (wes) = सं वस्, गौथिक विस्-ग्रन् (wis-an) धातु प्राप्त हुई, \*बें (be-) उपसर्ग जोड़कर भारत-हित्ती में इस धातु का रूप हुम्रा \*बें-ग्'ऍवें (be- $\gamma'$ ewe), जिसका विस्तार \*बे'-ग्र'एँवा (be- $\gamma'$ ewa) के रूप में हम्रा, जिससे भारत-यूरोपीय \*भें वें (bhewe), \*भें वा (bhewa) = संस्कृत भव-, भवि-, भू-, अंग्रेजी 'बी' (be) धातु प्राप्त हुई। इस प्रकार आधु-निक अंग्रेज़ी के बी (be) — वॉज (was) एक ही धातू के विकारी रूप नहीं हैं, ग्रिपित विभिन्न निर्माणात्मक तत्त्वों के साथ एक ही धात हैं, (देखिए, कर्ने तथा व्वार्त्न का ऊपर उल्लिखित लेख, पृ० १८५, टिप्पणी ८)। इस प्रकार भारत-यूरोपीय तथा हित्ती का तुलनात्मक भाषाशास्त्रीय ग्रध्ययन हमारे सामने एक विचित्र तथा नवीन संसार उपस्थित करता है; परन्तू यह संसार ऐसा है जिसका कि एक शती के भाषाशास्त्रीय अनुसन्धानों के फलस्वरूप प्रस्तृत भारत-यूरोपीय के स्वरूप के साथ मेल बैठ जाता है।

यहाँ हम भारत-हित्ती शब्द-रूप-प्रक्रिया की किन्हीं प्रमुख बातों का, जिनका हित्ती के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है, उल्लेख करेंगे।

हित्ती ने दो या अधिक संज्ञा-पदों को मिलाकर समस्त-पद बनाने की आदत न डालकर सम्भवतः भारत-हित्ती को प्रकृति को अक्षुण्ण रखा। इस सम्बन्ध में भारत-यूरोपीय स्पष्टतः भारत-हित्ती से काफ़ी आगे बढ़ गई। दूसरी ओर हित्ती में संज्ञा तथा किया दोनों प्रकार के पदों के निर्माण में आम्रेडन अथवा द्वित्त्व (reduplication) के अत्यधिक उपयोग से प्रतीत होता है कि आम्रेडन के उपयोग में भारत-हित्ती भी भारत-यूरोपीय की अपेक्षा अधिक आगे बढ़ी हुई थी, यद्यपि भारत-यूरोपीय में भी आम्रेडन का कम महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है।

हित्ती में निर्माखात्मक प्रत्ययों की संख्या काफ़ी ज्यादा है ग्रीर विभिन्न

भारत-यूरोपीय भाषात्रों में इन प्रत्ययों के प्रतिरूप ग्रधिकांश में मिल जाते हैं। इसमें उपसर्गों की संख्या ग्रत्यधिक सीमित है; स- (sa-) < भारत-हित्ती स्प्-संस्कृत तथा ग्रीक में मिलता है ग्रौर ख- (xa-) <भारत-हित्ती \*ख- (xa-) ग्रीक में मिलता है।

संज्ञा शब्दों के रूप-निर्माण में भारत-यूरोपीय की जिस स्थिति का अनुमान किया गया है, भारत-हिती की भी सब मिलाकर वही स्थिति जान पड़ती है। हित्ती में दो लिङ्ग हैं-एक प्रािए बोधक (जिसके ग्रन्तर्गत पुल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग दोनों ही ग्रा जाते हैं ग्रौर हित्ती में इन दोनों में भेद नहीं किया गया है) तथा अप्राशाबोधक (या नपुंसकलिङ्ग्)। यह स्पष्टतः जाना गया है कि ग्राद्य भारत-यूरोपीय में स्त्रीलिङ्ग नहीं था ग्रीर विभिन्न प्राचीन भारत-यूरोपीय भाषात्रों में इसका स्वतन्त्र रूप से विकास हुन्ना था। जहाँ तक संख्या प्रकट करने का सम्बन्ध है, हित्ती में द्वि-वचन के चिह्न मिलते हैं — जैसे — खांसां-खांत्सांसां (xasa-xatsasa) 'पीत्र (ग्रीर) प्रपीत्र', जो संस्कृत के 'मित्रा' या 'मित्र-वरुण' जैसे देवता द्वन्द्व-समासों के समान है; मिलाइए ग्रीक-- श्रॉडश्रॉन्ते Aiante = 'दोनो ग्रॉइग्रॉ'। बहुवचन का हित्ती में खूव प्रयोग मिलता है ग्रौर इसके बहुवचन के प्रत्यय कुछ तो भारत-यूरोपीय के बहुवचन-प्रत्ययों से मिलते हैं श्रौर कुछ हित्ती के ग्रपने विशिष्ट प्रत्यय प्रतीत होते हैं, जो इसके ग्रपने नये निर्माण हो सकते हैं। संज्ञा-शब्दों के रूप बनाने की भारत-यूरोपीय प्रकृति हित्ती में पूर्णतः प्रतिबिम्बित है ग्रौर ग्रधिकांश हित्ती कारक-रूपों के प्रतिरूप प्राचीन भारत-यूरोपीय भाषास्रों में मिल जाते हैं । हित्ती रूप-निर्माण प्रशाली के एक विशिष्ट उदाहरएा के तौर पर यहाँ एक 'ग्रां'कारान्त ( = भारत-यूरोपीय—ग्रों) पुल्लिङ्ग शब्द के रूप दिये जाते हैं:

एकवचन बहुवचन
कर्ता भ्रॉन्तुस्सॉस् (antuxsas) ग्रॉन्तुस्सॅस (antuxses)

'मनुष्य'
कर्म ग्रॉन्तुस्सॉन् (antuxsan) ग्रॉन्तुस्सुस् (antuxsus)
करण [ग्रॉन्तुस्सॅन् (antuxset)]
ग्रिधकरण-सम्प्रदान ग्रॉन्तुस्से (antuxse)
ग्रिपादान ग्रॉन्तुस्सॉस् (antuxsas) ग्रॉन्तुस्सास् (antuxsās)
सम्बन्ध [ग्रॉन्तुस्सॉस् (antuxsas)]
उपर्युक्त रूपों की ग्रिधकांश में भारत-यूरोपीय के रूपों से तुलना की

जा सकती है।-ग्र(=भारत-यूरोपीय -ग्रो)कारान्त प्रातिपदिकों के कर्ता तथा

सम्बन्ध में एक ही रूप ध्यान देने योग्य है; संस्कृत में हमें इसके एक-दो उदाहरण मिलते हैं (जैसे—'सूरे दुहिता' < सूर: दुहिता 'सूर्य की पुत्री')। हित्ती
में संज्ञाओं की रूप-प्रित्या में र्। न्-कारान्त प्रातिपादिकों का वर्ग ध्यान देने
योग्य है (जैसे—कर्ता, ए. व. उतर utar 'पानी', सम्बन्ध—उताँनाँस्
utanas; ऍस्खाँर esxar 'रक्त', सम्बन्ध—ऍस्खाँनाँस esxanas; स्ताँमाँर
stamar; 'कान', सम्बन्ध—\*स्ताँमाँनाँस् stamanas; कुताँर् kutar 'प्रीवा',
सम्ब०—कुताँनाँस kutanas; पाँखुर paxur; 'ग्रास', सम्ब०—पाँखुनाँस्
paxunas; मिलाइए संस्कृत में बहु-प्रातिपदिकीय (heteroclitic) संज्ञाओं के रूप
—असृ-क् 'रक्त', सम्ब०—ग्रस्नस्, यकृ-त्, सम्ब०—पक्तस्; लैटिन—
इऍकुर् iecur 'यकृत', सम्ब०—इएँकिनो रिस् iecinoris; ग्रीक—हेपाँर
hēpar 'यकृत', सम्ब०—हेपाँतोस् hēpatos: तथा जर्मनिक में र्। न् का
व्यत्यय, जैसे प्राचीन ग्रंपेजी—पयर fyr ग्राग'—मिलाइए ग्रीक—पुर् pur—
ग्रीर गौथिक—फुनिस्बस् funisks 'ग्राग्नेय')। भारत-हित्ती में संज्ञाओं की रूपप्रकिया भारत-युरोपीय की ग्रपक्षा कहीं कम जटिल जान पड़ती है।

सर्वनामों के सम्बन्ध में हित्ती की भारत-यूरोपीय से तुलना द्वारा स्टरटेवन्ट तथा अन्य विद्वान यह निष्कर्ष निकाल पाए हैं कि भारत-हित्ती में सार्वनामिक रूप अत्यल्प थे, यथा—

| प्रथम पुरुष                           | मध्यम पुरुष             | म्रन्य पुरुष        |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ए. व.                                 | ब. व. ए. व. ब. व.       | ए. व.               |
| कर्ता-*ऍग् eg                         | *वें इस् weis *तें te — | PROMINENT           |
| विकारी *ईमे Ime,<br>मे me<br>मो ई moi | } *न् स् ns             | उस्में usme सॉइ sai |

इस ग्राधार पर हित्ती ने प्रथम तथा मध्यम पुरुष सर्वनामों के नियमित रूप बना लिये। पराश्रित (enclitic) सर्वनाम भारत-हित्ती में भी वैसे ही विद्यमान थे, जैसे भारत-यूरोपीय में ग्रौर हित्ती में इनके ग्रतिरिवत कुछ ग्रौर भी ऐसे सम्बन्धबोधक पराश्रित सर्वनाम मिलते हैं, जो प्राचीन भारत-यूरोपीय भाषाग्रों में नहीं मिलते; परन्तु फिर भी इन भाषाग्रों ने इन पराश्रित सर्वनामों को ग्राद्य-भारत-यूरोपीय ग्रौर ग्रन्ततः भारत-हित्ती से प्राप्त किया होगा, क्योंकि ये सम्बन्धसूचक पराश्रित सर्वनाम किन्हीं परवर्ती भारत-यूरोपीय भाषाग्रों, जैसे फ़ारसी, में मिलते हैं। हित्ती में निर्देशक (demonstrative) तथा ग्रनिश्चय-बोधक, सम्बन्धबोधक तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम पाए जाते हैं ग्रौर इनके ग्राधार-

भूत रूपों का सम्बन्ध भारत-यूरोपीय भाषात्रों के तस्सदृश सर्वनामों से जोड़ा जा सकता है। इनमें से कुछ भारत-यूरोपीय में सर्वनाम के रूप में नहीं मिलते, जैसे—हित्ती—ग्रॉपॉस् apas 'aह', भारत-यूरोपीय—\*ग्रोपॅभ (obhi) (= सं॰ ग्रिभ, लैटिन-ग्रोपॅब् ob) से सम्बन्ध जान पड़ता है।

कियाग्रों के रूप-विधान में हमें हित्ती में भारत-यूरोपीय की ग्रपेक्षा ग्रधिक पुराने समय की ग्रनेक भाँकियाँ मिलती हैं। पहले तो इसमें कुछ 'वियोज्य उपसर्ग' separable prefixes (= संस्कृत के उपसर्ग) हैं, जो किया-पद के ग्रथं में विकार लाते हैं; इनमें से कुछ संस्कृत, ग्रीक तथा ग्रन्य भारत- यूरोपीय भाषाग्रों के उपसर्गों से मिलते-जुलते हैं, जैसे—ग्रापा apa=ग्रीक-ग्रापो apō; ग्रान्ता anta=प्राचीन लैटिन—एंन्दों endo; ग्रावान् awan; = संस्कृत — ग्रव; खाँन्ति xanti=ग्रीक—ग्रांनित anti; क्रांता kata = ग्रीक—कॉर्ता kata; ग्रां pra = सं ० प्र, ग्री० प्रों pro इत्यादि।

हित्ती कियाओं की धातुओं में भृशार्थक या ग्रतिशयार्थक (intensive) ग्राम्नेडन (reduplication) का पर्याप्त उपयोग होता है, जैसे संस्कृत की सन्तन्त (desidearative) तथा यङलुङन्त (frequentative) प्रक्रिया में, परन्तु सम्पन्न (perfect) में यह संस्कृत के ग्राम्नेडन से भिन्न है।

"हित्ती किया के दो भाव - mood (निर्देश indicative तथा अनुज्ञा imperative) ग्रौर दो काल (वर्तमान-भविष्यत् तथा भूत) होते हैं। इसमें दो ग्रसमापिकाएँ (infinitives), एक प्राय: सदैव परस्मैपदीय (active) ग्रौर दूसरी आम तौर पर अकर्मक, एक किया-जात-विशेषण (participle), जो नियमित रूप से अकर्मक होता है, एक संयुक्त-िकया (supine) जो 'िक्या के कार्य को प्रारम्भ करने तथा जारी रखने का प्रर्थ प्रकट करने के लिए ताँइ tai- 'स्थान' से संयुक्त होता है तथा दो प्रकार की कियार्थक संज्ञाएँ (verbal nouns) हैं। इसमें दो विकृत (secondary) धात्-रूप हैं, एक प्रेरणार्थक (causative) ग्रौर दूसरा पौनःपुन्य—स्थितिबोधक (iterative-durative)। अन्ततः इसमें एक संयुक्त सम्पन्न (compound perfect) और इसका भूत-कालवाची रूप है, जो क्रियाजात-विशेषएा के नपुंसकलिङ्की रूप के साथ गौण किया खर (क्) Xar (K) 'रखना' के दोनों कालों के संयोग से बनता है। इसमें एक मध्यः ग्रात्मनेपद (medio passive voice) है, जो निजवाचक (reflexive या passive) होने ग्रथवा कर्ता का विशेष हित द्योतित करने के कारमा परस्मैपद (active) से भिन्न हो सकता है, परन्त प्रायः परस्मैपद के समान प्रतीत होता है।" (स्टरटेवन्ट, पृ० २१६)

उपर्युक्त घातु-रूप-प्रणाली भारत-यूरोपीय की प्रग्णाली से सामान्यतः सम्बन्धित है, परन्तू हित्ती की किया-प्रणाली से प्रतीत होता है कि यह भारत-हिसी के मुख्य रूप से (ग्रथवा भारत-यूरोपीय के उस रूप से जो भारत-यूरो-पीय की किया-प्रणाली के निश्चित रूप ग्रहण करना प्रारम्भ करने के पूर्व का था) वियुक्त थी। हित्ती की धातुएँ रूप-रचना में दो प्रमुख वर्गों-परस्मैपद (active) में (१) -मि- वर्ग और (२) -खि- वर्ग -mi conjugation and -xi conjugation (मध्य-म्रात्मनेपद medio-passive की रूप-रचना भिन्न होती है)—में से एक या दूसरे के अन्तर्गत पड़ती हैं। -िम-वर्ग मोटे तौर पर भारत-यूरोपीय की वर्तमान एवं सामान्य (aorist) अविकरणाई (athematic) तथा विकरणाई (thematic) प्रणाली के सद्दा है। इस वर्ग में ग्रन्तभूत धातुएँ या तो स्रविकरणार्ह (athematic) हैं — स्रौर हित्ती में ये काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, जबिक भारत-यूरोपीय में इनकी संख्या बहुत कम हो गई है--ग्रथवा किकरणाई (thematic) हैं; विकरणाई प्रकार की धातुएँ मूल कातु में प्रत्यय (जिन्हें संस्कृत में 'विकरण' कहते हैं) लगाकर निष्पन्न होती हैं। हित्ती में ये प्रत्यय (सं विकर्ण) हैं — इय-iya -ग्रॉ (-ऍ) a(e),-स् -s,- ऍस् -es, -न् -n-(नासिक्य का आगम),-नो -no, -स्कें / आँ -ske/a। भारत-यूरोपीय में इस प्रकार के ग्रौर भी प्रत्यय मिलते हैं, परन्तु हित्ती के ये प्रत्यय भारत-यूरोपीय में भी हैं। -मि-वर्ग के वर्तमान के प्रत्यय भारत-यूरोपीय के वर्तमान तथा सामान्य (aorist) के प्रत्ययों में सादृश्य रखते हैं; ग्रौर वर्तमान तथा सामान्य में काल की भिन्तता - वर्तमान तथा भूत - द्योतित करने के लिए भेद का अभाव हित्ती ने भारत-हित्ती से विरासत में पाया होगा - भारत-यूरोपीय ने सामान्य को भूत-काल के अर्थ में सीमित कर लिया। -मि-वर्ग का भूतकाल (preterite) भारत-यूरोपीय के श्रसम्पन्न imperfect (= संस्कृत का लड़) से समानता रखता है, परत्तु इसमें प्रन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय भारत-हित्ती के सम्पन्न (perfect) से लिया गया, है। ..

-िख-वगं में तीन प्रकार की कियाएँ हैं—(१) जिनका अङ्ग (stem) व्यंजनान्त होता है; इनमें अविकृत (primary) कियाएँ, -ग्रॉख् (-ax) ग्रन्त वाली ग्रिभिधायी (denominative) कियाएँ और -ख् (x) प्रत्ययान्त व्युत्पन्न (derivative) कियाएँ सम्मिलित हैं; (२)-ग्रॉकारान्त अङ्ग वाली कियाएँ, जिनके अन्तगंत अविकृत कियाएँ—और -नॉ (-na) तथा -सॉ (-sa) प्रत्ययान्त व्युत्पन्न कियाएँ हैं; तथा (३) सन्ध्यक्षरान्त (dipthongal) अङ्ग वाली कियाएँ। ''-खि-वगं की कियाओं के वर्तमान के रूप भारत-यूरोपीय के सम्पन्न (= संस्कृत

लिट्) के समान हैं, परन्तु इन पर उन रूपों का पर्याप्त प्रभाव है, जिन्हें भारत-यूरोपीय व्याकरण में वर्तमान या सामान्य (aorist) कहते हैं" (स्टरटेवन्ट)। -खि-वर्ग की कियाग्रों का भूतकाल भारत-यूरोपीय के सामान्य (aorist) से समानता रखने वाले रूपों तथा नये बनाए रूपों का समाहार है।

हित्ती का मध्य-ग्रात्मनेपद (medio-passive) ग्रीक के middle voice = संस्कृत के ग्रात्मनेपद के समान है। इसमें दो काल हैं—िनर्देश प्रकार (indicative) के वर्तमान-भविष्यत ग्रीर भूतकाल ग्रीर इसमें ग्रनुज्ञा (imperative) प्रकार, कियाजात-विशेषएा (participle) तथा कियाजाल संज्ञाएँ (verbal nouns) भी हैं। इनके रूप परस्मैपद (active) के ढंग पर बनते हैं, परन्तु इनमें कुछ विशेष पुरुषसूचक-प्रत्यय (personal endings) भी लगते हैं।

हित्ती की किया-रूप-रचना में द्विवचन नहीं है, केवल एकवचन और बहुवचन हैं; वैसे हित्ती में तीनों वचन मिलते हैं।

हित्ती में कम-से-कम तीन यौगिक-धातु (periphrastic) रूप विकसित हुए प्रतीत होते हैं—एँस् (es) 'होना' किया के योग से निष्पन्न कृदन्त, जो भूत या सम्पन्न द्योतित करता है; इसी प्रकार खर् (क)—xar (k) 'रखना' के योग से निष्पन्न सम्पन्न का द्योतन करने वाला नपुंसकलिङ्गी कृदन्त तथा किसी किया का प्रारम्भ और चलते रहना प्रकट करने के लिए 'ताँइ-' tai-'स्थित करना' किया के योग से निष्पन्न -वाँन् -wan प्रत्ययान्त संयुक्त (supine) किया।

कुछ किया-रूपों से हित्ती की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी;

(ग्र) -िम- वर्ग : 'ऍत्' et 'खाना'

| निर्देश indicative<br>वर्तमान                                                                                                                                                                                            | वर्तमान                                                                                                                                                   | श्रनुज्ञा imperative                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol> <li>१. ऍितम—म्रॉट्वॅ नि         (etmi) (atweni)</li> <li>२. *ऍित्स—म्रॉट्स्तॅ नि         (etsi) (atsteni)</li> <li>३. ऍत्स्त्सि(&gt;ऍित)-म्रॉतॉन्त्सि         (ætstsi<etti) (atantsi)<="" li=""> </etti)></li></ol> | <ol> <li>*ऍतुन्—*ऍत्वेॅन्         (etun)—(etwen)</li> <li>*ऍत्स्—ऍस्तेॅन्         (ets)—(etsten)</li> <li>ऍत्स्त्—ऍतेॅर्         (etst)—(eter)</li> </ol> | १. — *ऍत्स्ते न<br>२. ऍत्— *ऍत्स्ते न<br>(et)—(etsten)<br>३. ऍत्स्तु— *ग्रॉतॉन्तु<br>(etstu)—atantu |

क्रियाजात-विशेषग् — भ्राँताँन्त्स् (atants) ग्रसमापिका-पद — श्राँताँन्त्सि (atantsi) यौगिक — \* ऍत्वाँन् (etwan) क्रियाजात-संज्ञा — \* ऍत्वाँन् (etwan)

(ग्रा) - खि- वर्ग : 'सॉक' Sak — 'जानना'

| निर्देश indicative<br>वर्तमान                | वर्तमान                                      | श्रनुज्ञा imperative                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| १. सॉक्सि — से क्वें नि<br>(sakxi)—(sekweni) | १. *सॉबखुन्—से क्वेंन्<br>(sakxun)—(sekwen)  | ₹.                                        |
| २. सॉक्ति — से क्ते नि                       | २. सॉक्तॉ—से क्तें न्                        | २. सॉक्, सॉकि—से क्तें न्                 |
| (sakti)—(sekteni)<br>३. सॉकि— सॉकॉन्त्सि     | (sakta)—(sekten)<br>३. सॅक्त्, सॉक्स्—सॅकेर् | (sak, saki—sekten)<br>३. सॉक्तु—से कान्तु |
| (saki)—(sakantsi)                            | (sekt. saks)—seker                           | (saktu)—(sekantu)                         |

क्रियाजात-विशेषग् — से कॉन्त्स् (sekants) ग्रसमापिका-पद \*से क्वॉन्त्सि (sekwantsi) यौगिक— \*से क्वान्त् (sekwant) क्रियाजात-संज्ञा— \*से क्वार् (sekwar) (medio-passive) (इ) 'या 'ya, 'जाना'

| निर्देश indicative |                              | भ्रनुज्ञा imperative |
|--------------------|------------------------------|----------------------|
| वर्तमान            | वर्तमान                      |                      |
| १. —— *यॉवॉस्तॉ    | १. यॉखॉत्, याखाख'त्—         | <b>?.</b>            |
| (yawasta)          | (yaxat, yaxax'at)            |                      |
| २. यॉतॉ—यॉतुमॉ     | २. यॉब्रॉत्, यॉतॉत्—यॉतुमॉत् | २. यॉखुत्—यॉतुमॉत्   |
| (yata)—(yatuma)    | (yaat, yatat)—(yatumat)      | (yaxut) — (yatumat)  |
| ३. यॉतॉ—यॉन्तॉ     | ३. यॉतॉत्—यान्तात्           | ₹.                   |
| (yata)—(yanta)     | (yatat)—(yantat)             |                      |

कियाजात-विशेषण— \*याँग्रॉन्त्स् (yaants); कियाजात-संज्ञा — \*याँग्रॉताँर् (yaatar)

ऊपर दिये गए किया-रूप देखने में बहुत ही सरल प्रतीत होते हैं। हित्ती के पुरुषवाचक प्रत्यय भारत-यूरोपीय के प्रत्ययों से सम्बद्ध हैं और इसके किया-रूपों का भारत-यूरोपीय के किया-रूपों से सम्बन्ध खोज लिया गया है। प्रमुज्ञा के अन्य-पुरुष के -उ में अन्त होने वाले रूप, जो भारत-इरानी (संस्कृत, अवेस्ता की भाषा, प्राचीन फ़ारसी) में भी मिलते हैं, विशेषतः ध्यान देने योग्य हैं। परस्मैपदीय अतीत (active preterite) के -र् में अन्त होने वाला (-िम-तथा -खि-दोनों वर्गों की कियाओं के) किया-रूप भारत-यूरोपीय भाषाओं में सम्पन्त के किया-रूप (जैसे—संस्कृत में -उर् (ऊचुर्, चकुर्), अवेस्ता में -अरें (are) तथा लैटिन में -एरें (-ere) में अन्त होने वाला रूप) से सम्ब-न्धित है। तुखारीय (Tokharian)में भी यह रूप मिलता है। मध्य-आत्मनेपदीय (medio-passive) के रूपों में भी हित्ती में कुछ -र् में अन्त होने वाले

रूप हैं (जैसे—ग्रन्यपुरुष एकवचन तथा बहुवचन में -तॉरि -tari, -न्तॉरि -ntari में ग्रन्त होने वाले रूप, जो ऊपर दिये रूपों में शामिल नहीं किये गए हैं) ग्रौर इनका सम्बन्ध इतालीय, कैन्तीय तथा तुखारीय के समान रूपों से जोड़ लिया गया है।

जान पड़ता है कि हित्ती ने प्राग्भारत-यूरोपीय की—वस्तुतः भारत-हित्ती की—उस स्थिति से ग्रपने किया-रूप-रचना-सम्बन्धी तत्त्व विरासत में प्राप्त किये थे, जबिक किया-रूप-रचना प्रणाली का ग्राद्य-भारत-यूरोपीय में, इसके विभिन्न भाषाग्रों के रूप में विघटित होने से कुछ पहले, ग्रभी स्वरूप स्थिर न हो पाया था।

इस प्रकार हित्ती ने हमें प्रागैतिहासिक भारत-यूरोपीय के सम्बन्ध में अपने मतों को दुहराने और फिर से स्थिर करने के योग्य बनाया है; इसने हमें भारत-यूरोपीय भाषा की उत्पत्ति की खोज में और आगे बढ़ने के योग्य बनाया है।

अनुमानाश्रयी भारत-हित्ती ने, जिसके पुनर्गठन का कार्य ग्रभी चल रहा है, हमें भारत-यूरोपीय की ध्विनयों तथा पदों के उद्भव के सम्बन्ध में अनुमान करने का उचित ग्रवसर दिया है, परन्तु भारत-यूरोपीय के मूल उत्स के रूप में ग्राद्य भारत-हित्ती के काल तथा स्थान के सम्बन्ध में ग्रभी तक इससे कोई सूत्र प्राप्त नहीं हुग्रा है। ग्रभी तक भारत-हित्ती के सम्बन्ध में प्रत्न-जीवन-सम्बन्धी भाषाश्रयी ग्रनुसन्धान (linguistic palaeontology) का कार्य प्रारम्भ हुग्रा नहीं जान पड़ता; परन्तु हम ग्राद्या रख सकते हैं कि भाग्यवशात् हमारे हाथ लगी इस हित्ती-भाषा की सामग्री के ग्रधिकारी विद्वानों द्वारा समु-चित उपयोग किये जाने पर हम निकट भविष्य में उन लोगों के निवासस्थान तथा संस्कृति से ग्रवगत होंगे, जिनके बीच भारत-हित्ती ने स्वरूप ग्रहण किया था—चाहे यूराल प्रदेश में, या मध्य-एशिया में ग्रथवा ईरान में या एशिया-माइनर में।

## परिशिष्ट २

## भारतीय श्रार्यभाषा में बहुभाषीय तत्त्व

(सातवीं ग्रॉल इण्डिया ग्रोरियण्टल कॉन्फरेंस, बड़ौदा में १९३३ में पठित लेख 'Polyglottism in Indo-Aryan' का ग्रनुवाद)

किसी नव्य भारतीय त्रार्यभाषा (बंगला, हिन्दी, मराठी त्रादि) में निम्नलिखित प्रकारों में से किसी-न-किसी प्रकार के तत्त्व मिलते हैं:

- १. विरासत में पाये हुए भारतीय श्रार्यभाषीय (भारत-यूरोपीय) तत्त्व (शब्द, धातुएँ, शब्दों के विकारी रूप) जो नव्य भारतीय श्रार्यभाषाश्रों के तद्भव तत्त्व हैं। ये निम्नलिखित विकास-क्रम से प्राप्त हुए हैं—भारत-यूरोपीय≫ भारत-इरानीय या श्रार्य ≫प्राचीन भारतीय श्रार्य ≫मध्य भारतीय श्रार्य अनव्य भारतीय श्रार्य ।
- २. संस्कृत से उधार लिये शब्द, जो इन भाषाग्रों के तत्सम तथा ग्रर्ध-तत्सम तत्त्व हैं। (मध्यभारतीय ग्रार्थ में भी ग्रर्ध-तत्सम तत्त्व विद्यमान थे, जो नव्य भारतीय ग्रार्थभाषाग्रों को रिक्थ के ग्रंश के रूप में प्राप्त हुए हैं।)
- ३० भारतीय ग्रायेंतर-भाषीय (non-Aryan) शब्द जो सही तौर पर देशी तत्त्व हैं श्रौर भारतीय ग्रायंभाषा में प्राचीन भारतीय ग्रायं से लेकर नव्य भारतीय ग्रायं के बनने तक शामिल होते रहे हैं। इस वर्ग में ऐसे शब्दों का काफ़ी बड़ा समूह शामिल करना होगा, जो उत्पत्ति के विचार से सचमुच ही भारत-यूरोपीय नहीं हैं ग्रौर न जिनका किसी ग्रायेंतर भाषा (द्रविड़, भोटचीनी ग्रौर ग्रॉस्ट्रिक) के साथ सम्बन्ध खोजा जा सका है।
- ४. भारत से बाहर की भाषाओं के शब्द, जो प्राचीन भारतीय आर्य-भाषा काल से ही (वैदिक भाषा में आये हुए कुछ एशियाई तथा मैसोपोटामीय शब्दों से प्रारम्भ कर) प्रवेश पाने लगे थे। ऐसे शब्दों में हमें प्राचीन इरानीय, प्राचीन ग्रीक, मध्य-इरानीय, कुछ प्राचीन चीनी, नव्य इरानीय (आधुनिक फ़ारसी, जिनमें तुर्की तथा अरबी के शब्द भी शामिल हैं), पुर्तगाली, फांसीसी, डच तथा अंग्रेजी के शब्द मिलते हैं।
  - ५. इनके श्रतिक्रित कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके स्रोत का पता नहीं

कुछ भ्रावश्यकतानुसार लगा लिए जाने वाले 'सूचक' या 'म्रलामात' चिह्न बना लिए जाएँ, जो कि साधाररा रोमन में ग्रविद्यमान भारतीय ध्वनियों को सूचित करने के लिए मूल ग्रक्षरों के पहले या पीछे व्यवहृत किये जा सकें। उदा० स्वरदीर्घता ग्रक्षरों ग्रथवा ऊपर की ग्राड़ी पाई (—) द्वारा सूचित करने के बदले (जिसमें नये टाइप ग्रावश्यक होंगे, यथा— $\bar{a}$ ,  $\bar{u}$ ), साधारण स्वर वर्ण के पश्चात् दो बिन्दियाँ लगाकर सूचित की जा सकती है (उदा॰ आ a:, ए e:, ई i:, म्रो o:, ऊ u:)। उसी प्रकार मूर्द्धन्यों के लिए विशेष बिन्दी वाले म्रक्षरों (यथा—t, d, p, r, l) का उपयोग न करके साधारण (t, d, n, r, l) अक्षरों के पश्चात् एक उद्धरण चिह्न लगाया जा सकता है, (यथा, t'=z, d'=s,  $\mathbf{n'} = \mathbf{v}, \ \mathbf{r'} = \mathbf{e}, \ \mathbf{l'} = \mathbf{e}$ ) । म्राधुनिक देवनागरी लिपि में छपाई के लिए लगभग ४०० से भी अधिक विशेष प्रकार के टाइपों की आवश्यकता पड़ती है; इस भारतीय-रोमन के व्यवहार से वह संख्या घटकर केवल ५० के लगभग रह जाएगी । भ्रावश्यकतानुसार लगाये या हटा लिये जाने वाले 'सूचक-चिह्नों' के साथ में उपयोग से, केवल अंग्रेजी भाषा की छपाई के लिए आवश्यक टाइपों की सहायता से ही कोई भी भारतीय भाषा गुद्ध रूप में छापी जा सकेगी। उक्त सरलता से छपाई के मूल्य में होने वाली भारी कमी एवं साक्षरता-प्रसार के कार्य में होने वाली महत्त्वपूर्ण सहायता का अनुमान लगाया जा सकता है। रोमन ग्रक्षरों के ग्रनुकम को भारतीय वर्णमाला के (संस्कृत के) क्रम के ग्रनु-सार इस प्रकार बदल लेना होगा-

<del>\$</del>, ग्रा. इ ऊ, ग्रो ऋ 来, ए, ल, a:, i:. a u:. r' r:, 1' e: (e), o: (o). ऐ ऋौ, श्रं ग्र:: क ख ग च घ ङ; छ ai au, am. ah'; k kh gh n'; g chС ਣ साः त थ द घ न; फ प ब t'h d' d'h n'; d t th dh n; p ph b फ स ह; ल; ज w(v); s' s' h; l'; n'; f, z, z', x, q.श्रौर, इन वर्णों के वही भारतीय नाम 'क, ख, ग, घ, '''' श्रादि रखे जाएँगे और महाप्राग्गों को 'प्राग्ययुक्त' कहा जा सकता है (यथा प्राग्ययुक्त 'क' k='ख' kh, इत्यादि) । इस प्रकार हम एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ लिपि बना सकते हैं, जैसी कहीं भी नहीं मिल सकती । h को 'ह' कहेंगे, हरगिज़ 'एच्' aitch नहीं; वैसे g='ग', 'जी' नहीं, r='t', 'ग्रार' नहीं।

ग्रब, लेखक का यह सुभाव है कि हिन्दुस्थानी के लिपि-सम्बन्धी

भगड़ों का निराकरण रोमन लिपि को स्वीकार करके किया जा सकता है। इससे केवल भगड़ों का ही समाधान न होगा, बल्कि अनेक लाभ भी होंगे। छपाई की सुविधा तथा साक्षरता का प्रसार उनमें से दो मुख्य महत्त्वपूर्ण लाभ हैं, जिन्हें हम सहज ही भूल नहीं सकते। यदि इस भारतीय-रोमन लिपि के विरुद्ध कोई तर्क हो सकता है, तो वह हमारी प्राचीन, वैज्ञानिक तथा पूर्णतया परीक्षित राष्ट्रलिपि के लिए हमारी स्वाभाविक भावना एवं अनुराग ही हो सकता है। जीवन में भावना नगण्य वस्तु नहीं होती; प्रत्यक्ष लाभों के समक्ष भावना-प्रेरित अतिच्छा को दूर हटाना ही श्रेयस्कर होगा, विशेषतः ऐसी परिस्थितियों में जबिक हमारे देश की लिपि की समस्या को हमें प्राप्त उपकरणों की सहायता से ही सुलभाना पड़ रहा है।

पहले-पहल भारतीय-रोमन लिपि का प्रयोग हमें सभी भारतीय भाषात्रों के लिए करना न होगा, यद्यपि लेखक की दुष्टि से लक्ष्य यही रखना होगा; ग्रौर जहाँ तक उसे प्रतीत होता है, कभी-न-कभी यह होकर ही रहेगा। परन्तु यह एक या दो पीढ़ियों के द्विलिपि-प्रयोग के पश्चात् होगा, जबिक मूल लिपि एवं रोमन दोनों साथ-साथ चलती रहेंगी। इसके पश्चात् जनता की दृष्टि में भी भारतीय-रोमन प्रगाली की तुलनात्मक श्रेष्ठता प्रमाणित हो जाएगी। भारतीय-रोमन लिपि में लिखा हुआ, लेखक द्वारा प्रस्तावित हिन्दूस्थानी का परिवर्तित रूप ग्राध्निक भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रभाषा बन सकता है। रोमन लिपि अब अपने उद्गम-स्थान रोम की, या इटली देश की, या पश्चिमी जगत् की न रहकर, सारे विश्व में प्रसारित हो चुकी है। व्वितियों को सूचित करने की एक ग्रत्यन्त सुगम और सर्वाधिक प्रसार वाली प्रणाली के रूप में वह उसी प्रकार संस्कृति का एक श्रायुध बन चुकी है, जैसे श्राधुनिक विज्ञान के म्राविष्कारों के फलस्वरूप प्राप्त हुई कई प्रगालियाँ तथा यन्त्र-भ्रौजार । जब एक वस्तु वास्तविक रूप में अन्तर्राष्ट्रीय बन चुकी है, तो यदि हम उसे स्वेच्छा से, सुगम मानकर, एवं ग्रपनी विशेष ग्रावश्यकतानुसार परिवर्तित करके ग्रहण करें, तो इसमें लज्जा का कोई कारए। नहीं रहता।

लिपि की समस्या के लिए तो हमारा यह सुभाव है। सार्वजनिक एवं राजनीतिक कार्यों के लिए, प्रथवा ऐसे सभी अवसरों पर जबिक हमें अंग्रेजी के अतिरिक्त एक राष्ट्रभाषा के व्यवहार करने की आवश्यकता पड़े, तब हम इस 'रोमन हिन्दुस्थानी' का उपयोग कर सकते हैं। 'हिन्दुस्थानी जनता' ऋपनी रुचि, अपने धर्म तथा संस्कारों एवं वातावरण के अनुरूप, कुछ समय तक (या हमेशा के लिए भी) देवनागरी में लिखित नागरी-हिन्दी तथा फ़ारसी-अरबी में

लिखित उर्दु का ग्राज की तरह ही व्यवहार करती रहेगी। परन्तु लिपि के प्रश्न का समाधान शब्दावली के दूसरे प्रश्न के समाधान की दिशा में पहला कदम होगा।

इस विषय में लेखक अपना यह निश्चित मत भी स्पष्ट कर देना चाहता है कि यदि रोमन लिपि स्वीकृत न हो तो उसके पश्चात् केवल देवनागरी ही एकमात्र ऐसी लिपि है जिसमें भारत में सबसे अधिक प्रचलित होने के तथा राष्ट्रीय जिपि बनने के अन्य सारे आवश्यक गुग्ग हैं। जब तक रोमन लिपि साधारणतया स्वीकृत न हो जाए, तब तक राष्ट्र की ओर से देवनागरी का व्यवहार अन्तर्राज्यीय कामों में ज्यादातर हो सकता है, जिससे भारत में सभी दृष्टियों से अत्यावश्यक लिपि की एकता सम्पादित की जा सके।

शब्दावली तथा लिपि, इन दोनों में से कौनसी श्रधिक महत्त्व की वस्तु है, इस विषय में भी बहुत-से लोग ग्रब तक निश्चय पर नहीं ग्रा सके हैं। परन्तु ग्रधिकांश लोगों का यही खयाल है कि वर्णमाला ही भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में अनपढ़ मुसलमान और हिन्दू ग्रामीण जन, लिपि को देखकर प्रायः उर्दू को 'फ़ारसी' कहते हैं । १८०३ ई० में प्रकाशित ईस्ट इण्डिया कम्पनी की एक कानून की पुस्तक में उर्दू तथा नागरी के लिए 'फ़ारसी व नागरी भाखा वो अच्छर' लिखा गया है, (श्री चन्द्रबली पाण्डे द्वारा उनकी 'उर्दू का रहस्य' पृष्ठ ८४-८५, में उद्घृत)। लगभग ५० वर्ष पूर्व जब हिन्दी-साहित्य के ग्रध्ययन एवं विकास के उद्देश्य से एक समिति की रचना हुई, तब उसके संस्थापकों को भी शब्दावली की अपेक्षा लिपि का प्रश्न ग्रधिक महत्त्वपूर्ण जान पड़ा ग्रौर समिति का नाम 'नागरी-प्रचारिगा सभा' रखा गया। उर्दू लिपि का प्रयोग होते ही स्वभावतः यह भारतीय भाषा फ़ारसी एवं अरबी के साथ सम्बद्ध हो गई। इससे इस्लामी विषयों को भी हिन्दी में • पूर्णतया व्यक्त होने का पूरा अवसर मिला तथा भारत की देशीय संस्कृति पर, जिसका प्रतिनिधित्व नागरी-हिन्दी करती थी. बड़ा स्राघात हुस्रा। उत्तरी भारत के हिन्दू विचार-नेतास्रों को स्रब हिन्दू संस्कृति की सुरक्षा एवं स्थिति के लिए देवनागरी लिपि की ग्रावश्यकता का महत्त्व ज्ञात हुआ। भाषा भले ही बिलकुल फ़ारसीमय हो, परन्तु जब तक वह देवनागरी में लिखी जाती थी, तब तक कोई ग्रहचन न थी; उसे एक प्रकार से 'मूलोत्खात'-सी बना लेना सम्भव न था। इस प्रकार बिलकुल फ़ारसीमय हिन्दुस्थानी भी देशीय भाषा 'हिन्दी' की तरह चलने दी जा सकती थी।

हिन्द्स्थानी के विषय में अब तक मुसलमानों का रुख, बराबर दृढ़ता-पूर्वक फ़ारसी लिपि तथा ग्रन्य फ़ारसी-ग्ररबी उपादानों का जी-जान से संरक्षरा करने का ही रहा है; साथ ही उनका उद्देश्य, भाषा का उत्तरोत्तर फ़ारसीकरण करने का रहा है, जिस कार्य को उन्होंने १८वीं शती के मध्य से लगातार बढते हुए वेग से करना चालूं रखा है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस कार्य में उत्तर या दक्षिए। दोनों स्रोर के मुसलमान बिलकुल स्रलग स्रपनी ही राह चलते रहे हैं। (पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कुल कायस्थों तथा कुछ काश्मीरियों आदि ) कुछ हिन्दुस्रों को छोड़कर, जिनका लाहौर, दिल्ली, म्रागरा, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना तथा हैदराबाद के मुसलमान दरबार-कचहरियों एवं शासन से निकट सम्बन्ध था, शेष साधारण जनता उपर्युक्त षड्यन्त्र से अनिभज्ञ तथा उसके प्रति उदासीन रही। आरम्भ में तो यह म्रमीर-उमरा एवं उनके नौकर-वर्ग के व्यवहार की विशिष्ट वर्ग की भाषा बनी रही, जिसमें साधारएा हिन्दू जनता से उनका सांस्कृतिक पार्थक्य दिखलाने के लिए इतने विदेशी उपादान भरे गए जितने भरे जा सकते थे। १७वीं तथा १८वीं शतियों में कभी-कभी इस रईस वर्ग के कई व्यक्ति हिन्दू-संस्कृति के कुछ दृष्टिकोणों की स्रोर उसके ब्रजभाषा साहित्य के माध्यम से स्नाकर्षित हए भी; ( उदा० ई० १६७६ के ग्रासपास का लिखा मीर्जा खां का 'त्हफ़त्ल-हिन्द' नामक फ़ारसी-ग्रन्थ जो मुग़ल दरबारियों के लिए बनाया गया था श्रौर जिसमें बजभाषा, ललित साहित्य, रस एवं ग्रलंकार, भारतीय संगीत-शास्त्र, काम-शास्त्र, मानस-शास्त्र तथा हस्तरेखा-शास्त्र के विषय चिंत थे। दे० मीर्जा खाँ के 'ब्रजभाषा का व्याकरएा' का १९३५ ई० में शान्तिनिकेतन से प्रकाशित एम० जियाउद्दीन द्वारा सम्पादित संस्करएा की भूमिका); परन्तु ऐसे उदाहरण, यद्यपि वे इतने कम न थे जितने हम सोचते हैं, फिर भी उक्त रईस वर्ग के स्वीकृत एवं सुविख्यात नेताओं ने सम्हित्य अथवा संस्कृति के विषय में ऐसे ग्रवसरों पर ग्रपना सहयोग ग्रानुष्ठानिक या प्रत्यक्ष रूप से कभी भी नहीं दिया। उन्होंने अपने द्वारा सजित उर्दु भाषा एवं साहित्य के एकान्त मीनार पर ग्रपने को बन्द किये रखा; ग्रौर उसका तन्निकटस्थ चारों म्रोर के साधारण जीवन से कोई सम्बन्ध न था । मौलाना 'हाली' पानीपती तथा ग्राधुनिक काल के शायरों को छोड़कर, उर्दू कविता की प्रारम्भिक अवस्था के सारे काल में उसका वातावरएा विशेष रूप से अभारतीय रहा-वह बिलकुल फ़ारसी वातावरए। था। ग्रारम्भिक उर्दू के कवि भारतीय नदी-पहाड़ों हिमालय, गंगा, जमुना, सिन्ध, नर्मदा या गोदावरी इत्यादि का

नाम तक नहीं लेते; वे तो नाम भी लेते हैं तो फ़ारस के अनजान पहाड़ों और चरमों का; तथा मध्य एशिया की निदयाँ उनके पास हमेशा उपस्थित रहती हैं। भारतीय फूलों और भारतीय पौधों का कहीं नामोनिशान नहीं मिलता; मिलते हैं तो फ़ारस के फूल-पौधे, जिन्हें शायर केवल कहीं बाग में देख पाता है। कोई भी वस्तु, जो फ़ारसी में विंगत नहीं थी अथवा भारतीय थी, उसकी ओर जबरदस्ती से आँखें मीच नी जाती थीं। उर्दू के आरिम्भिक किव १०वीं शती में हो रहे मुसलिम साम्राज्य के प्रत्यक्ष ह्यास से बड़े दुिखत थे और जो जगत् उन्हें पसन्द नहीं था उससे बचने के लिए वे फ़ारसी काव्य की शरण लेते थे। इसी का वातावरण उन्होंने उर्दू में उतार लिया। सारी वस्तु सम्पूर्णतया विदेशी थी और उसकी जड़ें भारत की भूमि में नहीं थीं; और मुख्यतया इसी नींव के ऊपर १६वीं शती तथा आधुनिक युग के उर्दू साहित्य की इमारत का निर्माण हुआ है।

उर्दु साहित्य तथा हिन्दूस्थानी भाषा के उर्दू रूप 'गान्धार' कला की तरह हैं, जिसके उद्भव एवं स्वरूप के विषय में बहुत-कुछ कहकर भी हम उसे भारतीय कला के अध्ययन में ही सम्मिलित कर सकते हैं, यद्यपि उसकी सारी कहानी यही रहेगी कि उसने भारतीय कला की विभिन्न राष्ट्रीय पद्धतियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कितना प्रभाव डाला । बिलकूल फ़ारसीमय कलापूर्ण उर्द् साहित्य उन ग्रत्यन्त सुसंस्कृत मुसलमान एवं हिन्दू साहित्यिकों की गोष्ठियों को प्रसन्न कर सकता है जो केवल मध्ययुगीन फ़ारसी वातावरए तथा मध्ययुगीन फ़ारसी कविता के चमन में ही साँस लेते श्रीर जीते हैं। परन्त् साधारएा जनता, भारतीय जनता के प्रधिकांश च्यक्ति, जिनमें करोड़ों ऐसे मुसलमान भी शामिल हैं जो हिन्दुस्थानी के दायरे के बाहर हैं, उक्त वातावरण से बिलकुल परे हैं। उदाहरएा के लिए बंगाली मूसलमानों द्वारा रचित साहित्य देखिए: ग्रव तक फ़ारसी संस्कृति में से जो-कुछ वे ग्रात्मसात कर पाए हैं, वह हैं कुछ फ़ारसी कहानी-किस्से व दास्तान, 'मिलाद शरीफ़' (पैग़म्बर के ग्रागमन की ग्राश्चर्य-पूर्ण कहानी) एवं 'रोजे-कियामत' (ग्रन्तिम प्रलय दिन) के रोज होने की म्राश्चर्यपूर्ण घटनाम्रों की कथाएँ, जिन्हें हम मरबी या इस्लामी 'पुराएा' कह सकते हैं; कर्बला के युद्ध की विचित्र कहानियाँ तथा 'स्रमीर हम्जा' एवं 'हातिमताई' के किस्से, जिन्हें हम भारतीय उपन्यास का 'फ़ारस एवं श्ररब वाला सामान' कह सकते हैं। मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा रचित 'पदुमावति' (लग-भग १५४५ ई०) से एक १६वीं शताब्दी के धार्मिक उत्तर-भारतीय मुसलमान का मानसिक गठन एवं भुकाव स्पष्टतया परिलक्षित होता है; अपने सम्पूर्ण भारतीयत्व में उसे किसी भी तत्कालीन भारतीय लेखक से भिन्न देखना भी कठिन हो जाता है; फिर भी इस्लाम एवं सूफ़ी मत की ग्रात्मा उसकी प्रत्येक पंक्ति में बोल रही है।

जो भी हो, ब्राज के जमाने में फ़ारसीयुनत उर्दू के पृष्ठपोषक, पंजाब के ब्रिधकांश मुसलमान (उनमें भी बहुत-से पंजाबी के समर्थक मिल सकते हैं), उत्तर प्रदेश के लगभग सभी मुसलमान तथा बिहार के भी श्रधिकांश मुसलमान ही हो सकते हैं। गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र तथा अन्य प्रदेशों के मुसलमानों को उर्दू के प्रति 'इस्लामी भाषा' के नाम से सहानुभूति अवश्य होगी,—श्रौर बंगाली मुसलमानों के विषय में तो लेखक निश्चयपूर्वक कह सकता है—श्रौर उनमें से कुछ अनपढ़ एवं अनिभन्न जन उर्दू को 'नबीजी की भाषा' (पैगम्बर मुहम्मद की भाषा) कहकर उस पर दूर ही से प्रसन्न हुआ करें; परन्तु उर्दू उन्हें कभी सुविधाजनक नहीं लंगती, और न वे उसका अध्ययन ही करते हैं। सरकार की सहायता के बावजूद भी उर्दू एक वर्ग-विशेष की ही भाषा वनी हुई है, जिसका भारत की ७५ प्रतिशत अथवा ८० प्रतिशत जनता समर्थन नहीं कर सकती।

एक महान् तथा सांस्कृतिक भाषा में जटिल एवं नये विचारों के ग्रिभ-व्यक्त करने की क्षमता भी होनी चाहिए। प्राचीन एवं मध्ययूग की भाषाश्रों में सुरक्षित भूत-काल के अनुभवों से हमें भविष्य का मार्ग तय करने में सहायता मिल सकती है। सभी भाषात्रों को अन्य भाषात्रों से मदद लेनी ही पडती है; विशेषतया तब, जबिक वे जर्मन एवं चीनी भाषाओं की तरह 'ग्रात्मनिष्ठ भाषाएँ न होकर, श्रॅंग्रेज़ी, जापानी तथा ग्रधिकांश भारतीय भाषाग्रों की भाँति 'परपुष्ट भाषाएँ' हों। भाषात्रों में उनके निर्मारा-काल में ही 'ब्रात्म-निष्ठ' या 'परपृष्ट' बनने की वृत्ति विकसित हो जाती है। ऐसी कई भाषाएँ हैं जिनका उद्भव प्राचीन समय की सांस्कृतिक भाषा एवं आधुनिक काल में भी ग्रधीत साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किसी भाषा से हुआ रहता है। ऐसी भाषाएँ, स्वभावतः स्रावश्यकता पड़ने पर प्रपनी मूल उद्गम वाली भाषा रूपी माँसे ही शब्द उधार लेती हैं। ग्राधुनिक लातीन समूह की भाषात्रों - इटालियन, फेंच, स्पैनिश, केटेलोनियन, पोर्तू गीज तथा रूमानियन-के विषय में यही हुआ। वे साधार एतिया आवश्यक नई शब्दावली अपनी माँ लातीन से लेती हैं। उसी प्रकार श्राधुनिक ग्रीक प्राचीन ग्रीक से सहायता प्राप्त करती है। (Renaissance) या यूरोप की सांस्कृतिक पुनर्जागृति के समय से समस्त यूरोप की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक भाषा के रूप में स्वीकृत प्राचीन ग्रीक

भाषा अन्तर्राष्ट्रीय समभौते से नवीन वैज्ञानिक शब्दावली के लिए सबसे सुगम भण्डार मानी जा चुकी है। फ़ारसी, म्रर्थात् स्राधुनिक फ़ारसी, ७वीं शताब्दी की ईरान पर ग्ररबों की विजय के पश्चात् ग्ररबी की छाया तले ग्रा गई; श्रीर अरबी को धार्मिक भाषा के रूप में प्रभुत्व प्राप्त हो जाने के कारगा फ़ारसी के अन्तर्हित आत्मनिष्ठ गुर्गों का लोप होना आरम्भ हो गया। धीरे-धीरे फ़ारसी एक परपुष्ट भाषा बन गई, एवं ग्ररबी के पीछे-पीछे चलने वाली हो गई। श्राधुनिक भारतीय-श्रार्यं भाषाश्रों की तुलना श्राधुनिक लातीन समूह की भाषात्रों के साथ हो सकती है। संस्कृत के घर में जन्म लेकर वे हमेशा से ग्रपनी नानी ग्रथवा नानी की बहन से ग्रपनी प्रारा-वस्तु प्राप्त करती रही हैं। जब कभी ठीक पड़ा उन्होंने प्राप्त किये हुए उपादानों से भी नये शब्दों की रचना की; प्रन्तु दिग्दिगन्त प्रतिष्ठा एवं महान् साहित्य वाली संस्कृत भाषा की देशज पृष्ठभूमि वाला घर का वातावरएा हमेशा उपस्थित रहा। संस्कृत की यह महत्ता द्राविड़ी दक्षिए। वालों पर भी बिलकुल छा गई; ग्रौर केवल तमिल को छोड़कर अन्य प्रमुख द्राविड भाषाओं, तेलुगु, कन्नड एवं मलयालम ने संस्कृत का प्रभाव स्वीकार कर लिया, एवं संस्कृत-पुष्ट भाषाएँ बन गईं। (प्रत्यन्त समृद्ध एवं विशिष्ट प्रकार के प्राचीन तमिल साहित्य के परोक्ष प्रभाव-स्वरूप केवल तमिल भाषा में देशज द्राविड़ उपादानों की सहायता से नयें शब्दों का निर्माण करने की प्राचीन शक्ति ग्रब भी बहुत-कुछ ग्रशों में विद्यमान है, यद्यपि तमिल भी बहुत प्राचीन काल से संस्कृत तथा अन्य भारतीय-आर्य शब्दों को अपनाती रही है।) उत्तरी मध्य-एशिया में प्राप्त आरखन् (Orkhon) शिलालेखों में लिखी तुर्की भाषा के साहित्यिक जीवन का जब ७वीं सदी में श्रारम्भ हुत्रा, उस समय तुर्की भाषा एक श्रात्मनिष्ठ भाषा थी। जब मध्य-एशियाई तुर्कों में बौद्ध-मत फैला तब इस ग्रात्मनिष्ठता की शक्ति में ग्रीर भी वृद्धि हुई । उदाहरणार्थं हम बौद्ध प्रेरणा से ११वीं शती में लिखा गया प्राचीन तुर्की का ग्रन्थ 'कुदत्कु बिलिक' (Kudatqu Bilik) देख सकते हैं। परन्तू ईरान, इराक, एशिया-माइनर तथा मध्य-एशिया में बसे हुए तुर्कों ने जब धीरे-धीरे इस्लाम ग्रंगीकार कर लिया, तब उनकी भाषा भी ग्ररबी-पृष्ट होती चली गई एवं उसमें फ़ारसी एवं अरबी के शब्दों की भरती होने लगी। अब तूर्की में नवयुग के उदय के साथ-साथ - तथा उसके पहले भी yeni Turan 'येनि तूरान' (नव तूरान) ग्रान्दोलन का ग्रारम्भ होते के पश्चात् से गैर-तुर्की उपादानों का बहिष्कार एवं प्राचीन तुर्की शब्दों की पूनः प्रतिष्ठा करने की प्रवत्ति बड़े जोर-शोर से चल पड़ी है तथा व्यवहार में भी लाई जा रही है।

इसका उल्लेख हम ग्रागे चलकर भी करेंगे।

(ग्रन्य सभी नव्य-भारतीय ग्रार्य भाषाग्रों मराठी, गुजराती, बंगला, उड़िया तथा पंजाबी म्रादि की भाँति) एक नव्य-भारतीय-म्रार्य भाषा के म्रतु-रूप ही, हिन्दुस्थानी में भी संस्कृत के सभी प्राचीन रूपों से शब्द-भाण्डार श्रप-नाने की प्रवृत्ति स्वभावतः ही रही है । हिन्दी या हिन्दुस्थानी की यह प्राचीन रिक्थ उसके नागरी-हिन्दी रूप में सुरक्षित है। स्रवधी, ब्रजभाषा, ब्रज-मिश्रित पंजाबी ग्रथवा व्रज-मिश्रित 'खड़ीबोली'— सभी साहित्य में प्रयुक्त उत्तर-भारत के उत्तर-गंगा-मैदान की बोलियाँ बराबर कमबद्ध रूप से, लगातार संस्कृत से बेरोक-टोक शब्दावली उधार लेती रही हैं, ग्रौर नव्य-भारतीय-ग्रार्य भाषाग्रों के लिए यह कार्य श्रत्यन्त स्वाभाविक माना जाता रहा है। परन्तु हिन्दी के उर्दू रूप ने इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को छोड दिया। ग्रपनी उत्तर-भारत की सहोदर बोलियों से, जिन्होंने प्राचीन परम्परा को जारी रखा, और देशज प्रतिभा तथा उसकी संस्कृति की रक्षक संस्कृत भाषा से विच्छिन्न होने के पश्चात् दक्षिण में हिन्दुस्थानी-पंजाबी बोलियों का ग्रपना स्वतन्त्र रूप से विकास हुआ। बुरहान शाह, मुल्ला वजही, सुल्तान मुहम्मद कुली कुत्ब ग्रादि ग्रारम्भिक कवियों ने तो पहले-पहल विषय, उपमास्रों, शब्दावली तथा छन्दों तक में प्राचीन परम्परा को ही चालू रखा। साहित्यिक वैचित्र्य के रूप में फ़ारसी छन्द सर्वप्रथम हिन्दुस्थानी भाषा में १६वीं शती में प्रयुक्त हुए । परन्तू फ़ारसी लिपि के प्रयोग से फ़ारसी एवं ग्ररबी शब्दों के सहज प्रवेश के लिए द्वार बिलकुल खुल गए। और उत्तर की हिन्दुस्थानी के दक्कन में मुगल सेना के साथ आकर 'दकनी' बन जाने के पश्चात् भी जब १७वीं शती के अन्त में 'जबाने-उर्दू-ए-मुग्रल्ला' ने दकनी के उदाहरण से लाभ उठाना चाहा, तब भी उसके आरम्भिक कवियों वली, आबरू, नाजी, यकरंग स्रादि ने भारतीय स्रात्मा एवं भारतीय वातावरण को पूर्णतया नहीं छोड़ा था। यह तो बाद में जाकर शुरू हुआ: ग्रीर हिन्दी के कई ग्रन्ध फ़ारसी-ग्रनुकारकों का दृष्टिकोगा तो उर्दू किव सौदा के निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में ही मार्मिक रूप से दिखलाई पड़ता है-

> "गर हो कशीशे-शाहे-खुरासाँ, तो सौदा, सिज्दान करूँ हिन्द की नापाक जमीं पर।"

(= ग्रगर खुरासान के शाह की ग्रोर से मुफे थोड़ा-सा प्रलोभन मिले तो मैं हिन्द की इस ग्रपवित्र पृथ्वी पर दण्डवत् भी न कहाँ।)

उर्दू का फ़ारसीकरण कुछ हद तक तो इस मनोवृत्ति के कारण ही था। यह भी सत्य है कि फ़ारसीमय उर्दू हैदराबाद एवं उत्तर प्रदेश के कुछ

ग्रिभिजात रईस कुट्रम्बों की, जिनमें कुछ साहित्यिक संस्कार विद्यमान हैं, घर की वास्तविक भाषा बन गई है। परन्त ब्रिटिश सरकार के मुगल शासन की फ़ारसी परम्परा को जारी रखने में सहयोग देने के बावजूद भी, साधारएा जनता से फ़ारसीमय उर्दू धीरे-धीरे उठ रही है। १६वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में इसके उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी मुसलमान ग्रमीर-रईस तथा कुछ चतुर हिन्दू लोग थे। परन्त् श्री वेंकटेशनारायरण तिवारी द्वारा (ग्रपनी 'हिन्दी बनाम उर्दू' शीर्षक प्रस्तक के पृष्ठ १-१० में) दिये गए १८६१ से १९३६ तक के उर्दू तथा नागरी-हिन्दी के पत्रों के ग्राहकों, स्कूलों एवं कालेजों में दोनों भाषाएँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों, तथा दोनों भाषात्रों में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या के सरकारी ग्राँकड़ों से यह स्पष्टतया दिष्टगोचर होता है कि उर्द के प्रचलन में उत्तरोत्तर कमी एवं नागरी-हिन्दी के प्रचलन में बराबर वृद्धि होती रही है। १८९१ ई० में नागरी-हिन्दी पत्रों के केवल ५००० ग्राहक थे जबकि उर्दू पत्रों के १६२५६ थे; नागरी का प्रतिशत स्रांकड़ा ३१.६१% था एवं उर्दू का ६७.१% । परन्तु १९३६ ई० में नागरी-हिन्दी पत्रों के ग्राहक ३,२४,८८० हो गए एवं उर्दू के १,८२,४८५ हो गए; प्रतिशत भ्राँकड़े लगभग उलटकर नागरी-हिन्दी के ६४% तथा उर्दु के ३६% हो गए। (स्मरण रहे कि उर्दु के पाठक ग्रधिकांशतः वे मुसलमान जन हैं जो उत्तर प्रदेश के ग्रार्थिक दृष्टि से समृद्धं तथा प्रभावशाली वर्ग के हैं।) १९३६ ई० में वर्नाक्यूलर स्कूल फ़ाइनल परीक्षा में बैठने वालों में उर्दू वाले परीक्षार्थी ४१.४% थे एवं हिन्दी के ४८.६%, जबिक १८६० ई० में हिन्दी वाले २२.४% एवं उर्दू वाले ७०.६% रहे थे। १६३८ ई० में हाई इंगलिश स्कूल फ़ाइनल परीक्षा में हिन्दी के परीक्षार्थी ५६.५% तथा उर्दू के परीक्षार्थी ४३.२% थे। इण्टरमीडिएट (यूनिवर्सिटी) परीक्षा में १६३८ ई० में हिन्दी के ६१.६% तथा उर्दू के ३८.४% परीक्षार्थी थे। भाषा के दोनों रूपों में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या इस प्रकार थी-

> नागरी-हिन्दी **उदूँ** १८८८-६०—३६१ (३८.८%) ५६१ (६१.२%) १९३५-३६—२१३६ (८१.५%) २५२ (१०.६%)

इन ग्राँकड़ों से बहुत-कुछ पता लगता है। स्कूलों में उर्दू पढ़ने वालों की प्रतिशत संख्या का कारण उर्दू की चली ग्राती हुई वह परम्परा है जो उसके कोर्ट-कचहरियों में उपयोग के कारण चलती ग्रा रही है, यद्यपि उत्तर प्रदेश के  $5 \times 10^{-5}$  आबादी वाले हिन्दू नागरी-हिन्दी के लिए सरकारी सहयोग एवं मान्यता

प्राप्त करने के ग्रथक प्रयत्न करते रहे हैं। भारतीय (चाँदी के) सिक्कों पर भी उनका मूल्य ग्रँग्रेजी के साथ-साथ केवल फ़ारसी में ही लिखा रहता है। यह प्रयोग ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय में फ़ारसी व्यवहार करने वाले मुगल-वंश के प्रभुत्व का परिचायक था; फिर सप्तम एडवर्ड के काल से उसका पुनः व्यवहार ग्रारम्भ कर दिया गया था। परन्तु पंचम जार्ज के समय से राँगे के छोटी कीमत के सिक्कों पर उनका मूल्य उद्दें के साथ-साथ हिन्दी, बंगला और तेलगू में ग्रंकित किया जाने लगा। ग्रब स्वतन्त्र भारत के सिक्कों पर केवल नागरी लिपि में हिन्दी और ग्रँग्रेजी ही रखी गई हैं।

दिल्ली की मृतप्राय परम्परा के ब्रिटिश सरकार द्वारा चालू रखे जाने एवं १६वीं शती के अधिकांश भाग में उत्तर-भारतीय जीवन में उसका आधि-पत्य रहने के बावजूद भी, हिन्दू लोगों की भारतीय राष्ट्रीयता उन्हें संस्कृत के विए एकत्रित होकर प्रयत्न करने को बाध्य करती रही; ग्रौर विभाजन एवं स्वाधीनता के बाद फ़ारसीमय उर्दु के विरुद्ध साध हिन्दी को हिन्दू बहुमत का प्रत्यक्ष या स्रप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त हो गया स्रौर फलतः फ़ारसीमय उर्दू की स्राज की-सी हालत हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग की भावना को सन्तुष्ट करने के लिए दी गई छूटछाटों एवं सुविधाओं में से, फ़ारसी लिपि को भारत की एक वैकल्पिक राष्ट्रिलिपि स्वीकार कर लेना भी एक है, जोकि किसी भी मानदण्ड से मापने पर स्पष्ट रूप से राष्ट्रीयता के बिलकुल विरुद्ध प्रतीत होती है। सूविधा देने की यह प्रवृत्ति और भी आगे बढ़ी है। फलतः फ़ारसीकरण की मनोवृत्ति को यहाँ तक बढ़ावा मिला कि वह हिन्दुस्थानी के नागरी-हिन्दी-रूप के (जिसमें मुख्यतया देशज शब्दों का एवं सांस्कृतिक शब्दावली के लिए देशज शब्दों के न रहने पर संस्कृत शब्दों का व्यवहार होता है) बिलकूल विरुद्ध खडी हो गई, और उर्दू 'हिन्द्स्थानी' को चपचाप सिकय रूप से सहकार देने लगी।

श्रव कांग्रेस वाले साहित्यिक नागरी-हिन्दी तथा उर्दू दोनों की मूलाधार 'खड़ीबोली' या 'ठेठ हिन्दुस्थानी' के श्राधार पर एक नई भाषा या नई साहि-त्यिक शैली का निर्माण करना चाहते थे। इसमें उनकी इन्छा स्पष्ट रूप से यही है कि मुसलमान जिसके लिए श्राग्रह करते हैं, उस विदेशी फ़ारसी एवं श्रवबी शब्दावली; तथा हिन्दुस्थानी क्षेत्र एवं बाकी सारे देश के हिन्दू जिसके लिए कटिबद्ध हैं, उस देशज हिन्दी एवं संस्कृत की शब्दावली—इन दोनों को बराबर न्याय मिले। व्यवहार में इसके फलस्वरूप फ़ारसीमय हिन्दुस्तानी की ही स्वीकृति हो रही है, जिसे गुजराती, बंगाली, मराठी, उड़िया तथा दक्षिण

की जनता समभ ही नहीं सकती (एवं फिर भी उन्हें 'भारत की राष्ट्रभाषा' कहकर इसे स्वीकार करना पड़ता है), तथा जिससे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के संस्कृत शब्दों के व्यवहार से ग्रभ्यस्त लोग, कभी भी सरलता से ग्रात्मीयता का ग्रनुभव नहीं कर सकते, ग्रौर न स्वीकार ही कर पाते हैं। केवल उत्तर प्रदेश, बिहार एवं हिन्दी-भाषी मध्य प्रदेश ग्रौर पंजाब के शिष्ट मुसलमानों, तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के थोड़े-बहुत शिक्षित हिन्दू एवं सिक्खों के लिए यह भाषा सुविधाजनक हो सकती है।

हिन्दी और उर्दू के आदर्शगत विरोध के बारे में ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह अब सरकारी तौर पर संविधान ने नागरी हिन्दी को मान्यता देने के बाद, मानो कि निर्थंक, अतीत की वस्तु हो गया है। पर कोई आदर्श इतनी जल्दी मरने का नहीं। स्वतन्त्र भारत में उर्दू को एक मुख्य भारतीय भाषा की मर्यादा दी गई है और राष्ट्रभाषा हिन्दी की बनावट में उर्दू का हाथ भी रहे, यह उर्दू भाषी भारतीय नागरिक स्वाधिकार से चाहते हैं। मामला तो पूरी तौर से अब तक हल नहीं हो पाया।

यह बात स्पष्टतया समभी जानी चाहिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, विहार, नेपाल, बंगाल, ग्रासाम, उडीसा, ग्रांध्र, तामिल-नाड, कर्गाट, केरल, महाराष्ट्र, गूजरात तथा राजस्थान के जनों का हिन्दू-हिन्दुस्थानी के प्रति भ्राकर्षण केवल दो वस्तुओं को लेकर है; और वे हैं, उसकी देवनागरी लिपि एवं संस्कृत शब्दा-वली। इस महान् सत्य को हमें न तो भूलना ही चाहिए, ग्रौर न हम इसे कभी भूल ही सकते हैं। पश्चिमी एवं मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली, लखनऊ तथा इलाहाबाद के सदश शहरों के हिन्दू-शायद पंजाब को छोड़कर-भारत के अन्य सभी भागों के (मुसलमानों सहित) सभी जनों की अपेक्षा फ़ारसी. शब्दावली के निकटतर सम्पर्क में ग्राये। उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के बाहर, जब तक किसीने विशेष रूप से अध्ययन करने का विचार न किया हो, तब तक साधाररात्या, ग्रॉल इण्डिया रेडियो की 'हिन्द्स्थानी' में ग्राने वाले, 'तरक्की, मजुहब, जालिम, इन्क़िलाब, आजादी, जंग, आलिम, तवारीख, क़ौमी, जबान, फतेह, मप्तूह, दूश्मन, वजीरे-म्राला, मुश'ारा' तथा अन्य भी बहुत-से ऐसे शब्द समभ नहीं सकते । परन्तु काश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा दिब्रगढ़ से लाहौर तक के रेडियो-संवाद समभ सकने वालों में से हुँ 'उन्नति, धर्म, ग्रत्याचारी, क्रान्ति या विप्लव, स्वाधीनता, युद्ध, विद्वान्, इतिहास, जातीय, भाषा, जेता या जयी, विजित, शत्रु, प्रधान मन्त्री, कवि-सम्मेलन'—इन शब्दों को तो ग्रवश्य

ही समभ सकते हैं। भारत के अन्य भागों द्वारा हिन्दुस्थानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के प्रति दिखलाये गए उत्साह का कारए। यह था कि वह संस्कृतनिष्ठ हिन्दी थी, तथा भारतीय लिपि देवनागरी में लिखित थी; उसका काररा यह था कि एकसद्श संस्कृत उपादानों को देखकर, उन्होंने अपनी भाषाग्रों तथा हिन्दुस्थानी में निकटता का अनुभव किया । वे हिन्दी को 'समकक्षों में प्रथम' स्वीकार करके प्रसन्न थे। परन्तु हिन्दी के संस्कृत उपादान को क्रमशः कम करने की प्रवृत्ति भारतीय परम्परा एवं भारतीय संस्कृति पर प्रत्यक्ष ग्राधात-सा है। इसका फल यही होगा कि सांस्कृतिक विषयों में भारत का दिवालियापन घोषित करना पड़ेगा, ग्रौर स्थिति को टिकाए रखने के लिए फ़ारसी एवं अरबी से उसी प्रकार उधार लेने का अवसर खड़ा हो जाएगा, जैसे संस्कृत का ग्रस्तित्व ही नहीं था। ऐसा कौनसा भारतीय है-विशेषतः यदि वह हिन्दू हो-जो राष्ट्रीय ग्रात्मसम्मान का दम भरते हुए, संस्कृत के 'गणित' सद्श शब्द को छोड़कर ग्ररबी के 'हिन्दसा' सरीखे शब्द को, जो ग्रार्य पारसीक 'अन्दाज' से प्राप्त है, स्वीकार करेगा? क्या हम एक 'त्रिकोण' को त्रिकोण न कहकर 'मुसल्लस' कहें ? तिलमात्र भी राष्ट्रीय ग्रात्मसम्मान रखने वाला ऐसा कौनसा व्यक्ति है, जो विज्ञान, साहित्य एवं दर्शन की सारी शब्दावली, हिन्दू भारत में कभी भी अप्रचलित न हुई संस्कृत की शब्दावली के उपस्थित रहते हए भी, ज्यों-की-त्यों ग्ररब-स्थान से मँगवाना चाहेगा ?

इस विषय में हिन्दू दृष्टिको ए बिलकुल स्पष्ट प्रतीत होता है, एवं वही एक सच्चे राष्ट्रप्रेमी का दृष्टिको ए है। मुसलमान भावना की रक्षा करते हुए भी, ऐसा कोई सच्चा भारतीय नहीं हो सकता—यदि वह बिलकुल धर्मान्ध ही हो और धार्मिक विषयों के शब्दों के ग्रितिरिक्त ग्रन्थ विषयों में भी लिपि के साथ ग्रध्यात्म का सम्बन्ध जोड़ने के विचित्र विचार रखता हो, तो कह नहीं सकते—जो संस्कृत का ग्रर्थों के लिए बिलदान कर दे। ग्ररबस्थान के बाहर के मुसलमान जनों में भी ग्रर्थों के पित पहले वाली प्रगाढ़ भिक्त नहीं रही। तुर्किस्तान वालों ने तो ईश्वर शब्द के ग्रर्थों पर्याय 'ग्रल्लाह' तक को निकालकर उसकी जगह प्राचीन तुर्की के 'तान्री' ( Tanri=ग्राकाश या ग्राकाश-देवता), 'इदि' (Idi=ईश्वर), तथा 'मुकु' (Munku=ग्रमर) ग्रादि शब्दों को ग्रयनाया है। फ़ारस में भी देशज ग्रार्य-शब्द 'खुदा' या 'खुदाय' (वह जो स्वतः कार्य करता है; <प्राचीन ईरानी—'ख्व-दात'—संस्कृत 'स्व-धा',—ग्रीक —ग्रीतो-कातोर् Autokrator) तथा 'ईजर्' (पूजित, <प्राचीन ईरानी—'यजत') ग्ररबी 'ग्रल्लाह' से कभी नहीं दबे; तथा देशज

श्रार्य 'नमाज' (= संस्कृत 'नमस') ईरान में (तथा भारत में) श्ररबी 'सलात' की अपेक्षा अधिक प्रचलित शब्द है। फ़ारस के लोगों ने इस्लाम का परित्याग नहीं किया, परन्तू वे भी अपनी भाषा को अरबी के दासत्व से छुड़ाकर उसकी शैली को विश्रद्ध देशज ईरानी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्राचीन पारसीक शब्दों का पुनरुद्धार किया जा रहा है : उदा० 'ईज़द' (= ईश्वर) शब्द जो अव्यवहृत हो चला था, अब पुनः भली भाँति प्रचलित हो गया । तेहरान विश्व-विद्यालय का नाम अरबी-- 'दारु-ल्-उल्म' न होकर आर्य पारसीक 'दानिश्-गाह' (संस्कृत\* 'जानिष्गु-गात् या ज्ञान-गात्') रखा गया है। जब बाहर के जगत् का ही यह रुख है, तो भारतीय मुसलमानों के फ़ारसीयवत उर्द के प्रश्न पर कड़े विचार रखने वाले एक वर्ग-विशेष के विचारों में भी परिवर्तन ग्राकर ही रहेगा; श्रौर चिह्न तो ऐसे दिष्टगोचर हो रहे हैं कि वह समय बहत दूर नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मुसलमान विद्धज्जनों ने संस्कृत एवं हिन्दी के प्रति अपने बदले हुए दृष्टिकोण का परिचय दिया है। मेरे एक मुसलमान मित्र हैं जो यनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हैं। उनका घर लखनऊ है ग्रीर वे ग्ररबी तथा फ़ारसी के अच्छे पण्डित हैं; जर्मनी तथा यूरोप की अन्य युनिवर्सिटियों में बारह वर्ष से भी ग्रधिक समय बिता चुके हैं। उन्हें उनके एक मुसलमान मित्र ने ग्रपने नये बनाये हुए मकान के लिए उपयुक्त फ़ारसी या अरबी नाम पूछा । प्रोफ़ेसर साहब ने उन्हें सुभाव दिया कि हिन्दी या संस्कृत के 'सूख-भवन' के सदश कोई नाम रखिए, क्योंकि अरबी के नाम अनुपयुक्त एवं पूराने-से होते जा रहे थे, एवं इसके ग्रतिरिक्त एक भारतीय के नाते उन्हें ग्रपने घर का भारतीय नाम रखकर श्रधिक प्रसन्न होना चाहिए। हमने सुना है ऐसे कुछ मुसलमान लेखकों का दल खड़ा हो भी गया है, जो अपनी उर्द् को विशुद्ध हिन्दी के अधिकाधिक निकट लाना चाहते हैं, तथा इस हेत् से देशज भारतीय-श्रार्थ शब्दों का (भरसक) प्रयोग करते हैं। ऐसे ही एक लेखक की कुछ कविताएँ दोनों लिपियों में हिन्दी एवं उर्द दोनों की पढ़े जाने की दुष्टि से प्रकाशित की गई हैं।

स्व० सर मुहम्मद इकबाल, जोिक ग्राधुनिक उर्दू किवयों में सबसे महान् गिने जाते हैं, कभी-कभी निम्न प्रकार की पंक्तियाँ लिख जाते थे (इकबाल साहब पाकिस्तान के विचार के सर्वप्रथम जन्मदाता थे; यद्यपि उनके पूर्वज काश्मीरी ब्राह्मण थे); हालाँकि यह संशय उठ खड़ा होता है कि स्यात् उन्होंने ये पंक्तियाँ नम्नता के वश होकर लिख डाली होंगी। वे पंक्तियाँ ये हैं—

"शक्तों भी शान्ती भी भगतों के गीत में है, धरतों के वासियों की मुक्ती प्रीत में है।"

('नया शिवाला')

इन पंक्तियों में तथा इक़बाल की साधारणतया ग्रत्यन्त फ़ारसी-गर्भित शैली में, जिसके उदाहरए। पहले दिये जा चुके हैं, कितना अन्तर है! एक ग्रारम्भिक उर्द् कवि प्रवश्य ऐसा था जो कम-से-कम ग्रपनी कुछ कविताओं में, श्ररबी तथा फ़ारसी की भरती की उक्त पराकाष्ठा तक नहीं पहुँचा। वह थे स्रागरा के नजीर (लगभग १७२०-१८२०)। ये बड़ी चलती हिन्दुस्थानी में लिखते थे जो न तो ग्रत्यन्त फ़ारसीमय ही थी, ग्रौर न बिलकुल संस्कृतपूर्ण ही; ग्रौर (हिन्दू पाठकों एवं श्रोताग्रों के लिए लिखी गईं) कई कविताग्रों में बो उन्होंने संस्कृत शब्दों का भी बेरोक-टोक प्रयोग किया है। (नजीर मुंशी थे भीर पेशवा जब आगरा में नजर-कैंद थे, उनके लड़कों को तथा शहर के कई हिन्दू व्यवसायियों के लड़कों को भी फ़ारसी एवं उर्दू पढ़ाया करते थे।) नज़ीर सच्चे मानव-प्रेमी थे ग्रौर फैलन (Fallon) के मतानुसार, ग्राधुनिक यूरोपीय मानों से जाँचने पर प्रारम्भिक उर्दु के एकमात्र महान् कवि कहे जा सकते हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि कई गन्दी एवं अश्लील कविताएँ भी उनकी रचित बतलाई जाती हैं। वास्तव में यह बड़े दुःख की बात है कि फ़ारस की बागो-बहार पर फ़िदा हुए उर्दू के अन्य किवयों एवं लेखकों के ध्यान में नजीर की हिन्द्स्थानी की शैली जँच न सकी। नजीर की कविताएँ वास्तव में लोकप्रिय होने योग्य हैं, श्रौर उनकी 'बंजारानामा', 'जोगी', 'बरसात', 'ग्रादमी-नामा' ग्रादि कविताएँ तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ग्रब भी यह ग्राशा की जा सकती है कि नजीर की हिन्दू पौराणिक एवं ग्रन्य सर्वसाधारण विषयों पर लिखी कविताएँ (न कि उनकी 'गज़लें' जिनमें उन्होंने फ़ारसी रीतियों का अनु-सरण किया है), म्राज की हिन्दूरथानी के लिए दिशासूचक या पथ-प्रदर्शक बनें।

भारतीय जीवन में संस्कृत के महत्त्व के विषय में जो कुछ भी कहा जाए, कम ही होगा। संस्कृत वह सूत्र है, जो भारत को सांस्कृतिक ग्रौर परि-एगमतः राजनीतिक एकता में बाँधने वाला रहा है। जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग किसी भी भारतीय प्रादेशिक भाषा—ग्रौर हिन्दी भी एक प्रादेशिक भाषा है—को हटाकर संस्कृत को एकमात्र राष्ट्र-भाषा नहीं तो कम-से-कम राष्ट्रीय-भाषाग्रों में से एक बनाना चाहता है। संस्कृत ग्रधिकांश भारतीय भाषाग्रों—ग्रायं ग्रौर द्रविड़ दोनों की पोषक है ग्रौर यदि हिन्दुस्थानी को भारतीय बने रहना है तो इसे संस्कृत का ग्राथ्य लेना होगा। फ़ारसीमय हिन्दुस्थानी, जो

पंजाब श्रौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहर सामान्यतः समभी नहीं जाती, सार्व-जिनक भाषा, विशेषतः बिहारियों, नेपालियों, बंगालियों, उड़ीसा-वासियों, श्रमियों तथा महाराष्ट्रों, गुजरातियों, राजस्थानियों, श्रौर तेलगू, कन्नड, तिमल तथा मलयालम-भाषियों के बीच लोकप्रिय भाषा नहीं बन सकती। इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार तक की यह चेष्टा पूर्वी बंगाल में सफल नहीं हुई है।

हमें हिन्द्स्थानी को केवल जीवन के साधारण व्यापारों के उपयुक्त 'ग्रादान-प्रदान (मेल-मिलाप) की भाषा' ही न बनाकर, उच्च एवं ग्राधुनिक विचारों को व्यक्त करने जितनी शिवतपूर्ण बनाना है, ग्रौर इसके लिए हमेशा शब्द निर्मित नहीं किये जा सकते; अतएव वे मूख्यतया संस्कृत से ही लिये जाएँगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत में किसी भी भाषा के लिए संस्कृत की ग्रवगणना करके, वास्तविक राष्ट्रभाषा बनने का प्रयत्न करना नितान्त ग्रसम्भव होगा-हम इसी बात को यों भी कह सकते हैं कि शब्दा-वली की द्ष्टि से सबको स्वीकार्य राष्ट्रभाषा नागरी-हिन्दी ही हो सकर्ती है, उर्दू नहीं। सांस्कृतिक शब्दों के लिए हमें इस कम का अनुसरण करना होगा: यथासम्भव, जनसाधारण की रीति पर चलते हुए, नये शब्दों का निर्माण कर लिया जाए; यह न हो सके, तो शब्द संस्कृत से ले लिये जाएँ; यदि संस्कृत में भी अप्राप्य हों, तो फिर फ़ारसी या अरबी या अंग्रेज़ी से ले सकते हैं। साधा-रण शब्दावली के लिए सर्वप्रथम ग्रवसर संस्कृत को दिया जाना चाहिए। 'इस्लामी शब्दों' के लिए श्ररबी या फ़ारसी से शब्द लेने की पूरी-पूरी छूट रहेगी, क्योंकि उनके संस्कृत पर्यायों से लोगों को कभी-कभी आपित भी हो सकती है, अथवा यह उज्ज भी उठाया जा सकता है कि संस्कृत पर्याय मूल शब्द का अर्थ ठीक-ठीक व्यक्त नहीं कर सकते। संस्कृत या हिन्दी के विरोध की यह भावना भारत के सर्वप्रथम मुसलमान विजेता महमूद गजनवी के दृष्टि-कोण में नहीं मिलती, यद्यपि उसे 'बुतिशकन्' (मूर्ति-तोड़क) कहा जाता है। उसने अरबी धार्मिक सिद्धान्तों को भी संस्कृत में अनुवाद करवाकर अपने दिरहमों (सिक्कों) पर छपवाया (दे० व्याख्यान २—भाग २)। स्रौरंगजेब तक को संस्कृत भाषा से कोई विरोध नहीं था। फ़ारसी में ग्रपने पुत्रों तथा ग्रन्य व्यक्तियों को लिखे गए उसके ग्रत्यन्त व्यक्तिगत तथा मानवीय भावनात्रों से परिपूर्ण पत्रों में से एक में यह वृत्तान्त मिलता है: एक बार बादशाह के एक पुत्र ने उसे दो प्रकार के ग्राम भेजे, ग्रौर बादशाह से उनका नामकरण करने की प्रार्थना की। उत्तर में श्रौरंगज़ेब ने दो संस्कृत नाम—'सुधा-रस' तथा 'रसना-विलास' (रसना-बिलास) सुभाए। फ़ारस के लोग यदि (ग्ररबी के 'ग्रल्लाह, सलात,

सौम, रसूल तथा मल्ग्रक' ग्रादि नामों के बदले या साथ-साथ) ग्रपने प्राचीन शब्दों, 'ख़ुदा, नमाज, रोजा, पैग़म्बर तथा फ़िरिश्ता' का प्रयोग कर सकते हैं, तो भारत में भी भारतीय देशज (संस्कृत या हिन्दी) शब्दों—'ईश्वर, या देव,' 'ग्रचंना या विनती,' 'उपवास-लंघन,' 'ईश्वर-प्रेरित' या 'महापुरुष' तथा 'देव-दुत' ग्रादि-का व्यवहार क्यों न किया जाए ? महमूद गजनवी तक ने ग्रपने भारतीय सिक्कों पर अरबी 'रस्ल' के लिए 'जिन' ग्रौर 'ग्रवतार' ग्रादि संस्कृत शब्दों का उपयोग किया है। ग्रभी कल तक, इलाहाबाद के ग्रासपास के मुसल-मान 'म्रल्लाह' के बदले 'गूसैयाँ' (संस्कृत 'गोस्वामिन्') का प्रयोग करते थे; तथा मलिक मूहम्मद जायसी एवं अन्य मूसलमान ग्रन्थकारों ने 'अल्लाह' के ग्रर्थ में 'करतार,' 'साई' (=स्वामी) ग्रादि शब्दों का ही व्यवहार किया है। यदि शिक्षित मुसलमानों की भावना ऐसे संस्कृत या हिन्दी शब्दों के भी विरुद्ध ही बनी रही, तो विशिष्ट रूप से मूसलमानी सन्दर्भों में हमें उनके फ़ारसी या श्ररबी पर्याय ही श्रपनाने होंगे। साथ ही राष्ट्रभाषा में हमें कई सौ या लगभग एक हजार तक, ऐसे फ़ारसी-ग्ररबी के शब्द सम्मिलित करने होंगे, जिनका सम्बन्ध मुसलमान धार्मिक विवेचन, कर्मकाण्ड तथा धार्मिक संस्कृति से हो; व्यवहार में ये शब्द एक वर्ग-विशेष के रूप में रहेंगे। श्रौर जहाँ तक साधारण जीवन के व्यापारों को व्यक्त करने वाले हिन्दुस्थानी के आत्मसात् किये हुए श्ररबी एवं फ़ारसी शब्दों का प्रश्न है, हमें उन्हें ज्यों-का-त्यों बने रहने देना चाहिए (उदा० 'ग्रादमी, मदं, ग्रीरत, बच्चा, हवा, कम, बेश, मालूम, नजदीक, मुल्क, फ़ौज, ग्राईन, जल्द, फलाना, खुब, हमेशा, देर, जमा, हिसाब, जिद्द, हकम' इत्यादि) । इन शब्दों की संख्या लगभग पाँच हजार के हो जाएगी। (यह अनुमान बंगला के ऊपर से लगाया गया है। स्व० श्री ज्ञानेन्द्र मोहनदास-कृत बंगला के सबसे बड़े शब्दकोश के द्वितीय संस्करण में, एक लाख बीस हजार के लगभग शब्दों में भाषा द्वारा ग्रात्मसात किये हुए फ़ारसी-ग्ररबी शब्दों की संख्या पच्चीस सौ के लगभग है।) ऐसे शब्द हिन्दी में भी घूल-मिलकर एक हो गए हैं, और उनसे किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। इनमें से बहुत-से दैनिक जीवन के व्यवहार के शब्द हो गए हैं, और श्रव सहज ही उनके बिना चलना कठिन जान पड़ता है, हालाँकि हमारे पास उनके संस्कृत एवं हिन्दी पर्याय भी हैं। उदा॰ ऊपर दिये गए शब्दों के लिए अनुक्रमानुसार ये शब्द भी हमारे यहाँ हैं: 'मानुस, पुरुष या नर, स्त्री या नारी, शिशु, बयार, या वायू, ग्रल्प या थोड़ा, ग्रधिक, विदित या ज्ञात, निकट, देश, सेना, विधि, तुरन्त या शीझ, श्रमुक, श्रच्छा या सुन्दर, सदा, विलम्ब, एकत्र या इकटठा, श्राय, गराना

या ग्राय-व्यय, श्राग्रह या निर्बन्ध, श्राज्ञा या श्राग्या।' परन्तु उच्च शब्दों की बात दूसरी है।

कभी-कभी परमात्मा एवं मनुष्य दोनों की एक ही उद्देश्य से साथ-ही-साथ प्रार्थना करने से दोनों ही विफल हो जाती हैं। उसी प्रकार 'सुवर्ण मध्य' मार्ग का अनुसरण करने की चिन्ता में तैयार की हुई हिन्दी एवं उर्दू की-संस्कृत तथा फ़ारसी-अरबी की - कुछ ऐसी विचित्र खिचडी पकाई जाती है. जिसे देखकर न तो हिन्दू ही सन्तृष्ट हो सकते हैं स्रौर न मुसलमान ही । सिनेमा की हिन्द्स्थानी के विषय में बम्बई ग्रौर ग्रन्य स्थलों पर यही हो रहा है। कभी तो, पौरािएक हिन्दू फ़िल्मों में कोई ऋषि महाराज किसी बातनी पात्र को 'खामोश, खामोश!' कहकर फटकारते दिखलाई पड़ते हैं, ग्रीर इसके पश्चात् संस्कृत के लम्बे-लम्बे शब्दों के साथ फ़ारसी-ग्ररबी के जबड़ातोड़ शब्दों की श्रजीव गंगाजमुनी बहाने लग जाते हैं। कभी प्राचीन हिन्दू नायक एवं नायिकाएँ एक-दूसरे के प्रति शाश्वत एवं 'जिन्दगी'-भर तथा उसके बाद भी चलने वाली 'मोहब्बत' की शपथ लेते नज़र आते हैं। यह सब देखकर 'आर्डर' के मुताबिक भाषा बना देने वाले इन व्यवसायियों की भाषा की जानकारी एवं परख पर तरस श्राये बिना नहीं रहता। हिन्द्स्थानी में ग्ररबी-फ़ारसी के बहत-से शब्द ग्रतिरिक्त भाण्डार के रूप में रहने चाहिएँ, जिनको उपयोग विशेष प्रकार के संयोगों के लिए ही हो। केवल जनसाधारण की बोलचाल के ही नहीं, बरन श्रावश्यकतानुसार शैली को अलंकृत करने के लिए भी प्रयुक्त हो सकें, ऐसे श्ररबी-फ़ारसी के शब्द-भाण्डार से हमारी राष्ट्रभाषा की भाव-व्यञ्जकता में ग्रौर भी वृद्धि होगी; यद्यपि हमारी भाषा में वास्तविक भारतीय भाषा के सभी गूए। हैं, ग्रौर ग्रपनी महान् तथा ग्रतुलनीय संस्कृत रिक्थ की वह सच्ची ग्रधिकारिणी है। इस प्रकार उसका स्वरूप उसी प्रकार अनेकविध एवं सार्वजनीन हो जाएगा, जैसे अंग्रेजी का देशज सैक्शन भाषा से शक्ति संचय करके फ्रेंच एवं लातीन उपादानों से उधार लेकर हम्रा है।

श्रतएव हमारा सुक्ताव यह है कि हमें रोमन लिपि एवं संस्कृत की वर्णमाला को स्वीकार करना चाहिए। हमारी पृष्ठभूमि संस्कृत की रहे, जिससे श्रावश्यकतानुसार शब्दावली हम लेते रहें। साथ ही इस्लामी सिद्धान्तों को श्रक्षुण्णा रखने के लिए श्रावश्यक शब्दावली हम फ़ारसी तथा श्ररबी से लेंगे; तथा श्रिधकांश लोगों की समक्त में श्राने वाले एवं साधारणतया भाषा में प्रयुक्त श्ररबी तथा फ़ारसी के शब्दों को निकालने का प्रयत्न न करें। इस प्रकार यह विस्तृत रूप से समभी जाने वाली सर्वसामान्य भाषा होमन श्रक्तरों में लिखित,

संस्कृतिनष्ठ 'हिन्दी' हिन्दुस्थानी होगी, जिसमें सर्वसाधारण द्वारा स्वीकृत फ़ारसी-ग्ररबी के उपादान, तथा इस्लामी धर्म एवं संस्कृति के सदृश विषयों से सम्बन्धित शब्दावली भी फ़ारसी-ग्ररबी से लेने की योजना रहेगी।

ग्रव हम ग्रन्तिम बात पर त्राते हैं : यह रोमनी-कृत संस्कृतिनष्ठ एवं फ़ारसी-ग्रदबी इत्यादि उपादानों वाली भाषा एक सहज भाषा होनी चाहिए— ग्रर्थात् उसका व्याकरण सरल होना चाहिए। हमारी समस्या के इस पहलू का महत्त्व ग्रिधिकतर या तो समभा ही नहीं जाता, ग्रथवा समभकर दबा दिया जाता है।

कलकत्ता में ग्रपने बचपन में ही लेखक ने हाट-बाजारों में तथा घर के बिहारी नौकरों से बंगाल में प्रयुक्त 'बाजारू हिन्दी' कहलाने योग्य भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसके पश्चात् जब सर्वप्रथम उसने हिन्दुस्थानी का सही व्याकरण रोमन ग्रक्षरों में छपी एक छोटी-सी पुस्तिका में, जो भारत में ग्राने वाले बिटिश सिपाहियों के लिए बनी थी, देखा, तब उसे ग्रतीव ग्राश्चर्य हुग्रा। पता चला कि जहाँ सब पुरुषों एवं वचनों के लिए हम एक ही रूप का व्यवहार करते थे (यथा—'हम जायगा—हम लोग जायगा, तुम जायगा—तुम लोग जायगा, ग्राप जायगा—ग्राप लोग जायगा, वो जायगा—ऊ लोग जायगा') वहाँ उस व्याकरण में कम-से-कम चार रूप दिये हुए थे, (यथा—'मैं जाऊँगा—हम जायँगे, तू जायगा—तुम जाग्रोगे, वह जायगा—वे जायँगे')। तब भीरे-भीरे जाकर हमें पता चला कि हिन्दुस्थानी के कम-से-कम दो रूप तो थे ही: एक तो पुस्तकों तथा सार्वजनिक सभाग्रों में व्यवहृत रूप, जिसका व्याकरण पुस्तकों में तो मिलता है; दूसरा वह, जिसके विविध सरल रूप साधारण लोगों में सर्वत्र (लेखक को बाद में पता चला कि), बिहार तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों के शिक्षित व्यक्तियों तक में, प्रचलित थे।

खड़ीबोली के नागरी-हिन्दी एवं उर्दू रूपों का व्याकरण सहज नहीं है, ग्रौर विशेषकर निम्नलिखित कतिपय बातें तो सर्वसाधारण, सभी जगह सरल बना ही लेते हैं—

- (१) विभिन्त-साधित बहुवचन रूपों का त्याग—(उदा०) 'घोड़ा-सब, सब-बात, स्त्री-लोग' ग्रादि-का, 'घोड़ा—(बहु०) घोड़े, बात—(बहु०) बातें, (इ) स्त्री—(इ) स्त्रियाँ' ग्रादि की जगह प्रयोग।
- (२) एकवचन के प्रत्यय (परसर्ग)-ग्राही रूपों का त्याग—(उदा० 'घोड़े-का' की जगह 'घोड़ा-का')। संज्ञा के प्रत्यय-ग्राही रूपों के साथ प्रयुक्त होने वाले सम्बन्ध पद्के रूप का त्याग—(उदा० 'उस-के हाथ-से लो' के

बदले 'उस-का हाथ-से लो'।)

- (३) व्याकरर्गात्मक लिंग (स्त्रीलिंग) ग्रौर उसके साथ विशेष (विशेषगात्मक) सम्बन्ध प्रत्यय—'की' का त्याग, यदि साथ का संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग हो—(उदा० 'उस-का लाठी', 'उस-का बहन', 'नया किताब'; 'भात ग्रच्छा बना, मगर दाल ग्रच्छा नहीं बना', इत्यादि । व्याकरण-शुद्ध रूप—'उस-की लाठी', उस-की बहन', 'नई किताब', 'भात ग्रच्छा बना, मगर दाल ग्रच्छी नहीं बनी ।')
- (४) श्राज की हिन्दुस्थानी में १ से १०० तक के संख्याव। चक शब्द ' एक समस्या हैं—इनमें से हरेक को ग्रलग-ग्रलग याद करना पड़ता है क्योंकि ध्वन्यात्मक परिवर्तनों के कारण इन शब्दों का दशमलवीय स्वरूप श्रस्पष्ट हो गया है; इस प्रकार १० = दस, १५ = पन्द्रह, १८ = ग्रठारह, २० = बीस, २६ = उन्तीस, ३० = तीस, ३६ = उनतालीस, ५० = पचास, ५१ = इकावन, ५५ = पचपन, ५६ = उनसठ, ७० = सत्तर, ७५ = पचहत्तर ग्रादि । संख्याश्रों को प्रकट करने का एक सरल ढंग, जो मैंने वर्मा में तेलगू मजदूरों को हिन्दुस्थानी बोलते समय व्यवहार करते देखा, यह है कि एक सरल विक्लेषणात्मक रूप से काम लिया जाए ग्रौर यह 'बाजारू हिन्दुस्थानी' की प्रवृत्ति के श्रनुरूप ही होगा; जैसे—ऊपर दिये संख्यावाचक शब्दों के लिए कमशः दस, दस-पाँच, दस-आठ, दो-दस, दो-दस-नौ, तोन-दस, तोन-दस-मौ, पाँच-दस, पाँच-दस-एक, पाँच-दस-पाँच, सात-दस-गाँन, इत्यादि ।
  - (५) सभी कालों, पुरुषों एवं वचनों के लिए एक ही रूप का उपयोग— (उदा० 'हम जाता है—हम लोग जाता है'; 'तुम ग्राया था—तुम लोग ग्राया था।')
  - (६) सकर्मक किया के भूतकाल के 'कर्तरि (या भावे) प्रयोग' के एक ही रूप का सब बचनों एवं पुरुषों के साथ व्यवहार; तथा भूतकालिक सकर्मक किया के प्रचलित 'कर्मिण प्रयोग' का पूर्णतया त्याग, जबिक किया कर्म की विशेषण रहती है, श्रोर यदि कर्म बहुवचन या स्त्रीलिंगी हो, तो किया भी बहुवचन या स्त्रीलिंग-सूचक प्रयत्यों से युक्त की जाती है। (उदा॰ बाजारू हिन्दी में—'हम रोटी खाया', 'हम भात खाया'; 'हम एक राजा देखा', 'हम दो राजा देखा', 'हम रानी देखा'—इत्यादि कर्तरि वाक्य; 'हम (एक, दो) राजा-को देखा', 'हम रानी-को देखा'—इत्यादि 'भावे वाक्य' जिनमें कर्म के रूप में निश्चिन्तता की कल्पना है। शुद्ध हिन्दुस्थानी में उपरोक्त रूप कम से इस प्रकार होंगे—'हम-ने या मैं-ने रोटी खाई (स्त्री॰), या भात खाया•(पु॰); 'हम-ने

या मैं-ने एक राजा देखा, दो राजा देखें; 'हम-ने या मैंने-ने रानी देखीं, दो रानियाँ देखीं; तथा भावे प्रयोग—'हम-ने या मैं-ने एक राजा-को, एक रानी-को (या दो राजाग्रों को, दो रानियों को देखा)'।

हिन्दुस्थानी का लिंग-विचार बड़ा ही जटिल है, यहाँ तक कि नागरी-हिन्दी एवं उर्दू के बड़े-से-बड़े पण्डित भी इसके स्वरूप के विषय में एकमत नहीं हो सकते। नागरी-हिन्दी तथा उर्दू, दोनों में, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग तो हैं, पर नपुंसकिलंग नहीं हैं। लिंग का ग्राधार हिन्दी में स्वाभाविक लिंग न होकर व्याकरणात्मक है। संस्कृत-'पृस्तिका' से निकला हुन्ना प्राकृत रूप 'पोत्थिग्रा' स्त्रीलिंगी है ग्रीर इसी कारण उससे निकला हिन्दी रूप 'पोथी' भी स्त्रीलिंगी है। संस्कृत 'पुस्तक' (संस्कृत में नपुंसक) तथा फ़ारसी-ग्रदी 'किताब', दोनों हिन्दी में स्त्रीलिंगी हैं, वयोंकि वे स्त्रीलिंगी 'पोथी' के पर्याय रूप से लिये गए हैं। परन्तु ग्राक्चर्यं की बात तो यह है कि फ़ारसी 'दफ्तर' तथा संस्कृत 'ग्रन्थ' दोनों हिन्दी में पुंहिलग हैं—सम्भवतः ये हिन्दी में बाद में लिये जा रहे होंगे। इसी प्रकार 'वालां>वत्ता>बात' भी हिन्दी में ग्रपने ग्राभाग्रा ग्राद्य रूप के कारण स्त्रीलिंगी है। जब संज्ञा-शब्द स्त्रीलिंगी रहता है तब उसके विशेषण को भी 'ई'-प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग ही बना लिया जाता है, एवं उसके साथ प्रयुक्त किया भी स्त्रीलिंगी हो जाती है।

व्यावरणात्मक लिंग एवं सकर्मक किया के भूतकाल के 'कर्मिण प्रयोग' में ग्रावर्यक लिंग एवं वचन का भेद—इन दो बातों के कारण हिन्दुस्थानी व्याकरण की भाषा किन हो जाती है, विशेषतः उन व्यक्तियों के लिए जिनकी मानुभाषाग्रों एवं बोलियों में व्याकरणात्मक लिंग नहीं है (उदा० पूर्वी हिन्दी, बिहारी, बंगला, ग्रसमिया, उड़िया, द्राविड़ एवं ग्रस्ट्रो-एशियाई तथा चीनी-तिब्बती भाषाएँ।) पंजाबी, लहंदी, सिन्धी तथा कुछ ग्रंशों में राजस्थानी, गुजराती, मराठी ग्रौर हिमालय प्रदेश की बोलियाँ, जिनमें स्वयं व्याकरणात्मक लिंग (कभी-कभी बदले हुए रूप में), तथा भूतकालिक सकर्मक किया के 'भावे-प्रयोग' हैं, बोलने वाले इस विषय में किसी किनाई का ग्रनुभव नहीं करते। परन्तु लेखक का ग्रनुभव है कि ये लोग भी बाजारू हिन्दुस्थानी का उपरिकथित सरल रूप ही व्यवहार करना पसन्द करते हैं। मद्रास तथा मैसूर में लेखक को बतलाया गया कि द्राविड़ी परीक्षार्थियों को व्याकरणात्मक लिंग तथा 'कर्मिण प्रयोग' की किनाइयाँ ग्रत्यन्त दुरूह जान पड़ने के कारण, कांग्रेस हिन्दुस्थानी बोर्ड के ग्रधिकारियों ने तीन वर्ष के पाठ्यक्रम में से पहले दो वर्ष वाले विद्या-रियों को इस क्षिय में छूट दे रखी है; उनत दोनों गलितयों के लिए

परीक्षाथियों के अंक नहीं कटते । इससे स्पष्ट है कि दक्षिण-भारतीय अध्यापकों के अनुभव से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि ये चीजें हिन्दुस्थानी में अनावश्यक हैं।

इन दो वस्तुओं के कारणा, हिन्दुस्थानी को साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार करने वाले पूर्वी हिन्दी, बिहारी एवं कुछ हद तक राजस्थानी एवं पंजाबी वाले जनों के लिए भी, नागरी-हिन्दी तथा उर्दू परिश्रमपूर्वक ग्रध्ययन करने का विषय हो जाती हैं। इस विषय में पश्चिमी हिन्दी या 'पछाँहा' की बोलियाँ बोलने वालों की तुलना में स्वभावतः ही पिछड़ जाना पड़ता है। ग्रौर यह बात, जैसा कि ऊपर कहा है, केवल व्याकरण के विषय में ही नहीं, बिल्क शब्दावली एवं मुहावरों के लिए भी लागू होती है। 'पछाँहा' या पश्चिमी हिन्दुस्तान का एक निवासी ग्रपनी बोलचाल की भाषा के शब्दों तथा मुहावरों का बेरोकटोक उपयोग करता हिचिकचाता नहीं; परन्तु इलाहाबाद, बनारस या पटना वालों के विषय में यह बात नहीं है। हिन्दुस्थानी के ग्रुद्ध प्राकृतोपलब्ध हिन्दी शब्द पछाँहा के ही हैं, ग्रौर उनका लिंग-भेद भी पछाँह का ही है। यही सब सोचकर तो एक विख्यात उर्दू किव ने कहा था—

''बाजों का गुमाँ है, कि — 'हम ब्रहले-जबाँ हैं' : दिल्ली नहीं देखी, जबाँ-दाँ ये कहाँ हैं ?''

( च कुछ लोगों का यह अभिमान है कि हम भी राष्ट्रभाषा वाले हैं। इन्होंने दिल्ली तो देखी ही नहीं, फिर ये भाषाविद् कहाँ से हुए ?)

उनत पंनितयाँ हमें 'कौशितकी उपनिषद' में श्राये हुए 'उदीच्य' भाषा

१. इस विषय में श्रान्ध्र के श्रिखल-भारतीय ख्याति-प्राप्त नेता डॉ॰ पट्टाभि सीतारामय्या के निम्नलिखित विचार रोचक प्रतीत होंगे: "हम दक्षिण वालों के लिए हिन्दुस्थानी या हिन्दी दो सबसे बड़े हौवे खड़े कर देती है; वे हैं, कर्ता के साथ 'ने' का प्रयोग तथा शब्दों का लिंग-भेद । तेलुगु में लिंग-भेद बड़ा सहज है; शब्द स्त्री या पुरुषवाची घ्वनि या विचार के साथ बदलते हैं, तथा स्त्रीलिंग एवं नपु सकलिंग दोनों के लिए विभवित एक सहश होती है. हम दक्षिण वाले जब हिन्दी या हिन्दुस्थानी सीखने लगें तब हम लोगों को इस 'ने' तथा लिंग-भेद के जुल्म से मुक्त हो रखना चाहिए । श्रन्त तक विश्लेषण करने पर तो 'ने' वाली कठिनाई भी लिंग-भेद तथा वचन-भेद के कारण हो उत्पन्न हुई ज्ञात होती है।" (जेड॰ ए० ग्रहमद द्वारा सकलित तथा 'किताबिस्तान', इलाहाबाद द्वारा १६४१ में प्रकाशित 'भारत की राष्ट्रभाषा' National Language of India शिर्षक पुस्तक, पृष्ठ २५२ से उद्धत ।

की लोकमान्यता के उल्लेख का स्मरण कराती हैं (दे॰ ब्याख्यान—२)। हिन्दुस्थानी (नागरी-हिन्दी या उर्दू) का शुद्ध एवं मुहावरेदार रूप सीखने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश—विशेषतः दिल्ली या मेरठ या देहरादून का पर्यटन बहुत-कुछ सहायक हो सकता है। इसी कारण पछाँहा के बहुत-से हिन्दी एवं उर्दू के साहित्यिकों में भाषा के विषय में 'पुरिबयों तथा अन्यों' से अपने श्रेष्ठतर होने की सम्भावना रहती है। और दूसरे लोग (पुरिबये आदि) अपने तद्रूप न्यूनगण्ड के कारण चुपवाप उक्त श्रेष्ठता को स्वीकार भी कर लेते हैं, और अपने 'अशुद्ध' व्याकरण, मुहावरे तथा शब्दों के प्रयोगों को लेकर उड़ाई हुई हुँसी को भी चुपचाप सह लेते हैं।

परन्त यदि ये व्याकरण-विषयक विशिष्टताएँ, जो बाकी के भारत-वासियों के लिए वास्तविक कठिनाइयाँ बन रही हैं, कम कर दी जाएँ, जैसा कि पूर्वी हिन्दी वालों तथा बिहारियों ने किया है, तो संस्कृतनिष्ठ प्रचलित हिन्दुस्थानी, एक अत्यन्त सहज, सुबोध तथा स्रोजपूर्ण भाषा बन जाती है। इस सहज बनी हई हिन्द्रस्थानी का सारा व्याकरण एक पोस्टकार्ड पर लिखा जा सकता है। 'बाजारू हिन्दुस्थानी' के सद्दा सुगठित तथा भ्रोजपूर्ण भाषा को हाट-बाजार से, जहाँ पर कि उसका स्वतन्त्र, ग्रनवरुद्ध जीवन-प्रवाह पंडितों की घरगा की परवाह न करते हुए ग्रनवरत रूप से बहा चला जा रहा है, उठाने की ग्रावश्यकता है। हमें उसे ग्रादरपूर्ण ग्रान्तर्जीतिक या ग्रान्तर्देशिक भाषा के इतने उच्च स्तर तक उठाना होगा कि वह कम-से-कम सार्वजनिक सभा सम्मेलनों ग्रादि में प्रयुक्त होने योग्य बन जाएँ। इसमें साहित्य का सजन बाद में हो सकता है-ग्रागे चलकर होगा ही। परन्त वह सारी भविष्य की बात है। स्रभी हाल के लिए इसे एक द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है, जिससे सर्वसाधारण को परिचित हो जाने के लिए कहा जाए। यह उसी भाँति फ़ारसीयुक्त उर्दू तथा नागरी-हिन्दी के साथ-साथ प्रयुक्त होती रहेगी, जैसे माज होती है। जिनकी इच्छा होगी, वे म्रपने धर्म या पसन्दगी के अनुसार आज की माँति उद्दें या नागरी-हिन्दी का भी अध्ययन करते रहेंगे।

फिलहाल कुछ दिनों के लिए हिन्दुस्थानी के इस तीसरे रूप का व्यव-हार अंग्रेजी और संस्कृत के साथ-साथ अन्तर्प्रान्तीय सम्पर्क के लिए किया जा सकता है। साहित्यिक हिन्दी एवं उर्दू के प्रेमियों तथा खास हिन्दुस्थानी प्रदेश (अर्थात् पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र) के निवासियों को यह योजना उनकी भाषा की जड़ों पर कुठाराघात-सा प्रतीत होगा, और वे इससे चौंककर स्वभावतः विच-लित भी हो उठेंगे। पर्नुतु बिना व्याकरण की इस अगुद्ध बाजारू हिन्दुस्थानी के ग्राज तक, कई पीढ़ियों तक प्रयुक्त होते रहने पर भी, हिन्दी या उर्दू की विशुद्धता को तिनक भी ग्राँच नहीं पहुँची। जब तक इस (व्याकरएा-शुद्ध हिन्दी या उर्दू) का एक घर की भाषा के रूप में व्यवहार तथा ग्रध्ययन होता रहेगा—भले ही वह ग्रौर भी सीमित क्षेत्र में क्यों न हो तब तक उसकी विशुद्धता नष्ट भी नहीं हो सकती। किसी भाषा को तो उसकी बिना पकड़ वाले बाहर के लोग बोलते या लिखते समय बिगाड़ते हैं। उपर्युक्त प्रकार का भय पछाँह के ऐसे बहुत-से लेखकों के मन में है; जो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं राजस्थान के वहुत-से लेखकों द्वारा लिखित हिन्दी या उर्दू से कुछ बड़े प्रसन्न नहीं हैं। उन्हें 'छूटछाट' वाली भाषा का प्रयोग करने दिया जाना चाहिए; तभी मूल भाषा की रक्षा हो सकती है।

परन्तु इस सारे कल्पना-जंजाल में उतरने की आवश्यकता ही नहीं है। लेखक का उद्देय केवल सहज हिन्दुस्थानी को राष्ट्रभाषा के विषय में विशेष चिन्ताशील लोगों के समक्ष लाना है, जो पहले से ही हमारे बीच प्रचलित है। हम इस सहज हिन्दुस्थानी के कलकत्ता या बंगाल में व्यवहृत रूप की पूर्ण रूप से विवेचना एक निबन्ध में कर ही चुके हैं। इसके अतिरिक्त बम्बई, पूना, अहमदाबाद, पेशावर, दार्जिलिंग, गौहती, ढाका, मद्रास, तिरुप्ती, बँगलौर तथा रामेश्वरम् आदि विभिन्न स्थानों के बाजारों एवं राजमार्गों पर के अपने अनुभव से लेखक इसी निष्कर्ष पर पहुँचा है कि इन सभी जगहों की हिन्दुस्थानी कलकत्ता की हिन्दुस्थानी से कोई बहुत भिन्न नहीं है। भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित इस सहज हिन्दुस्थानी के रूपों का पूर्ण अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों की एक समिति—जिसमें द्राविड प्रदेश वाले भी हों—एक ऐसा सक्षिप्ततम व्याकरण सुभा सकेगी जो इस अखिलभारतीय आदान-प्रदान (मेल-मिलाप) की भाषा के नियमन के लिए आवश्यक हो। वही समिति यह भी सुभाव दे सकेगी कि किस प्रकार इस भाषा का भारतीय जनता के अधिकाधिक लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है।

राज (या राष्ट्रीय) भाषा के रूप में हिन्दी (हिन्दुस्थानी) की स्थिति के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त वक्तव्य द्वारा मैं इस प्रसंग को समाप्त करना चाहता हैं।

इस शताब्दी के द्वितीय दशक से जब राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन ने एक नया रूप धारएा किया, ब्रिटिश शासन के प्रति अविश्वास ने अप्रेजी भाषा के प्रति प्रबल विरोध की भावना को फिर से उभाड़ा और लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी ही भाषाओं के व्यवहार के इच्छुक हुए और महात्मा

गांधी ने भारत में सर्वाधिक प्रचलित भाषा होने के नाते हिन्दी को स्वतन्त्र होने वाले भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में सामने रखा तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिक सोच-विचार किये बिना ही, अपने अन्दर के हिन्दी-भाषा गृट के उत्साहपूर्ण समर्थन से हिन्दी को इस रूप में स्वीकार कर लिया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद यह प्रश्न फिर उठा और इसे प्राथमिक महत्त्व का प्रश्न बना दिया गया । स्वतन्त्र भारत में प्रथम सार्वजनिक निर्वाचन से पहले देश के लिए .संविधान तैयार करने के उद्देश्य से बनाई गई संविधान-समिति ने, जिसमें भार-तीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, दो बैठकों के बाद १५० से कम सदस्यों के सदन में केवल एक बहुमत से निश्चय किया कि नागरी लिपि में लिखित हिन्दी भारत की राज-भाषा होगी (सितम्बर १६४६)। दो सदस्यों ने, जिनमें से एक नजीरुहीन ग्रहमद मुसलमान थे ग्रौर दूसरे पंडित-लक्ष्मीकान्त मैत्र हिन्दू थे, .संस्कृत का पक्ष बड़े जोर के साथ सामने रखा ग्रौर ग्रनेक प्रमुख सदस्यों ने संस्कृत का पक्ष-समर्थन किया। यह सदन चुनाव द्वारा समस्त भारत का प्रति-निधि नहीं था और खब अहिन्दी-भाषी लोग, वास्तविकता से सामना होने पर हिन्दी के प्रति उतने उत्साही न रह गए थे। नई संसद का चुनाव हो जाने पर राष्ट्रीय सरकार बनी तो उसके सामने संविधान में राज-भाषा के रूप में .हिन्दी रखी हुई थी, जिसे अन्ततः अंग्रेजी का स्थान लेना था। हिन्दी-भाषी लोगों के प्रबल समर्थन के साथ हिन्दी के प्रसार ग्रौर व्यवहार का कार्य गुरू किया गया। परन्तु प्रगति बहुत धीमी रही और अंग्रेजी की जगह हिन्दी को बिठाने के प्रयत्न में ग्रप्रत्याशित कठिनाइयाँ सामने ग्राने लगीं। भारत सरकार ने यह जाँच करने के लिए कि अंग्रेज़ी की जगह हिन्दी को रखना क्या सम्भव होगा और कहाँ तक, इस सम्बन्ध में सिफारिशें पेश करने के लिए सन् १६५५-५६ में २१ सदस्यों का एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट १६५६ में ही प्रस्तृत कर दी थी, परन्त्र यह रिपोर्ट जनता के ः सामने १६५७ के द्वितीय सार्वजनिक चुनाव के बाद ही रखी गई। स्रायोग के दो सदस्यों ने ग्रंखिल भारतीय कार्यों के लिए ग्रंग्रेजी को यथापूर्व रहने देने की सिफ़ारिश करते हए विरोधात्मक टिप्पिएायाँ प्रस्तूत की थीं। इसी बीच हिन्दी के विरुद्ध ग्रहिन्दी-भाषी लोगों के मत स्पष्ट रूप ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि एक तो हिन्दी प्रादेशिक भाषा है श्रीर दूसरे यह न तो अंग्रेजी-जैसी समृद्ध ही है श्रीर न भारत की अन्य 'राष्ट्रीय भाषाओं' के ऊपर श्रेष्ठता का दावा ही कर सकती है। स्रभी तक भी यही अनुभव किया जा रहा है कि एक प्रादेशिक भाषा होने के कारण हिन्दी भाषियों को हमेशा के लिए विशेष सुविधाएँ मिल जाएँगी।

इससे भारत के किसी विशिष्ट भाषा वाले राज्य में ग्रन्य भारतीय भाषाग्रों की मान्यता का प्रश्न उपस्थित होने पर इन अन्य भाषाओं के प्रति असिहिष्णता की भावना के फलस्बरूप भाषा-सम्बन्धी उपद्रवों का हश्य उपस्थित हो गया । भारत-सरकार द्वारा नियुक्त संस्कृत-ग्रायोग (१९५६-५७) ने भी हाई स्कूल के विद्या-थियों के लिए ग्रनिवार्य भाषाग्रों के रूप में मातृभाषा ग्रंग्रेजी ग्रौर संस्कृत (या कोई समान क्लासिकल भाषा या दूसरी विदेशी भाषा) को रखने और आवश्यकता होने पर हिन्दी को कालेज में पढाने की एकमत से सिफ़ारिश की। उधर कलकत्ता की 'Society for the Development of the National Language of India' जैसी संस्थाएँ राज-भाषा के रूप में हिन्दी के विरोध में तथा अंग्रेजी और विभिन्न 'राष्ट्रीय भाषास्रों' के पक्ष में प्रवल स्नान्दोलन कर रही हैं। भारतीय संसद का जो भी निर्एाय हो, परन्तू ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की एकमात्र राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्थापित करने में, जैसा कि जनता का एक वर्ग चाहता है, भ्रनेक उल्लंघ्य कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी। भारत के प्रधान मंत्री पण्डित श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी भारत में अंग्रेजी के महत्त्व पर जोर दिया है और संसद में घोषएा। की है कि संग्रेजी अनिश्चित काल तक राजभाषा के रूप में बनी रहेगी और अंग्रेजी भी उतनी ही भारतीय भाषा है जितनी कि पांडिचेरी में फ्रोंच या गोग्रा में पुर्तगाली भाषा और इसका ग्रघ्ययन ग्रति ग्रावश्यक है। उन्होंने ग्रहिन्दी-भाषी जनता पर हिन्दी को लादने के विचार का विरोध करते हुए यह भी घोषणा की कि राजभाषा तथा ग्रखिल-भारतीय भाषा के रूप में ग्रंग्रेजी को हटाने के बारे में अहिन्दी-भाषी जनता की बात अन्तिम मानी जाएगी।

## परिकाष्ट १ प्राग्भारत-यूरोपीय

('Indian Culture' कलकत्ता, जिल्द ८, संख्या ४, पृ० ३०६-३२२, अप्रैल-जून १६२२ से अनूदित)

सर विलियम जोन्स (Sir William Jones) ने भारत-यूरोपीय भाषा-तत्त्व की नींव सन् १७५६ में कलकत्ता में एशियाटिक सोसायटी और बंगाल के समक्ष प्रस्तुत अपने इस युग-प्रवर्तक वक्तव्य द्वारा डाली—

"संस्कृत भाषा की प्राचीनता जो भी हो, इसका ढाँचा ग्राश्चर्य-जनक है, ग्रीक से ग्रधिक पूर्ण, लातिन से ग्रधिक विशाल ग्रौर दोनों से ही ग्रधिक सर्वाङ्ग-परिष्कृत; फिर भी दोनों के साथ कियाग्रों की धातुग्रों तथा व्याकरण के रूपों—दोनों ही बातों में उससे ग्रधिक समानता रखने वाली, जितनी कि दैवयोग से उत्पन्न हो सकती है; इतनी दृढ़ (समानता) कि कोई भी भाषा-शास्त्री इन सबका विवेचन यह विश्वास किये बिना नहीं कर सकता कि इनके उद्भव का कोई मूल-उत्स है, जो शायद ग्रव विद्यमान नहीं। यह कल्पना करने के लिए भी समान कारण है, यद्यपि (यह कारण) पूर्णतः सशक्त नहीं, कि गाँथिक (Gothic) ग्रौर कैल्तीय (Celtic) दोनों ही, यद्यपि एक भिन्न मुहावरे में ढली हैं, संस्कृत के साथ समान उत्पत्ति वाली हैं।"

''कोई मूल-उत्स, जो शायद अब विद्यमान नहीं''; और इस 'मूल-उत्स' को टटोलने का पहला प्रयास फांज बोप (Franz Bopp) ने १८१६ ई० में, सर विलियम जोन्स के उपयुंक्त वक्तव्य के तीस साल बाद, अपनी पुस्तक 'Ueber das konjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griech, lat., persischen und germanischen Sprachen में किया। जब कोलबुक (Colebrooke) और फ़ोस्टर (Foster) भारत से अपने संस्कृत व्याकरण प्रकाशित कर चुके, अलेग्जेण्डर हैमिल्टन (Alexander Hamilton) पेरिस में फेडरिख क्लेगेल (Friedrich Schlegel) को संस्कृत पढ़ा चुका और ऐफ़० क्लेगेल (अपनी प्रसिद्ध पुस्तक

'Ueber die sprache und Weisheit der Inder', १८०८ द्वारा) तथा उसका छोटा भाई ऐडोल्फ़ ( Adolf ) जमंनी में संस्कृत का परिचय करा चुके, तंब से यूरोप में श्रीर उसके बाद श्रमेरिका में विद्वानों की चार पीढ़ियाँ उस मूल-उत्स को, जो शायद ग्रब विद्यमान नहीं, खोजने में सतत प्रयत्नशील रही हैं। सभी भारत-यूरोपीय भाषाग्रों का उनके प्राचीनतम तथा परवर्ती, दोनों ही रूपों में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया गया, और कदम-पर-कदम बढाता हम्रा. खोज-पर-खोज जोड़ता हुम्रा यह विज्ञान म्रागे बढा मौर म्रन्ततः उन्नीसवीं शती के अन्त तक उसके लिए उस अनुमानित भारत-यरोपीय मूल-भाषा का निर्धारण सम्भव हो सका, जो वैदिक, ग्रवेस्तिक (Avestan), ग्रीक, लातिन, गॉथिक, प्राचीन ग्राइरिश (old Irish), प्राचीन धार्मिक स्लाव (old Church Slav) तथा प्रन्य समान भाषात्रों की पूर्वज होने के नाते, इन भाषात्रों के गठन तथा असंगतियों की व्यास्या कर सकती है। बोप (Bopp), ग्रिम (Grimm) और रास्क (Rask) के बाद पौट (Pott), इलाइखर (Schleicher), बेनफाइ (Benfey), फ़िक (Fick), बेत्सेनबेर्गर (Bezzenberger), कृह न (Kuhn), शेरेर (Scherer), कूर्तियुस (Curtius) ग्रौर योहान्नेस श्मिट् (Johannes Schmidt), तथा इनके बाद 'युंग ग्रामातिकेर' (Jung Grammatiker) ग्रर्थात नई विचारधारा के वैयाकरणों, जैसे जर्मनी में पाउल (Paul), ब्राउने (Braune), जीफ़र्स (Sievers), कालं वेनेंर (Karl Verner), म्रोस्थोफ़ (Osthoff), ब्रागमान (Brugmann), ह्या ब्लामान (Hübs-सोस्यर (de Saussure), योली (Jolly), शूल्त्से (Schulze), केच्मर (Kretschmer) ग्रौर देलब्युक (Delbrück) तथा ग्रन्य यरोपीय देशों में फ़ोर्त्नातोफ़ (Fortunatov), ग्रास्कोली (Ascoli), पी॰ माइल्स (P. Giles), ए० नोरेन (A. Noreen), उह लेन्बेक (Uhlenbeck), ग्राँत्वान मेय्ये (Antoine Meillet) ग्रौर ग्रन्य विद्वानों ने इस विज्ञान को ग्रागे बढ़ाया और जर्मनी, फांस, इंगलैंड तथा यूरोप के अन्य देशों और अमेरिका में इस क्षेत्र के आधुनिकतम विद्वान एच० हीर्त (H. Hirt), ए० तुम्ब (A. Thumb), एफ जोनर (F. Sommer), एच राइखेल्त (H. Reichelt), म्रार॰ थुर्नासेन (R. Thurnasen), मिकोला (Mikolla), लेस्किं (Leskien), श्त्राइतबर्ग (Streitberg), गोतियो (Gauthiot), प्रोकोश (Prokosh), सपियर (Sapir), कैन्ट (Kent), स्टरटेवन्ट (Sturtevant), बक (Buck) तथा कुछ ग्रौर विद्वान सर विलियम जोन्स द्वारा उद्भावित भारत-यूरोपीय भाषाग्रों के उस 'मूल-उत्स' को स्पष्ट करने में लगे हैं। इन विद्वानों के परिश्रम के फल-

स्वरूप उन भारत-पूरोपीय भाषाग्रों की, जो ग्राज जीवित भाषाग्रों ग्रथवा वलासिकल या प्राचीन भाषाग्रों के रूप में विद्यमान हैं ग्रौर जिनका ग्रध्ययन-अनुशीलन अट्ट कालकम से चला आ रहा है या पुनरुज्जीवित किया गया है, विद्यमान भाषा-सम्बन्धी सामग्री द्वारा हम उनकी मूलभूत ग्राद्य भारत-यूरोपीय भाषा के सम्बन्ध में एक प्रकेली ग्रौर ग्रविभक्त भाषा के रूप में (ऐसे विभा-षीय विभेदों सहित जो सभी भाषात्रों में रहते हैं) स्पष्ट धारगा बना सकने में समर्थ हुए हैं। इस स्राद्य भारत-यूरोपीय भाषा का स्रीर विशेषतः इसकी ध्वनियों श्रीर शब्द-रूपों का पुनर्गठन गत सौ वर्षों में मानवीय बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ उप-लब्धियों में से एक है। उसके द्वारा हम, प्रस्तृत प्रसंग में यथासम्भव अधिक-तम सम्भाव्यता के साथ, भारत-यूरोपीय भाषा की ध्वनियों और शब्द-रूपों की प्रकृति का उस रूप में निर्धारण कर सके हैं, जिस रूप में ये (ध्वनियाँ भ्रौर शब्द-रूप) ब्राज से लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्व भारत-यूरोपीय-भाषी जनों के समस्यामुलक निवास-स्थान (जो 'युरेशिया' में कहीं रहा होगा) में प्रचलित भाषा में विद्यमान थे। यह पूनर्गठित अनुमानाश्रयी मूल-भाषा अब वह चरम बिन्दू बन गई है, जिस तक हम किसी विशेष भारत-यूरोपीय भाषा या सामान्यतः सभी भारत-यूरोपीय भाषात्रों को पीछे खींचकर ले जा सकते हैं। अब हम संस्कृत, ग्रीक, रूसी, ग्रत्बानी (Albanian)-जैसी किसी भाषा की ध्विनयों तथा शब्द-रूपों को आद्य भारत-यूरोपीय में उनके मूल रूपों से जोड़ सकने की स्थिति में ग्रा गए हैं ग्रौर ग्रब हम इन मूल रूपों तथा परवर्ती रूपों को परस्पर पूरक भाषा-सामग्री के तौर पर ग्रगल-बगल रख सकते हैं। उन्नीसवीं शती के अन्तिम दशक में तथा बीसवीं शती के प्रथम दशक में मध्य एशिया से कुछ लुप्त भारत-यूरोपीय भाषात्रों का पता चला है, जैसे सोग्दीय (Sogdian) तथा प्राचीन स्रोतनी (old Khotanese), जो दोनों ही भारत-यूरोपीय परि-वार की भारत-ईरानी शाखा के ईरानी वर्ग की हैं; तथा प्राचीन कुची या तोखारी (old Kuchean or Tokharian), जो किन्हीं बातों में अपने बगल की भारत-ईरानीय की अपेक्षा पश्चिम की केल्तीय (Celtic), इतालीय (Italic), तथा जर्मनीय (Germanic) ग्रौर स्लाव (Slav) एवं ग्रामेनीय (Armenian) से अधिक समानता रखती हुई भारत-यूरोपीय परिवार में स्वयं में एक नई ग्रीर अलग शाखा है। किन्हीं ग्रभिलेखों के ग्रवशेषों तथा प्राचीन लेखकों द्वारा व्यवहृत किन्हीं शब्दों के रूप में उपलब्ध वैनेशियन (Venetian), फ्रीजि-यत (Phrygian), श्रोसियन (Thracian) इत्यादि प्राचीन भाषात्रों का भी ग्रध्यमन किया गया है, ग्रीर जहाँ तक इन भाषाग्री के उपलब्ध ग्रत्यल्प

उदाहरणों से सम्भव हो सका है, भारत-यूरोपीय परिवार में इनके उचित स्थान का निर्धारण किया गया है। इन नई भाषाग्रों की खोज ग्रौर संयोजन का विद्वानों द्वारा ग्रभी तक पुनर्गिटित या पुनर्निर्धारित ग्राद्य भारत-यूरोपीय के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

हम कह सकते हैं कि १६०० ई० तक विशेषज्ञों के परिश्रम द्वारा आद्य भारत-यूरोपीय का पुनर्निर्वारण हो चुका था और इस भाषा के स्वरूप की निम्नलिखित विशेषताएँ मानी गईं:

## स्वर ---

हस्व—म्रा (a), ऍ (e), म्रो (o), इ (i), उ (u)। दीर्घ—म्रा (ā), ए (e), म्रो (o), ई (ē), ऊ (ū)।

श्रतिह्रस्व ग्रॅं (२) तथा कुछ ग्रन्य ग्रस्पष्ट स्वर, जैसे इॅ ( i ), उॅ (ऍ)। सन्ध्यक्षर (Dipthongs)—इ, उ (श्रयीत् य्, व्) से श्रनुगमित उपर्युवत ह्रस्व श्रौर दीर्घ ग्रा, ए, श्रो से बने ह्रस्व श्रौर दीर्घ सन्ध्यक्षर— ग्रॉइ (ai), ऍइ (ei), श्रोइ (oi), श्राउ (au), ऍउ (eu), श्रोउ (ou) श्रौर श्राइ (āi), एइ (ei), श्रोइ (oi), श्राउ (āu), एउ (eu), श्रोउ (ou)।

ग्राद्य भारत-पूरोपीय की स्वर-प्रणाली ग्रपेक्षाकृत सरल थी। सीधे-सादे स्वर ग्राँ, एँ, ग्रोँ ही एक प्रकार से इस भाषा के मूल-स्वर थे। इ, उ तथा ग्रांत ह्रस्व स्वरों की स्थिति इसमें गौण थी। दीर्घ ई, ऊ स्वर उत्पत्ति के विचार से गौण ही थे; वयोंकि इनकी उत्पत्ति इ, उ के साथ इनके ग्रागे या पीछे ग्राने वाले ग्रांत ह्रस्व स्वर ग्रें (३) के संयोग से हुई थी ग्रौर यह ग्रॅं भी ग्राँ, एँ, ग्रोँ का विकार ही था तथा इ, उ की उत्पत्ति भी ग्रन्तःस्थ या ग्रधं-स्वर (semi-vowel) व्यंजनों (य, व) से हुई थी। दूसरी ग्रोर दीर्घ ग्रा, ए, ग्रो 'परिमाणात्मक ग्रपश्रुति' (quantitative ablaut) नाम से ग्रांभिहित प्रक्रिया द्वारा ग्रपने ह्रस्व स्वरों ग्राँ, एँ, ग्रोँ के विकार प्रतीत होते हैं। यह 'परिमाणात्मक ग्रपश्रुति, भी ग्रन्ततोगत्वा सम्भवतः प्रागैतिहासिक भारत-यूरो-पीय में, जबिक ग्रांख भारत-यूरोवीय भाषा विभिन्न भाषाग्रों के रूप में विभवत होने से ठीक पहले की स्थिति में विकसित हो रही थी, बलात्मक स्वराघात (Stress accent) की प्रक्रिया का परिणाम थी। यह अनुमानाश्रित पुनगंठित स्वर-प्रणाली ग्रब तक प्राचीन भारत-यूरोपीय भाषाग्रों की स्वर-प्रक्रिया की पूर्णतः व्याख्या करने में समर्थ रही है।

च्यंजन — भारत-यूरोपीय भाषा के व्यंजनों का पुनर्गठन निम्नलिखित रूप में किया गया : म्रोड्य (labials)—प्, फ्, ब्, भ्, म् (p, ph, b, bh, m)। दन्तमूलीय (alveolars) या दन्त्य (dental)—त्, थ्, द्, ध्, न् (t, th, d, dh, n)।

तालन्य (palatals) अर्थात् पुर:कट्ट्य (front velars या front guthuals) —क, ख, ग्, घ,ङ् (k, kh, g, gh, n)

तरिलत (liquids) र्, ल् तथा नासिक्य (nasals) म्, न्, ङ्, ङं ङं व् किसी भी स्वर के सहयोग के बिना ग्रक्षर (syllable) बना सकते थे ग्रौर इस-लिए स्वराघात (accent) के ग्रभाव के कारण किसी पार्श्ववर्ती स्वर (ग्रॉ, ऍ, ग्रों a, e, o) का लोग हो जाने पर ये स्वर का काम दे सकते थे। ग्राद्य भारत-यरोपीय के स्वरों के निर्धारण में जैसे ग्रीक से सर्वाधिक सहायता मिली, ऐसे ही इसके व्यंजनों की स्थापना में संस्कृत सबसे अधिक सहायक हुई। उपयुक्त व्यंजन-माला में स्पर्श-व्यंजन (stops) ग्रौर उनके महाप्राएग रूपों (aspirates) ही प्रमुख हैं। स्रकेले सु के सिवाय इस भाषा में ऊष्म व्यंजनों (spirants) का सर्वथा स्रभाव है स्रीर यह स् भी सघोषों (voiced) के सम्पर्क से ज् (z) में परिवर्तित हो जाता था। कुछ विद्वानों का मत है कि स्राद्य भारत-यूरोपीय में एक प्रकार के जूँ (ž) के साथ-साथ कुछ ग्रौर उल्लेखनीय ऊष्म ध्वनियाँ भी थीं, जैसे ख(X),  $\eta(Y)$ , थ $(\theta)$ , द $(\delta)$ ; परन्तु यह मत सामान्यतः मान्य नहीं हम्रा। म्राद्य भारत-यूरोपीय में कोई म्रलग ह् (h) ध्वनि नहीं थी। इस प्रकार म्राद्य भारत-यूरोपीय में स्पर्श तथा महाप्राण ध्वनियों का निश्चित रूप से प्राधान्य था और इस भाषा में सेमेटिक (Semetic) वर्ग की भाषाओं की कुछ विशिष्ट ध्वितयों, जैसे हु तथा यु (ग्ररबी के 'हा' ग्रीर 'ऐन'), ग्ररबी का 'हम्जा' तथा त्व्, द्व्, स्व्, द्व्, ज्व्, का सर्वथा श्रभाव था। स्वरों के समान उपर्युक्त व्यंजन-प्रगाली भी भारत-यूरोपीय भाषाग्रों के व्यंजनों की व्याख्या करने में पूर्णतः समर्थं थी।

भारत यूरोपीय भाषा के रूप-तत्त्व का जैसा पुनर्गठन किया गया, उसमें उसकी संज्ञा-शब्दों की रूप-प्रणाली वैदिक भाषा के साथ, इस भाषा में बाद के कुछ नवीन परिवर्तन-परिवर्द्धनों की छूट देते हुए, साधारणतः मेल खाती है। परन्तु कियाओं के रूपों में विभिन्न प्राचीन भारत-यूरोपीय भाषाओं की तुलना से यह प्रतीत हुआ कि आद्य भारत-यूरोपीय की स्थित वैदिक, ग्रीक-जैसी प्राचीनतम भारत-यूरोपीय भाषाओं से सवंथा भिन्न थी। आद्य भारत-यूरोपीय का किया-रूप प्रणाली का बहुत-कुछ आभास भारत-यूरोपीय की स्लाव (Slav) शाखा से मिला और आज के भाषाशास्त्रियों के प्रविधित ज्ञान और सूक्ष्मग्राहिणी कल्पना के सहारे आद्य भारत-यूरोपीय के लिए बड़ी सफलतापूर्वक एक ऐसी अनुमानाश्रयी किया-रूप-प्रणाली की कल्पना कर ली गई है, जिससे प्राचीन भारत-यूरोपीय भाषाओं की किया-रूप-प्रणाली का विकास पूर्णतः बोध-गम्य रूप से दिखाया जा सकता है।

इस प्रकार ग्राद्य भारत-यूरोपीय की ध्विनयों ग्रौर शब्द-रूप-प्रगाली की स्थापना उन्नीसवीं स्रौर बीसवीं शती के भाषाशास्त्र की गौरवपूर्ण उपलब्धि है। यह उपलब्धि प्राचीन भाषाग्रों की दृढ़ भित्ति पर ग्राधारित थी ग्रौर ग्राधुनिक विज्ञान की सतर्कता ने इसमें कोई भी छिद्र न रहने दिया था। परन्तु बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में, एशिया माइनर से प्राप्त ईस्वी-पूर्व द्वितीय सहस्राब्द पुराने कुछ लेखों में एक नई भारत-यूरोपीय भाषा हित्ती (Hittite) के प्रकाश में म्राने के साथ-साथ कुछ नये तथ्य सामने ग्राये । इस प्राचीन भाषा के ग्रस्तित्व का पता सन् १६०२ में ही लग चुका था, जबिक जे० ए० क्नुत्जोन (J. A. Knudtzon) ने मिस्र के तेल-ऐल-ग्रमर्ना (Tell-El-Amarna) नामक स्थान में प्राचीन मिस्र के बादशाहों के प्राचीन-ग्रन्थ-रक्षागार (Archives) से प्राप्त दो पत्रों की भाषा के भारत-यूरोपीय स्वरूप को लक्ष्य किया। इनमें से एक पत्र मिस्र के सम्राट् स्रामेनहेतेप तृतीय (Amenhetep III) द्वारा एशिया माइनर में ग्रर-जवा (Arzawa) के शासक को लिखा गया था (देखिए, J. A. Knudtzon-Die Zwei Arzawa-Briefe; die ältesren Urkunden in indogermanischer Sprache; एस० बुगे (S. Bugge) तथा ए० तोर्प (A. Torp) की टिप्पिंग्यों सिंहत; लीपिजिंग, १६०२)। १६०७ ई० में ह्युगो विन्वलेर (Hugo Winckler) ने स्रकारा (Ankara) से ६० मील पूर्व की स्रोर बोगाजकोइ (Boghaz köi) नामक एक तुर्की गाँव में, जो हातुसास (Hatusas) की प्राचीन हित्ती राजधानी था, मिट्टी की मुहरों पर कीलाक्षरों में खुदा हुम्रा एक पूरा साहित्य ही खोज निकाला । विन्क्लेर ने "शाही ग्रन्थागार का काफ़ी हिस्सा,

जिसमें कई हजार मिट्टी की मृहरें और मृहरों के हिस्से शामिल थे," प्राप्त कर लिया। इस सामग्री में कानन, राजनीति, धर्म और कर्मकाण्ड, इतिहास, चिकित्सा-शास्त्र, व्यक्तिगत पत्र और घडदौड के लिए घोडों की शिक्षा इत्यादि अनेक विषयों का साहित्य था और इससे विद्वानों के सामने अमृल्य सामग्री का ग्रम्बार लग गया। एडवर्ड मेयर (Edward Meyer) को इस सामग्री के एक पाठ में वैदिक देवताम्रों-मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्यों के नाम मिले। परन्त् १६१३ ई० में ह्या गो विन्क्लेर का देहान्त हो गया और यद्यपि इस सामग्री में हित्ती के साथ-साथ सेमेटिक भाषा-परिवार की असीरी-बैबीलोनीय (Assirio-Babylonian) भाषा में प्राप्त पाठों तथा हित्ती वर्णमाला की प्रकृति के परि-ज्ञान के सहारे ग्रसीरी भाषा के विशेषज्ञ पाठों का ग्रर्थ लगा सके, परन्तू हित्ती भाषां के भारत-यरोपीय स्वरूप को पूर्णतः प्रकाशित करने का श्रेय सन १९१६ में चेकोस्लोवाक विद्वान बेदरिख रोजनी (Bedrich Hrozny) को ही प्राप्त हम्मा (देखिए रोजनी का निबन्ध 'Die Sprache der Hethiter, ihr Bau und ihre Zugehörigkeit zum indogermanischen Sprachstamin; ein Entzifferungsversuch; लाइपजिंग, १६१७) । इसके बाद ही नार्वे-देशीय विद्वान सी. जे ऐसा मार्सत्रान्देर (C. J. S. Marstrander) की पूस्तक Caractére indo-européen de la tangue hittite, १९१ ई० में क्रिस्त-यानिया, ग्रोस्लो (Christiania, Oslo) से प्रकाशित हुई ग्रीर १९२२ ई० में योहान्तेस फ्रेडरिख (Johannes Friedrich) ने जर्मन ग्रोरियंटल सोसाइटी के जर्नल में हित्ती भाषा का पूर्ण विवर्ण प्रस्तुत किया (देखिए, ZDMG, लाइप-जिंग १६२२ नई सीरीज, जिल्द १, भाग २, पृ० १५३-१७३ में 'Die Hethitische Sprache' शीर्षक निबन्ध) । इनके स्रतिरिक्त स्रन्य विद्वानों ने भी हिती भाषा को स्पष्ट करने में योग दिया और हित्ती भाषा का अध्ययन संयुक्त राज्य अमेरिका में भी शुरू हो गया, जहाँ अमेरिकी विद्वानों ने भाषा-शास्त्र के इस क्षेत्र में प्रमुख भाग लिया है। प्रोफ़ेसर ऐडगर एच० स्टरटेवेन्ट (Prof. Edgar H. Sturtenant) की प्रतक 'Comparative Grammar of Hittite' (१६३३), लिग्विस्टिक सोसाइटी ग्राव् ग्रमेरिका, पेन्सिल्वानिया विश्वविद्यालय, फ़िलाडेलफ़िया) इस क्षेत्र में ग्रन्य कृतियों के ग्रलावा सर्वा-धिक बहुमूल्य अमेरिकी अवदानों में से है। गत बीस वर्षों में हित्ती भाषा के ग्रध्ययन ने भारत-यूरोपीय गवेषणाग्रों में ग्रग्न स्थान ग्रहण कर लिया है भीर अब यह अध्ययन अपने इतिहास के दूसरे चरएा में पहुँच गया है, जबकि स्टर-टेवेन्ट तथा अन्य विद्वानों ने इस भाषा का अन्य भारत-युरोपीय भाषाओं के

चलता, जो न तो भारतीय-ग्रार्य भाषा के ही हैं ग्रौर न विशिष्ट रूप से विदेशी ही, परन्तु जिनका हम ग्रपने ज्ञान की वर्तमान स्थिति में किसी भारतीय-ग्रार्ये-तर भाषा-परिवार से भी सम्बन्ध नहीं जोड़ पाते।

भारतीय-श्रायं भाषा की समस्त शब्द-राशि उपर्युक्त पाँच वर्गों में श्रन्त-भूत हो जाती है। इसमें जो लोक-तत्त्व या वस्तुत: स्वदेशी तत्त्व है, वह वर्ग १ के श्रन्तर्गत है श्रौर विद्वत्समाज द्वारा प्रयुक्त स्वदेशी तत्त्व वर्ग २ में रखे गए शब्दों से बना है; वर्ग ३,४ श्रौर ५ के शब्द स्वदेशी या विदेशी विजातीय भाषाश्रों से श्राये हैं।

जब द्यार्थभाषी लोग पंजाब में बस गए ग्रीर यहाँ उन्होंने ग्रपना प्रभाव जमा लिया, तब से उत्तर भारत में ग्रार्थेतर जनता द्वारा ग्रार्थभाषा को ग्रपनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई ग्रीर ईसा-पूर्व प्रथम सहस्राब्द के पूर्वार्थ में जब गंगा के मैदान में बाह्मए-धर्म तथा संस्कृति पूर्णंतः प्रतिष्ठित हो चुकी, तब तो यह प्रक्रिया तीन्न गित से चलने लगी। यह प्रक्रिया ग्राज तक चलती ग्रा रही है, जिसके फलस्वरूप उत्तर-भारत में ग्रार्थेतर भाषा-भाषी जनता के बचे-खुचे ग्रंश धीरे-धीरे ग्रार्थभाषा ग्रपनाते जा रहे हैं, जिसका ग्रपरिहार्य परिएाम यह हुग्रा है कि ग्रार्थेतर भाषाग्रों के सभी रूप ग्रिधिक एक शताब्दी के ग्रन्दर विलुप्त होते जा रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति में, ग्रार्थेतर भाषाग्रों के कुछ शब्दों तथा बोलने के ढंगों का ग्रार्थभाषा में, प्रत्यक्ष नहीं तो ग्रप्रत्यक्ष रूप से ही सही, प्रवेश पा जाना सर्वथा स्वाभाविक बात है। प्राचीन तथा मध्यभारतीय-ग्रार्थ भाषा में ग्रीर नव्य भारतीय-ग्रार्थ भाषा में शामिल हुए ग्रार्थेतर भाषीय तत्त्वों का प्रवेश इसी प्रकार हुग्रा है।

भारत में विजेता अथवा प्रवासी के रूप में आकर बस जानेवाले विदेशी भाषा-भाषी लोगों के सम्पर्क से—जो सम्पर्क ग्रिधकांश में सांस्कृतिक आदान-प्रदान का कारण बना—भारतीय भाषाश्रों में अनेक विदेशी शब्दों ने प्रवेश पाया।

यदि कोई विदेशी शब्द वस्तुतः किसी अभाव की पूर्ति करता है, तो वह एक बार ग्रहण कर लिये जाने पर, भाषा का स्वाभाविक अंग वन जाता है। यदि दो भिन्न भाषाओं के बोलनेवाले लोग एक-दूसरे के आस-पास रहते हों और इस स्थिति से उनमें परस्पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान प्रारम्भ हो जाए, तो एक भाषा के बोलनेवाले पड़ोस की दूसरी भाषा के विशिष्ट शब्दों से परिचित हो ही जाते हैं। विभिन्न भाषाओं के पारस्परिक प्रभाव की इस प्रारम्भिक स्थिति में, जबिक इन भाषाओं के बोलनेवाले अपनी ही भाषा का उपयोग

कारसी 'मुहर', जो बंगला में 'मोहर' हो गया है।

इस प्रकार के सामासिक पदों के अन्तर्गत ऐसे पद भी पर्याप्त संख्या में हैं, जो फ़ारसी तथा स्वदेशी तत्त्वों से बने हैं। यहाँ बंगला से कुछ और ऐसे उदाहरण दिये जाते हैं (हिन्दुस्थानी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में इन समस्त-पदों की बराबरी के अथवा इनके सदृश या कभी-कभी हू-ब-हू यही पद निश्चित रूप से मिलेंगे)।

> श्राज्ञा-सोटा 'गदा' = फ़ारसी-ग्रदबी 'श्रसा' + भारतीय 'सोटा'। खेल-तामाज्ञा = भारतीय 'खेल' + फ़ारसी 'तमाजा'। शाक-सब्जी = भारतीय (संस्कृत) 'शाक' + फ़ारसी 'सब्जी'। लाज-शरम या लज्जा-शरम = भारतीय 'लाज' (प्राकृत) श्रीर 'लज्जा'

(संस्कृत) + फ़ारसी 'शर्म'; दोनों का ग्रर्थ एक ही है।

धन-दौलत = भारतीय + फ़ारसी (फ़ारसी-श्ररबी)।

जन्तु-जानोग्रार 'पशु'=भारतीय (संस्कृत) + फ़ारसी 'जानवर'। राजा-बादशा=भारतीय 'राजा'+फ़ारसी 'बादशाह'<पादिशाह।

लोक-लस्कर 'अनुगामियों अथवा अनुचरों का दल' भारतीय लोक

'व्यक्ति या व्यक्ति-समूह' — फ़ारसी लश्कर 'सेना या दल'।

हाट-बाजार = भारतीय 'हाट' + फ़ारसी बाजार।

भण्डा-निशान = भारतीय 'भण्डा' + फ़ारसी 'निशान'।

हाडी-मुर्दाफ़राश 'भंगी स्रौर मुर्दघाट के स्रनुचर' = भारतीय हाडी 'भंगियों की एक छोटी जात' | फ़ारसी मुर्दफ़रींश 'मुर्दा ढोने वाला'।

लेप-काँथा 'तिकिये का खोल' = लेप < फ़ारसी लिहाफ 'तिकिया' + बंगला काँथा, संस्कृत कन्था 'पुराने कपड़ों से बनाया हुग्रा खोल'।

श्रादाय-उसूल 'ऋगाया किराये की वसूली' = संस्कृत श्रादाय + फ़ारसी-झरबी वसूल।

काराज-पत्र = फ़ारसी काराज + संस्कृत पत्र ।

गोमास्ता-कर्मचारी 'एजेंट श्रौर क्लर्क' = क्रारसी गुमाइतः + संस्कृत कर्मचारी।

निरोह-बेचारा 'सीधा-सरल' = संस्कृत निरोह + फ़ारसी बेचारः।

श्रति स्पष्ट विदेशी तत्त्व-युक्त उपर्युक्त श्रनुवादात्मक-समासों के श्रति-रिक्त कुछ ऐसे भी सामासिक पद हैं, जिनके दोनों श्रंग स्वदेशी हैं, जैसे:

पाहाड़-पर्बत — बंगला 'पाहाड़' (इसकी उत्पत्ति अनिश्चित है; इसकी नव्य भारतीय-आर्य भाषा के प्रारम्भ-कालीन 'पाहन' — संस्कृत पाषाए। से मिलाया गया है) + संस्कृत पर्वत ।

घर-बाड़ो — 'मकान, मकान ग्रौर बगीचा, मकान ग्रौर जमीन, घरवार'— घर — बाड़ो (गृह — वाटिका < वृत — )।

> गाछ-पाला='पेड़-पौधे'—गाछ<ग=छ +पाला<पल्लव । हाँड़ी-कूँड़ी='बर्तन-भाँडे, सामान'—भाण्ड + कुण्ड ।

इनमें से कुछ 'द्वन्द्व-समास' की सीमा-रेखा पर स्थित हैं और अन्तर्भाव (inclusive idea) प्रकट करते हैं; जैसे—कापड़-चोपड़ 'कपड़े और टोकरियाँ, वस्त्र'; कापड़≪कर्षट—'चिथड़े, कपड़े' + चोपड़, मिलाइए—चुपड़ी, चोपड़ी = 'टोकरी'। सम्भवतः प्रारम्भ में इसमें द्वन्द्व-समास का अस्पष्ट भाव था, परन्तु अनेक उदाहरणों में दोनों शब्द पर्यायवाची होते हुए एक-दूसरे की व्याख्या करते हैं, जैसे—'बाक्स-पेंटरा' में; 'बाक्स-पेंटरा' = बक्से और पिटारे'—ग्रंग्रेजी box (सौ वर्ष पहले इसका उच्चारणा बाक्स bāks था) + बंगला—पेंटरा, पेंडा≪पेटक-, पिटक-।

कुछ बंगला शब्दों में 'देशी' तत्त्व स्पष्ट हैं, जैसे—वंगला—'पोला-पान' = 'बच्चे' (पूर्व बंगाल की बोली में); इसमें 'पोला≪संस्कृत—'पोत-ल' ग्रौर 'पान' एक ग्रॉस्ट्रिक शब्द जान पड़ता है, जो सन्थाली (कोल) में होपोन (ho`po`n) के रूप में मिलता है; पान इस संथाली शब्द का सरलीकृत रूप है। इसी प्रकार बंगला—'छेले-पिले' ('छेले-पुले' रूप भी मिलता है), जिसका ग्रथं 'बच्चे, सन्तति' है, पुराने 'छालिया-पिला' से व्युत्पन्न है, जिसमें छालिया < छावालिया = प्राचीन भारतीय ग्रायं शाब- ┼ -ग्राल ┼ इक-┼-ग्राक ग्रौर पिला शब्द, जो उड़िया में भी इसी रूप में मिलता है, द्रविड़ भाषा का ग्रनुमान किया गया है (मिलाइए, तिमल पिल्लइ = 'बच्चा, बेटा'।

इस प्रकार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों में हमें बहुभाषीय तत्त्वों के सम्मिश्रण के प्रमाण मिलते हैं। छेले-पिले, चा-खड़ो, पाउ-इटी, राजा-बादशा आदि शब्दों के अध्ययन से—जो शब्द अपना सामासिक रूप थोड़ा-बहुत सुरक्षित रखते हुए एक अकेला अर्थ द्योतित करते हैं—हम देख सकते हैं कि कैसे विभिन्न तत्त्वों ने नव्य भारतीय-आर्य भाषा के निर्माण में योग दिया है। उपर्युक्त उदाहरणों में हम स्वदेशी आकृत तथा संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ-साथ देशी या स्वदेशी आर्येतर-भाषीय और विदेशी—फ़ारसी-अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि के—शब्द पाते हैं। इन शब्दों से हमें भारतवासियों में नव्य भारतीय-आर्य भाषा-काल में 'बहुभाषिता' (Polyglottism), अर्थात् देश में एक साथ अनेक भाषाओं का प्रचलन तथा बहुसंख्यक जनता का अपनी निज

की भाषा के ब्रलावा किसी ब्रन्य भाषा से थोड़ा-बहुत परिचय, के पुष्कल प्रमाण ीमल जाते हैं।

यह खोज यदि मध्य भारतीय-प्रार्य तथा प्राचीन भारतीय-प्रार्य प्राकृतों तथा संस्कृत की शब्द-राशि की ग्रोर बढ़ाई जाए, तो वहाँ भी हमें यही स्थिति दिखाई देगी। ग्रव हमारे हाथ प्राकृत तथा संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द लग गए हैं, जो स्पष्ट दिखा देते हैं कि कैसे ग्राज से १५०० या २००० ग्रथवा २५०० वर्ष पहले के भारत में केवल भारतीय-प्रार्य भाषाएँ ही प्रचिलत न थीं, ग्रपितु ग्रायं-तर तथा विदेशी भाषाएँ भी, जो बहुत सजीव भाषाएँ थीं ग्रीर जिनकी भारतिय-ग्रार्य भाषा पर उल्लेखनीय प्रतिक्रिया हुई थी, यहाँ बोली जाती थीं। यहाँ हम संस्कृत तथा प्राकृत के ऐसे कुछ शब्दों का ग्रध्ययन प्रस्तुत करेंगे, जो वस्तुतः 'ग्रनुवादात्मक-समास' हैं।

- (१) संस्कृत—कार्षा-प्रगा=पाली कहापण, प्राकृत कहावरण, बंगला काहन = 'एक प्रकार का तोल, एक कार्षा के वजन का सिक्का'। यह शब्द के दो घटक हैं, कार्षा और परगः; इनमें से कार्षा का मूल कर्ष 'एक तोल' है। कर्ष शब्द हलामनीषिय (Achaemenian) फ़ारस से आया होगा; भारत की भौतिक सभ्यता पर फ़ारस का प्रभाव अब पूर्णातः स्वीकार किया जा रहा है। पण शब्द के बारे में डॉ॰ प्रबोधचन्द्र बागची ने दिखा दिया है कि यह गर्गान-वाचक शब्द मूलतः ऑस्ट्रिक (कोल) है (इसका वास्तविक अर्थ 'चार' है और यह कोल भाषा के शब्द उपुन, पुन = 'चार' से सम्बन्धित है। इस कार्षा-परग के रूप में हमारे सामने एक व्याख्यात्मक समास है, जो प्राचीन फ़ारसी कर्श और एक ऑस्ट्रिक शब्द के आर्य-रूप परग के संयोग से बना है।
- (२) शालि-होत्र संस्कृत का एक ऐसा ही अन्य ध्यान देने योग्य शब्द है। यह 'घोड़े के लिए एक किंदिवपूर्ण नाम' (मोनियर-विलियम्स) है और इसकी शास्त्रीय व्याख्या इस प्रकार की गई है कि शालि 'घान' का होत्र 'आहार' प्राप्त करने के कारण घोड़े को 'शालि-होत्र' कहा जाता है। शालि-होत्र एक ऋषि का नाम भी है, जिसने पशु-चिकित्साशास्त्र पर एक ग्रन्थ बनाया है। संस्कृत में ग्रश्व-चिकित्सक को भी 'शालि-होत्रिन्' कहते हैं। इस अर्थ में यह शब्द ग्रभी तक भारतीय सेना में प्रचलित है; घुड़सवार रिसाले के पशु-चिकित्सक को 'सोलुत्री' कहा जाता है। हिन्दुस्थानी में इस शब्द का रूप सरोतरी या सलोतरी है।

शालि-होत्र शब्द दो विभिन्न भाषात्रों से प्राप्त दो पर्यायवाची शब्दों से बना सामासिक-पद प्रतीत होता है। संस्कृत के सामान्यतः प्रचलित शब्द शालि

व्यान' को, जिसकी व्यत्पत्ति स्पष्ट प्रतीत होती है, छोड दें तो शालि-होत्र का आलि शब्द असन्दिग्ध रूप से वही प्रतीत होता है जो शालि-वाहन नाम में है: ग्रौर जे॰ प्रजिल्स्की (J. Przyluski) ने (रायल एशियाटिक सोसाइटी, लन्दन के जर्नल, १६२६ ई०, पृ० २७३ टिप्पणी में) दिखा दिया है कि यह घोड़े का वाचक प्राचीन कोल (ग्रॉस्टिक) शब्द-मात्र है (जो सन्थाली में सद-ग्रोम रूप में मिलता है)। प्राचीन भारत की बोलचाल की भाषा में घोडे के ग्रर्थ में साद, सादि-जैसे किसी शब्द का प्रचलन संस्कृत के साद '(घोडे पर) बैठा हुआ, सवार' शब्द से, जो सादि, सादित रूप में भी मिलता है (मिलाइए, अश्व-सादि 'घुड्सवार'), प्रमाशित है। इस शब्द का सम्बन्ध असन्दिग्ध रूप से शालि-वाहन ग्रीर सात-वाहन से तथा शालि-होत्र से जोडना चाहिए । इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि शालि का अर्थ है 'घोडा' और यह मूलत: आंस्ट्रिक शब्द है; और होत्र शब्द का भी यही अर्थ प्रतीत होता है और सम्भवतः हम इस शब्द का सम्बन्ध व्रविड़ों से जोड सकते हैं। घोडे के लिए भारत-यूरोपीय शब्द \*ऍक्वों स (ekwos) संस्कृत में 'ग्राइव:' रूप में विद्यमान है। बाद में ग्रानिश्चित स्रोत से प्राप्त शब्द 'घोट' ने इसका स्थान ले लिया। दर्दीय क्षेत्र की एक-दो बोलियों तथा किन्हीं बिरले शब्दों (जैसे, बंगला 'ग्राश-गन्द' सं० ग्रहव-गन्धा 'एक पौधे का नाम') को छोड़कर, भारत की भाषास्रों में स्रश्व शब्द बच नहीं भाया और भारतीय-स्रार्य तथा द्रविड भाषास्रों में घोडे के लिए 'घोट' शब्द \*घोत्र तथा इससे व्युत्पन्न शब्द प्रचलित हैं । स्वयं संस्कृत रूप 'घोट' भी प्राचीन रूप या \*घुत्र का, जिसका हम सीधे-साधे द्रविड भाषाग्रों के ग्रश्ववाची शब्दों (तिमल-कुतिरइ, कन्तड़-कुतुरे, तेलुगु-गुरं-म्<गुत्र-मु) से सम्बन्ध बैठा सकते हैं।

स्वयं \*घुत्र — घोट — कुतिरइ शब्द का मूल स्रोत सन्दिग्घ है, परन्तु यह एक बहुत ही पुराना शब्द है और निकट-पूर्व (Near East) में विस्तृत रूप से प्रचलित है। प्राचीन मिस्र में घोड़े के लिए, जो वहाँ निश्चित तौर पर एशिया से (एशिया माइनर या मैसोपोटामिया से) पहुंचा था, ह्त्र् htr शब्द प्रचलित था, जो \*घुत्र का एक दूसरा रूप प्रतीत होता है। ग्रविचीन ग्रीक में गर्धे का नाम गाँदांइरों स् gadairos तथा खच्चर के लिए तुर्की शब्द हत्यर् hatyr का सम्बन्ध \*घुत्र-हत्र् ghutra-htr से जान पड़ता है। फिलहाल हम काम-चलाऊ तौर पर इस शब्द को भारत के बाहर का (एशियाटिक ग्रथित् एशिया माइनर ग्रीर एजियन प्रदेश का) ग्रायेंतर-भाषीय मान लेते हैं, जो सम्भवतः द्रिवड़ों के साथ भारत ग्राया; यह भी हो सकता है कि यह ग्रसली द्रिवड़ शब्द

हो, क्योंिक द्रविड़ों के मूलतः भूमध्य-सागरीय (लाइसियन, कीटन) जन होते की सम्भावना होने पर भी हमें ध्यान देना है। शालि-होत्र के दूसरे घटक होत्र में भी घोट का कोई प्राचीन रूप सुरक्षित जान पड़ता है। इस प्रकार शालि-होत्र पद घोड़े के पर्यायवाची के रूप में एक ग्रॉस्ट्रिक मद्रविड़ अनुवादात्मक समास है और अध्व-सादि एक ग्रायं + ग्रॉस्ट्रिक अनुवादात्मक समास है।

(३) परवर्ती संस्कृत-साहित्य में पाल-काप्य ऋषि का नाम हस्ति-शिक्षा के ग्राचार्य के रूप में मिलता है। उसके सम्बन्ध में क्छ कथाएँ मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि वह हाथियों के बीच रहता था। पाल-काप्य नाम की व्याख्या यह की जाती है कि इसमें पाल व्यक्तिगत नाम है और काप्य, जो स्पष्टतः किप का विकारी रूप है, गोत्र का नाम है; किंप का ग्रर्थ संस्कृत में सामान्यतः 'बन्दर' होता है। परन्तू पाल-काप्य एक अनुवादात्मक-समास प्रतीत होता है ग्रौर इसकी रचना ठीक शालि-होत्र के समान हुई जान पड़ती है। पाल-काप्य दो विभिन्न भाषात्रों के हस्ति-वाची दो शब्दों का समास-मात्र है ग्रीर जैसा व्यक्तिगत नामवाची शालि-होत्र पद के बारे में हुआ, यह सामासिक पद पाल-काप्य भी हस्ति-शिक्षा एवं संवर्धन का ग्राचार्य माने जानेवाले ऋषि का नाम पड़ गया। ये इस बात के उदाहरए। हैं कि कैसे एक सामान्य नाम के आधार पर एक व्यक्तित्व की कल्पना कर ली जाती है—पाल-काप्य ग्रौर शालि-होत्र दोनों ही इसके निदर्शक हैं। पाल-काप्य के प्रथम ग्रवयव 'पाल' का द्रविड्-भाषा में, जहाँ यह शब्द विविध रूपों में मिलता है, 'हाथी' ग्रौर 'हाथीदाँत' ग्रर्थ होता है (इसका विस्तृत विवेचन जे॰ प्रलुस्की ने Journal Asiatique, १६२५ ई०, पु॰ ४६-५७ पर प्रकाशित अपने Notes Indiennes में तथा प्रबोधचन्द्र बागची ने Indian Historical Quarterly, १९३३ ई०, प्०२५८ टिप्पग्गी में किया है) । इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने की बात है कि पाल-काप्य का दूसरा नाम करेख-भू प्रर्थात् 'हथिनी में उत्पन्न' भी मिनता है, जिससे प्रकट होता है कि इस नाम का हाथियों से भी कुछ सम्बन्ध है। दूसरे अवयव काप्य पर प्रबोधचन्द्र बागची ने (ऊपर उद्धृत, पृ० २६१ पर) विचार किया है श्रौर यह स्पष्ट कर दिया है कि किप शब्द का अर्थ 'हाथी' भी होता था या कम-से-कम किप शब्द के पर्यायवाची के रूप में भी प्रयुक्त होता था। बागची ने गज पिप्पली 'एक पौधे का नाम' के पर्यायवाची के रूप में करि-पिप्पली, इभ-करा, कपि-वल्लो तथा कपिल्लिका शब्द उद्घृत किये हैं, जिनमें स्पष्टतः गज, करि, इभ, किप, शब्दों का एक ही अर्थ है। एक सामान्य भारतीय फल का नाम है 'कपित्थ' (मिलाइए, ग्रह्बत्थ 'पीपल का पेड़')। यह फल हाथियों को

बहुत प्रिय है और संस्कृत में एक कहावत है "गज-भुवत-कपित्थ-वत्" (अर्थात् 'हाथी के खाए कपित्थ के समान'—कहा जाता है कि जब हाथी कपित्थ का फल निगल लेता है, तो उसके पेट में इसका सख्त खोल तो ज्यों-का-त्यों वना रहता है, परन्तु उसके अन्दर की गिरी हाथी के पेट में निकल आती है और खाली खोल बाहर निकल जाता है)। क्या कपित्थ शब्द में भी कपि का ग्रर्थ 'हाथी' नहीं हो सकता ? किप शब्द का 'हाथी' ग्रर्थ इस बात से भी पुष्ट होता है कि किन्हीं सन्निकट पूर्व की भाषात्रों में, हिब्रु में तथा प्राचीन मिस्र की भाषा में किप के सद्श एक शब्द का अर्थ हाथी होता है; जैसे — हाथीदाँत के लिए हिब्रू में शेन-हिब्बम् šen-habbim शब्द है, जिसमें शेन का ग्रर्थ है 'दाँत' ग्रौर स्पष्ट है कि हिब्बम् (बहुवचन) का अर्थ 'हाथी' होगा; हिब्बम् का प्रातिपदिक रूप होगा हब्ब् habb। प्राचीन मिस्री में हाथी के लिए हुब् (ग्रर्थात् हब्) शब्द है। इन हिन्नू और मिस्री शब्दों हब्ब, हब की तुलना किप से करने की इच्छा होती है; कपि = हब का मूल ग्रज्ञात है। सम्भवत: यह ऐसा ही शब्द है जैसे \*घुत्र—कुतिरइ — ह त्र् — गाँदाँ इरोस — कत्यर । मेरा विचार है कि पाल-काप्य पद के रूप में एक द्रविड़ तथा भारत से बाहर की किसी आर्येतर भाषा के शब्दों से बना श्रनुवादात्मक-समास देखना कोई तर्क-शून्य श्रौर साहसिकता-पूर्ण अनुमान न समभा जाना चाहिए।

(४) गोपथ-ब्राह्मण में जनमेजय के समसामयिक दन्तवाल-धौम्न नामक एक ऋषि का उल्लेख हुम्रा है। यह नाम जैमिनीय ब्राह्मण में जनक विदेह के समसामयिक के रूप में उल्लिखित दन्ताल धौम्य से भिन्न है (इन नामों के प्रति मेरा ध्यान म्राकिषत करने के लिए मैं डॉ० हेमचन्द्र रायचौधुरी का कृतज्ञ हूँ)। धौम्न तो अपत्यार्थक शब्द है, परन्तु व्यक्तिगत नाम दन्तवाल का क्या अर्थ है ? क्या यह दन्त-पाल का दूसरा रूप तो नहीं है ? दूसरे नाम दन्ताल का म्र्य है लम्बे या बड़े दाँतोंवाला, परन्तु सम्बन्ध-वाची प्रत्यय—आल,—वाल,—पाल बहुत बाद के हैं भौर भारतीय म्राय-भाषा के इतिहास में भ्रपभंश-काल से पहले नहीं मिलते। मेरा सुभाव है कि यह पद दन्त-वाल वस्तुतः दन्त-पाल के लिए है भौर एक म्राय-द्रविड पर्यायवाची समास है, जिसका अर्थ पहले 'हाथीदाँत' या ग्रौर तब 'हाथी' हुम्रा। इस प्रसंग में एक ही नगर के पर्यायवाची नामों दन्त-पुर—पालोउरा Paloura तथा बालेम्रोकोउरोस् Baleokouros (= विलिवयकुर Vilivayakura) भीर कोस्हापुर का, जिन पर कमशः सिलवाँ लेवी (Sylvain Lévi) तथा प्रबोधचन्द्र बागची ने विचार किया है, स्मरण किया जा सकता है (देखिए, प्रबोधचन्द्र बागची Indian Historical Quarterly १६३३ ई०

पृ० २५६ टिप्पर्गी में) ।

- (५) भारतीय इतिहास के शक-काल में हमें भारत में कुछ शक (तथा ग्रन्य इरानी) नामों एवं विशेषण पदों के प्रचलित होने के प्रमाण मिलते हैं। मुरुण्ड एक ऐसा ही शब्द है, जिसका शक भाषा में 'राजपुत्र' या 'राजा' अर्थ होता है। भारतीय शक लेखों में प्राप्त 'मुरुण्ड-स्वामिनी'-जैसा शब्द भी उसी प्रकार का द्विभाषीय शब्द है, जैसे शब्दों पर ऊपर विचार किया गया है।
- (६) इसी प्रकार के दिखाई देनेवाले अनेक शब्दों का उल्लेख किया जा सकता है, परन्तु इन शब्दों के प्रत्येक अवयव के मूल तथा सम्बन्ध की अभी खोज नहीं की गई है। प्राग्ज्योतिष के वैद्यदेव (ग्यारहवीं शती का उत्तरार्ध) के कमौली दान-पत्र में एक नदी का जउगल्ल नाम आया है। यह जउ दें जंतु 'लाक्षा, लाख' + गल्ल का समास है; गल्ल शब्द आधुनिक बंगला में गाला (='लाख') के रूप में मिलता है (जतु > जउ भी बंगला में मिलता है)। सम्भवतः 'गल्ल' का मूल अर्थ 'गलाया हुआ लाख' था, परन्तु यहाँ इन दो शब्दों का एक नाम में प्रयोग ऊपर दिये उदाहररोों के समान माना जा सकता है।
- (७) महावस्तु में हमें 'इक्षु-गण्ड' पद मिलता है, जो इक्षु (नव्य भार-तीय-ग्रार्य भाषाग्रों में ईख, ग्राउख, ग्राख, ऊख, ऊस < इक्षु, \* ग्रक्षु, \* उक्षु) ग्रौर गण्ड का समास है; गण्ड शब्द नव्य भारतीय-ग्रार्य भाषा (हिन्दुस्थानी) में गन्ना ग्रौर गंडेरी रूपों में मिलता है। क्या इस सामासिक पद के रूप में भी हमारे सामने प्राचीन भारत में प्रचलित दो भिन्न भाषाग्रों के समानार्थक शब्दों का समास है?
- (५) इसी प्रकार महावस्तु का गच्छ-पिण्ड, जिसका अर्थ 'वृक्ष' है, एक विचित्र समास है। गच्छ शब्द गाछ 'पेड़, पौधा' रूप में बंगला में (तथा अन्य सम्बन्धित पूर्व-भारतीय बोलियों में) मिलता है। मूलतः इसका अर्थ था 'आगे बढ़ना, गित', जो वृक्ष के बढ़ने का संकेत करता है; और पिण्ड का अर्थ है ढिर, अचल वस्तु'। प्रारम्भ में यह समास गच्छ-पिण्ड विवरणात्मक रहा होगा और एक पहेली के तौर पर प्रयुक्त हुआ होगा; गच्छ-पिण्ड अर्थात् 'गितशील पिंड'। परन्तु वृक्ष-जैसी सरल तथा दैनिक जीवन की अंगभूत वस्तु के लिए पहेली बुक्ताने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? हमें यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि पिण्ड से हिन्दुस्थानी का वृक्षवाची शब्द पेड़ या पेंड़ शब्द निकला है। इस पेड़ का वास्तविक उद्भव किस शब्द से हुआ? जो भी हो, नव्य भारतीय-आर्य-भाषा में गृहीत अर्थ को देखते हुए गच्छ-पिण्ड = 'वक्ष | वृक्ष' अर्थात् एक अनु-वादात्मक समास ही है।

- (६) ठीक गच्छ-पिण्ड तथा ऐसे ही अन्य शब्दों के समान है अपभ्रश का शब्द 'अच्छ-मल्लं = 'भालू', जिसमें अच्छ शब्द भारत-यूरोपीय है, जो संस्कृत में 'ऋक्ष' के रूप में मिलता है (हिन्दुस्थानी का 'रीछ' शब्द इसका निश्चित रूप से अर्थ-तत्सम है) ग्रीर भल्ल शब्द नव्य भारतीय-श्रार्थ-भाषा के भालू (हिन्दुस्थानी), भालुक, भाल्लुक (बंगला) का मूल-रूप है। भल्ल शब्द को प्राचीन भारतीय-ग्रायं भाषा के भद्र शब्द से व्यूत्पन्न बताया गया है; इस प्रकार अच्छ-भत्ल < ऋक्ष-भद्र; इस हिंह्ट से इसका अर्थ हुआ 'भला भालू', और यह किसी अभद्र वस्तु को भद्र रूप में प्रकट करने का ढंग हुआ। यह ग्रसम्भव भी नहीं है, क्योंकि लोगों में किसी दुष्ट पश का नाम न लेने की प्रवृत्ति है (नाम लेने से उस दुष्ट पशु के पास ग्रा जाने का भय माना जाता है); भल्ल अर्थात् 'विनीत, भला' का प्रयोग पहले इसी प्रवृत्ति के कारण् (Euphemistically) किया गया होगा और फिर यही अपने-आपमें उस पशु का वाचक हो गया, जैसे कि रूसी में भालू के लिए मेद-वेद med-ved='मध्-भक्षी' (= संस्कृत मधु-ग्रद्) शब्द है। परन्तु इस शब्द के सम्बन्ध में ग्रभी ग्रौर खोज होनी चाहिए कि क्या संस्कृत के भद्र शब्द के अतिरिक्त इसका किसी आर्येतर भाषा से तो सम्बन्ध नहीं है।
- (१०) इस प्रसंग में हम संस्कृत के कञ्चुल, कञ्चुलिका = 'चोली' की नुलना समानार्थक चोलिका से कर सकते हैं। इन शब्दों के प्रतिरूप ग्राज की बोलियों में भी मिलते हैं। इस शब्द का मूल ग्रथं 'स्तनों को ढकने का वस्त्र' रहा होगा (मिलाइए, चोलिका-पट्ट 'मध्य-भाग के लिए वस्त्र')। तब कञ्चुल, कञ्चुलिका = \*कन् | चोलिका प्रतीत होंगे, जिसमें \*कन् एक ग्रॉस्ट्रिक शब्द है, जो बंगला में 'कानि' = 'चिथड़ा' रूप में मिलता है; मिलाइए मलय कइन kain 'कपड़ा' ग्रौर चोल का सम्बन्ध ग्रनिश्चित व्युत्पत्तिवाले शब्द चेल Cela = 'कपड़ा' से जोड़ा जा सकता है।
- (११) महाराष्ट्र में हिन्दुयों की कायस्थ जाति, जो उत्तर-भारत तथा बंगाल में (कायथ रूप में) खूब फैली है, कायस्थ-प्रभु कही जाती है। सुभाया गया है (मेरे मित्र हरित कृष्ण देव ने इस ग्रोर मेरा ध्यान ग्राकित किया) कि कायस्थ शब्द, जो मुसलमानों के ग्रागमन से बहुत पहले से ही सरकारी दफ्तरों से सम्बन्धित लेखकों की जाति का वाचक रहा है, वस्तुतः प्राचीन इरानी शब्द 'ख्शायिय' (Χεσιναθίνα) = 'राजा' का, जो हखामनीषीय राजवंश के ग्रामिलेखों में मिलता है, प्रतिरूप है। यह शब्द भारत में ईसा पूर्व छठी शताब्दी में ग्राया ग्रौर यही शब्द ग्राधुनिक फ़ारसी शाहि, शाह का मूल है; मध्य

भार तीय-त्रायं भाषा में इस शब्द का तद्भव रूप होगा \*खयितथय, जो फिर बदल-कर कायतथ (नव्य भारतीय-ग्रायं में कायथ) बनेगा ग्रीर तब बड़ी सरलता से इसका संस्कृत-रूप बन जाएगा कायस्थ। राजा का वाचक शब्द ग्रागे चलकर केवल ग्रादरार्थंक शब्द रह गया, जैसे भारतीय ग्रायं शब्द 'महाराज' (जिसका बाद में पाचक ब्राह्मएग के लिए भी व्यवहार होने लगा) या हिन्दुस्थानी में शाह साहब (सूफी फ़कीर के प्रसंग में); इस प्रकार यह शब्द सरकारी लेखक या सचिव के लिए प्रयुक्त हुग्रा ग्रीर बाद में जातिवाचक बन गया। संस्कृत शब्द प्रभु का कायस्थ के बाद प्रयोग (यदि कायस्थ की उत्पत्ति ऊपर दिये सुफाव के ग्रानुसार प्राचीन फ़ारसी से मान ली जाए) भी मध्य भारतीय-ग्रायं भाषा-काल से व्यवहृत ग्रानुवादात्मक-समास का ही एक उदाहरएग होगा (='राजा या प्रमु + प्रमु')।

यद्यपि ऊपर जिन मध्य तथा प्राचीन भारतीय-म्रायं भाषा के शब्दों पर विचार किया गया है, उनमें निश्चित तथा सूप्रमाििगत उदाहरेंगों की संस्याः ग्रधिक नहीं है, फिर भी इन्हें इस ग्रनुमान का सहायक प्रमाण मान लेना न्याय-संगत होगा कि प्राचीन भारत में भाषा-सम्बन्धी संघर्ष ग्रीर समभौते चल रहे. थे। म्रार्येतर-बोलियाँ तब विद्यमान थीं म्रौर दो हजार वर्ष पूर्व तथा बाद में भी ये बहुत प्रबल थीं, यद्यपि भारतीय श्रायं-भाषा में निबद्ध ब्राह्मण, जैन श्रीर बौद्ध साहित्य में इनकी भ्रोर कोई ध्यान नहीं दिया गया । इन बोलियों के शब्द श्रौर नाम श्रायंभाषा में प्रवेश पा रहे थे श्रौर बाद में जब मूल श्रायेंतर-भाषाएँ लूप्त हो गईं, तो उनके व्यंजित अर्थं भी इधर-उधर छितरी किन्हीं अनुश्रुतियों के सिवाय अन्यत्र समाप्त हो गए । प्रवासी लोग यहाँ विदेशी भाषाएँ भी बोलते थे--ग्रीक, फ़ारसी तथा ग्रन्य ग्रनेक इरानी भाषाएँ सम्भवतः बहुसंख्यक वर्गी में प्रचलित थीं। इनके शब्द भी भारतीय-श्रार्य भाषा में स्थान पा रहे थे। निस्सन्देह ऐसे शब्दों की संख्या बोलचाल की भाषा में उसकी अपेक्षा कहीं अधिक रही होगी, जितनी कि आज संस्कृत तथा प्राकृत साहित्य के आधार पर मानी जा सकती है। वस्तुतः प्राचीन भारत में भी भाषाग्रों के सम्बन्ध में वही स्थिति थी, जैसी आज के भारत में है; अन्तर केवल यही है कि तब आर्येतर भाषाएँ ग्राज की श्रपेक्षा ग्रधिक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती थीं। ग्राज हम जिसे ग्रार्य-भारत कहते हैं, सम्भवतः तब इसके जनसाधाररा में त्रार्येतर भाषाएँ (द्रविद्र, भ्रॉस्ट्रिक) ग्रार्य भाषात्रों की ग्रपेक्षा कहीं ग्रधिक प्रचलित थीं । वस्तुतः दो हजार वर्ष पहले का तथा इससे भी प्राचीन भारत बहभाषिता (Polyglottism) का वैसा ही क्षेत्र बना हम्रा था, जैसाकि म्राज का भारत ।

### परिशिष्ट ३ भारतीय-रोमन वर्णमाला

हिन्दी (हिन्द्स्थानी) तथा ग्रन्य सभी प्राचीन ग्रौर ग्रवीचीन, ग्रार्थ तथर - श्रायेंतर भाषा श्रों को, भारतीय एवं फ़ारसी- श्ररबी लिपियों में निबद्ध सभी व्विनयों सिहत, किसी ग्रंग्रेज़ी ग्रखबार को छापने के लिए ग्रावश्यक साधारए रोमन (Roman) ग्रक्षरों के द्वारा छाप लेना सम्भव होगा। (इस प्रश्न पर कल-कत्ता विश्वविद्यालय के Journal of the Department of Letters में प्रका-शित मेरे निबन्ध A Roman Alphabet for India (भारत के लिए रोमन वर्णमाला) में पूर्णतः विचार किया गया है । भारी-भरकम टोपीवाले (capped) ग्रौर विन्द्वाले (dotted) ग्रक्षरों की ग्रावश्यकता कुछ चलन-क्षम सूचक-चिह्नों या निशानी-ए-म्रलामात (moveable indicators) के प्रयोग द्वारा पुरी की जा सकती है। इस प्रकार स्वरों की दीर्घता प्रकट करने के लिए 'कोलन' colon या दो (विसर्ग-जैसे) विन्दुग्रों (:) का उपयोग किया जा सकता है; मूर्धन्य वर्णं दाईं ग्रोर ऊपर को अर्ध-विराम का चिह्न ('') लगाकर प्रकट किये जा सकते हैं; तालव्य उच्चाररण स्वराघात के चिह्न (') से ग्रौर अनुनासिकता या तो सानुनासिक स्वर के पहले एक वक-रेखात्मक चिह्न, जिसे टिल्डी tilde कहते हैं (~) लगाकर, ग्रथवा इस प्रकार के स्वर के बाद इता-लीय (Italic) n जोड़कर प्रकट किये जा सकते हैं। अक्षर के ऊपरी भाग के बगल में एक विन्दु का प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। इस भारतीय रोमन वर्णमाला में कोई बडा (capital) ग्रक्षर न होगा; व्यक्तिवाचक नाम (या इससे बना विशेषण्) लिखने के लिए इसके वाचक शब्द से पहले \*तारा-चिह्न (asterisk mark) लगाया जारुगा। सामान्य से बड़े या मोटे ग्राकार के मुचक-चिह्न [: '-\ \* ] सरलतापूर्वक बनाये जा सकते हैं, जिनसे लिखने या छापने में किसी गलती या किसी चित्न के छूट जाने की शंका न रह जाए।

नागरी तथा फ़ारसी-ग्ररबी ग्रक्षरों के इस प्रस्तावित भारतीय-रोमन जिलिप के प्रतिरूप नीचे दिये जा रहे हैं। इस भारतीय रोमन लिपि में वर्णों का कम भारतीय लिपियों के विज्ञान-सम्मत कम के अनुसार रहेगा और इन भारतीय रोमन अक्षरों का नामकरण संस्कृत या हिन्दी-जैसा होगा। इस प्रकार 8 को ग कहा जाएगा (न कि अंग्रेज़ी की तरह जी), h को ह कहा जाएगा (न कि अंग्रेज़ी की तरह एइच) और प का नाम उ होगा (न कि अंग्रेज़ी की तरह एइच) और प का नाम उ होगा (न कि अंग्रेज़ी की तरह एूए)। [h] जैसे अक्षर को हिन्दुस्थानी में 'बिन्दुवाला ड' कहा जाएगा। इसी प्रकार [n'] को 'पाईवाला ज्र', [t', d', n'] को 'चोटीवाले ट, इ, एग' तथा महा-प्राग्त वर्गों को, जैसे ख (kha) को 'क पर ह (या प्राण), ढ़ (d'h) को 'चोटीवाले ड पर ह (या प्राण)' कहा जाएगा।

इस प्रणाली में भारतीय लिपि के प्रतिरूप निम्नलिखित होंगे:

क, ख, ग, घ, ङ=[k, kh, g, gh, n];

च, छ, ज, भ, ज = [c, ch, j, jh, n'];

ਟ, ਠ, ਫ, ਫ,  $\Psi = [t', t'h, d', d'h, n']$  ਫ਼, ਫ਼=[r', r'h];

त, थ, द, घ, न=[t, th, d, dh, n];

प, फ, ब, भ, म=[p, ph, b, bh, m];

य, र, ल, व=[y, r, l, w (v)];

श, ष, स, ह=[ś, s', s, h]

संस्कृत (वैदिक सहित) के विशिष्ट वर्गा :

ऋ, ऋ [r', r:], लृ [l']; ळ ळह [l, lh]=[l', l'h]; विसर्ग=[h:], अनुस्वार = [m:] ।

हिन्दी (ग्रौर संस्कृत) में क्योंकि ड, ज ग्रपने वर्गीय स्पर्शों ग्रौर महाप्राणों के ही पहले ग्राते ह इसिलए इन दोनों के स्थान पर केवल [n] लिख देने में सुविधा होगी ग्रौर इसके पूर्वगामी व्यंजन से इसका ध्वन्यात्मक गुण स्पष्ट हो जाएगा; इस प्रकार पङ्कः पंक [sanka], पठच पंच [panca] न कि [panka, panca]। यही बात मूर्धन्य गा के साथ भी, जो हिन्दी (हिन्दुस्थानी) के स्वाभाविक उच्चारण में पद-मध्य में नहीं है, वरन् संस्कृत के प्रभाव से पुन: प्रयुवत होने लगी है ग्रौर हिन्दी में इसका प्रयोग केवल संस्कृत

शब्दों तक सीमित है; इस प्रकार गण्डवाना = [gand'wa:na:], चण्डी = [cand'i:], परन्तु विवरग् = [vivaran'] । संस्कृत का व = [w या v] पढ के आदि में हिन्दी में ब हो जाता है (जैसे — विवाह > बियाह > ब्याह;; विश्वि > बीस); संस्कृत से गृहीत तत्सम शब्दों में भी यही बात है (जैसे — विचार = बिचार, विवेक = विवेक, देवी = देवी, वृद्धावन = बृद्धावन इत्यादि] । इसलिए हिन्दी के तद्भव शब्दों में ब [b] तथा संस्कृत-तत्सम शब्दों में व [w] या [v] का प्रयोग करना सम्भवतः सुविधाजनक होगा; और हिन्दी में पद के आदि में [v] का प्रयोग कर सकते हैं, और इस [v] का उच्चारण वैकल्पिक रूप से [b] किया जा सकता है; तथा पद मध्य और पदान्त में [w] को काम में ला सकते हैं।

फ़ारसी-ग्ररबी लिपि के लिए विशिष्ट भारतीय रोमन ग्रक्षर:

وس الله المجتاعة المبتاء الله المبتاء المبتا

कोल (मुंडा) भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियाँ—नियन्त्रित स्पश्नौं (cheecked के लिए [k',c',t',p'] या [g',j',d',b']; विशिष्ट संथाली ग्र के लिए [a']।

भारतीय-रोमन लिपि में संस्कृत, उदू , हिन्दी श्रीर 'बाजारी हिन्दी' जैसा कि खंड २ के प्रवचन ४ में प्रस्तावित किया गया है, नीचे कुछ संस्कृत, हिन्दी, उदू श्रीर बाजारी हिन्दी (या हिन्दुस्थानी ग्रथवा लघु-हिन्दी) के कुछ उद्धरण भारतीय रोमन लिपि में दिये जा रहे हैं। ग्रंग्रेजी के साथ-साथ परिनिष्ठित ठेठ हिन्दी श्रीर उदू के समानार्थक रूप ग्रगल-बगल रखे गए हैं श्रीर हिन्दी (हिन्दुस्तानी या हिन्दुस्थानी) के तीनों रूपों में ग्राए विदेशी शब्दों को इतालीय italics टाइप में रखा गया है।

#### संस्कृत

agnim i:l'e: puro:hitam: yajn'asya de:vam r tvijam, ho:ta:ram: ratna-dha:tamam.

agnih: pu:rve:bhir r's'ibhir i:d'yo: nu:tanair uta; sa de:va:n e:ha vaks'ati.

agnina: rayim as'navat po:s'am e:va dive:dive:, yas'asam: vi:ravat-tamam.

namas te: va:n'mano:ti:ta-ru:pa:ya:nanta-s'aktaye:, a:di-madhya:nta-hi:na:ya nirgun'a:ya gun'a:tmane:, sarve:s'am a:di-bhu:ta:ya, bhakta:na:m a:rti-na:s'ine:. jayati jagat-traya-janma-sthiti-sam:hr'ti-ka:ran'am

param brahma,

satyam anantam ana:di, jn'a:na:tmakam e:kam amr'ta-padamve:da:nte:s'u yam a:hur e:ka-purus'am:

vya:pya sthitam: ro:dasi:,

yasminn i:s'vara ity ananya-vis'ayas'

s'abdo: yatha:rtha:ks'arah:-

antar yas' ca mumuks'ubhir niyamita-

, pra:n'a:dibhir mr'gyate:,

sa stha:n'us sthira-bhakti-yo:ga-sulabho:

nis's're:yasa:ya:stu nah:.

### (१) प्रपन्ययो पुत्र का दृष्टान्त

Kuch din (or roj) bi:t kisi: bet'a: s.a: dono:n ko taqsi:m men se jo mera: h:is)s)a na:nce us ne apna: as'a:aur cand hi: roz batd ho mujhe de di:jiye. eukisi: s'axs) ke do bet'e the, un men se chot'e ne abta:ja:n, anni; ja:eda:d apine wa:lid se kaha: ki, kar diya:. di:jiye. tab us ne unko am:s' ho, so mujhe de apni: sampatti ba:nt' di:. putra the, un men se chut'ke ne pita: se kaha: ki, he pita:, apni: samkuch din bi:te, chut'-Kisi: manus'ya ke do patti men se jo mera: And not many days the his father, Father, give me the portion of thy divided younger of them said to substance that filleth to A certain men had unto them his living. and me. And he two sons; अंग्रेली

ikat't'ha: kar ke bahut daulat s'uhad-pan men jab sab ut'h gaya: to chot'a bet'a sab ma:l du:r ke mulk men cala: gaya:, aur waha:n sa:ri: menur'a: cuka:, tab us des' | us mulk ur'a: di:. jab wah sab kuch lucpan men din bi:ta:te hue us ne apni: sampatti cala: gaya:, aur waha:n ka: putra sab kuch ikat't'ha; kar ke du:r des'

ur'a di:.

there he wasted his subinto a far country; and

after, the younger son gathered all together and took his journey stance with riotous living.

spent all, there arose a And when he had

a:dmi: ka:

tha: un men chhot'a bet'a: ba:p ko kaha:, ba:ba:, a:p ka: ko milega:, wo-sab ham ko de di:jye. tab ba:p chot'a lar'ka:ka: ans' (or daulat men) jo kuch ham ma:l:matta; men (or dhanbakhra:) us ko de diya:.

des' ko cala: gaya:, aur waha:n luca:pan men din bita:ta: hua: apna: ikat't'ha: kar ke kisi: du:r ja:ne ke ba:d, chot'a lar'ka: apna: sab dhan sub kuch ur'a diya:.

jab wo sab kuch qah:at)-e- | ur'a: cuka:, tab us des'

aur wo kan'ga:l ho gaya:. tab wo us des' ka: ka: ghar par ja: kar men su:war cara:ne ke men bar'a: aka:l par'a:, a:dmi: us ko apna: khet rahnewa:la: kisi; a:dmi: rahne laga:, aur माजारी हिन्दी liye bhej diya:. †oz')i:m par'a:, aur wah wah us mulk ke ba:s'mdaga:n men se ek ke ha:n a:ke rahne laga:, jis ne use apne kheton men su:aren cara:ne ke liye muh:ta:j ho cala:, aur bhej diya:. aur wah kan'gail ho gaya;, aur wah ja:ke us des'-niwa siyo:n-men se men bar'a: aka:1 par'a:, ek ke yaha:n rahne laga:, the country; and he jis ne use apne kheto:n sent him into his fields men su:ar cara:ne ke liye bhej diya:. ठेठ हिन्दी to one of the citizens of went and joined himself mighty famine in that country; and he began to be in want. And he भ्येजी to feed swine,

# (२) महारानी विक्टोरिया का घोष्गा-पत्र, इलाहाबाद, १ नवम्बर, १८५८

We shall respect the which and Princes as our own, and we desire that they, as well as our own subjects, should enjoy that prossocial honour of the Indian dignity perity and that advancement rights,

bahrawar ho, | jo kewal des' men bhi:aur ajala; ns hain ki wa:li:a:n-e-riya:-\*hind aur h:uqu:q, wiqa:r aur †izzat ko isi: pa:sda:ri: ka: hain; aur ham ca:hte mustah:iq tasawuur farma:e-riya: sat-ha:-e-\*hind ke enge, jo ham xud apne h:uqu:q, wiga:r aur †122at ke sa:th rawa: farma:te ma: ba-daulat wa:li:a:nra†a:ya: tamaddun se xus'-h a:li: sat-ha:-ehama:ii: unnati ko pra:pta karen \*bha:rati:ya ra:ja:maha:ha:ra ja:on ka: adhika:r, ma:n aur marya.da: ko ham apni: hi: jaisa: samjhen'ge, aur hama:ri: yahi: a:ka:n'ks'a: hai ki ra:ja: aur hama:ri: waha:n ki: praja: un sukhsamr'ddhi aur sa:ma:jik \*hindusta:n ke ra:ja:ma-

unnati ko bhog kare, apna: praja:log, us sukhsamr ddhi aur sa:ma:jik waisa: ma:nega:, aur ham ise bhi: ca:hta, hai ki, wo log aur hama:ra: ka: ra:ja: maha:1a:ja:0n ka: adhika:r (hakk), ma:n aur marya:da: (122at) ko, hama:ra: apna: jaisa:, maha:ra:ni: \*bha:rat ham \*bha:rates'wari:

men hama:ra: sab se

accha: puraska:r (ina:m)

hama:ra: nirbhay rahna:, aur un ka: kritagyata:

men

un ka: santos'

men hi: hama:ra: s'akti,

un-logon ka: samr'ddhi

kiya: ja:ega:, jin ka:mon ko accha: ri:t (praka:r, tarah) se karne ko apna: s'iks'a:, s'akti aur saca:i:

drir'hata: ke sa:th aur bina: paks'ap:t se niyat

sarka:r ka: ka:mon men

\*bha:rati:ya

nama:ra: praja:

hama:ra:

log

dharma ka: bica:r kar,

jo mulk ke andar wali: s)ubah:, wa a:s'ti: ni:z hama:ri yah bhi: xwa:his'hai, ta:ba-h:add-eh:ab-o-millat jaha:n tak ho kar ke nis'paks'apa:t se yogya hon'ge, ja:ti aur dharma ka: wica:r na

mih:naton aur un hama:ri: kr'tajn'ata: se hama:ra: <u>K</u>: samr'ddi hama:ri: s'akti, un ke santos' se ham:ari:

hama:ri: h:uku:mat ke s'u†bon men imka:n hama:ri ra†a:ya: ke bila: taxs)i:s)-e-maz'hai.

in †ahadon par fa:?iz kiye ja:en, jin ke fara:?iz) wah apni: †ilmiyyat, qa:biliyyat aur diya:nat se apni: †ilmiyyat, anja:m de sakte hon. niyukta kiya:

\*bha:rat-wa:siyon

ke ka:ran' ye-log yogya hoga: un ki: xus'-h:a:li: hama:-

ka: un ki: t)ama:niyyat hama:re liye maujib-eta: fiyyat, ka: tas'akkur re liye ba:?is:-e-iqtida:r,

samra hai.

uttam puraska:r hoga:

ho sakega:, bina: ja:t aur tri: s'a:nti aur sus'a:san ka: rahne se ho sakta: aur hama:ra: ye bhi: iccha: hai ki, jaha:n tak aur

h:ukumat ke h:usn intiz')a:m hi: se ru:numa: hota:

jo kewal des' men s'a:ntì केड हिन्दी

hama:ri; yeh bhi: kalpana; hui ki hama:ri aur sus'a:san ke rahne se ho sakti: hai. can only be secured by internal peace and good

government

sakega: un ka:mon par jo log apni: s'iks'a:, sa:marthya aur sacca:i: se jin sarka:ri: ka:mon ko puirii riiti se karne ke \*bha.rati:ya praja:on men stha:yi: un ko ja:ega:. our service, the duties of which they may be qualified by their education, ability and integrity admitted to offices in ever race or creed be firmly and impartially And it is our further will that, so far as may be, our subjects of whatduly to discharge.

contentment our security, | nirbhay sthiti, aur un ki: and in their gratitude our be our strength, in their In their prosperity will best reward

# प्रतिज्ञा, २६ जनवरी, १६४०; प्रस्तावना (३) थाननीम नाहनीम क्रांतेम की हमाशीन

| दवस का                                           |            |                                       |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| (४) मारताय राष्ट्राय काग्रस का स्वाधानता-दिवस का | ठेठ हिन्दी | swa:dhi:nata: diwas ki;<br>pratijn'a: |
|                                                  | अंग्रेज़ी  | Independence Day<br>Pledge.           |

ji:wan ke liye jo ci:z zaru:apni: taraggi: karne ka: ka: phal bhog sake, aur ni: hain itni: mile ki use mile, wah apni: mihnat jaisa: ki kisi: du:sre mulk ki: janata: ko, yah pu:ra: haqq hai ki use a:za:di: We believe that it is | ham yaqi:n karte hain ki \*hindusta:n ki: janata: ko, other people, to the inalienable right of the Indian people, as of freedom and to enjoy the fruits of their toil and have the necessities of life, so that they may have full opportunities of growth. have

### उद्गे yaum-a:za:di: ka: ah:ad-na:ma

hama:ra: yaqiida hai ki, du:sre logon ki: tarah:

ham-log, aur des'on ka:

swa:dhi:nata: ka: din

बाजारी हिन्दो

ka: bacan

bha:nti:, \*bha:rat-wa:si:on ka: bhi: aisa: adhika:r

\*hindusta:ni:on ka: bhi:
yah ek paida:is'i: hiaqq
hai ki wah a:za:d hon aur
apni: mih:nat ke phal
kha:en, aur unhen zindagi:

(hakk) ma:nta: hai, jo

kabhi: chi:n liya: ja: nahi:n sakta:, ki ham-log kha:en, aur unhen zindagi: swa:dhi:n ho kar rahe,
ki: tama:m z)aru:riya:t apna: kama:i: ka: phal
nasi:b hon, ta:ki unhen ham-log a:p-hi:-a:p bhog
bhi: taraqqi: karne ke pu:fe-pu:re mauqe mil saken,
zaru:ri: (a:was'yak) sab
subidha: mil ja:e, jis se
ham-longon ko bhi: apna:
unnati ka: pu:ra; awasar

pu:ra: mauga: pra:pta ho.

(mauka:) mil sake.

|          | qa:d hai ki agar koi: h:aku:mat kisi: qaum ko sarka:r is adhika:r (hakk) uske h:aqu:q se mah:ru.m ko chi:n leta: hai aur karti: hai aur use daba:- ti: hai, to us qaum ko badal ya: mit'a: dene ka: bhi: dene ya: mit'a: dene ka: ko hai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ์<br>เช่ | ham yah bhi: ma:nte hama:ra: yah bhi: it- ham-log yah bhi ma:n-hain ki agar koi: sarka:r janata:ke in haqqon ko h:aku:mat kisi: qaum ko chi:n leta: hai aur kare, to use is ba:t ka: kare, to use is ba:t ka: bhi: adhika:r hai ki wah ti: hai, to us qaum ko to us sarka:r ko badal dena use badal de, ya: khatm aisi: h:aku:mat ko badal ya: mit'a: dene ka: bhi: dene ya: mit'a: dene ka: bhi: ko hai.  kar de.  ham-log yab bhi ma:n-log wi khak; hai, to us qaum ko chi:n leta: hai aur kar dena aisi: h:aku:mat ko badal ya: mit'a: dene ka: bhi: dene ya: mit'a: dene ka: bhi: h:aku:mat ko badal hai. ko hai.                                |
| हिन्दी   | We believe also that if ham yah bhi: mainte any government deprives hain ki agar koi: sarka:r a people of these rights janata:ke in haqqon ko and oppresses whem, the chiine aur us par zulm people have a right to kare, to use is ba:t ka: people have a right to be believe and oppresses them, the chiine aur us par zulm people have a right to be believe and oppresses them, the chiine aur us par zulm people have a right to use badal de, ya: khatm aisi: h:aku:mat ko badal ham-log ko sata:ta: hai, to us qaum ko badal dena a Persianised vocabulary as favoured by the Congress: from the 'National Herald', Lucknow, 26 January 1940] |
| अंग्रेजी | We believe also that if any government deprives a people of these rights and oppresses them, the people have a right to alter it or to abolish it.  [The language of the Hindi version has leanings towards a Persianised vocabulary as favoured by the Congress: from the 'National Herald', Lucknow, 26 January 1940]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## उड्ड श्रमुवाद—मौलाना श्रबुल म'श्रनी नियाज फतेहपुरी का किया, ग्राजाद बुक डिपो, दिल्ली, १६१६ हिन्दी श्रनुवाद—महाशय काशीनाथ कृत, प्रकाश पुस्तकालय, कानपुर, द्वितीय संस्कर्गा, १६३६ (४) रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'गीताञ्जलि' (भ्रंप्रेज़ी म्रनुवाह) से दो कविताएँ

aur sar buland rakha: ja:jaha:n qalb be-xauf hai, [paintis] ta: hai; nya hai, jaha:n mastak jaha:n citta bhay-s'u:ucca rahta: hai; [paintis] without fear, and the Where the mind is head is held high; No. 35.

hai, aur sir jaha:n u:nca: jaha:n citta nirbhay [nambar ti:s-pa:nc] rahta: hai;

| बाजारी हिन्दी | jaha:n sada: ke liye<br>phailnewa:la: bica:r aur<br>karma men man ko tum<br>a:ge bar'ha:e liya: ja:ta:<br>hai— | he mera: pita:! swa:-dhi:nata: ka: aisa: swar-ga men mera: des' ko ja:gne do.               | [nambar tiss-che] mera: prabhu   tum se mera: ye binti: hai ki mera: hriday ke bi:c di:- nata: ka: jar' par tum- ma:ro, tum ma:ro; | apn'a: sukhon ko aur<br>dukhon ko sahaj bha:w<br>se sahne ka: s'akti tum<br>ham ko do;            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ั้งง<br>ต     | jaha:n tu: nafs ko da:-?imu-l-wasa† taxayyul wa<br>†amal ki: t)araf le ja:ta:<br>hai—                          | ay ma:lik! usi: firdaus-e-a:za:di: men mere mulk<br>ko beda:r kar.                          | [chattīs] ay mere ma:lik, tujh se meri: du†a: yah hai ki— mere qalb ki: bunya:de-ifla:s ko du:r kar de;                            | mujhe quwwat de, ki<br>apne a:la:m-o-masarra:t<br>ko a:sa:ni: ke sa:th bar-<br>da:s't kar saku:n; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| हिन्दी        | jaha:n (ke niwa:siyon ka:) man sada: bistr't honewa:le bica:ron aur karmon ki: or agrasar rahta: hai—          | ai mere pita:! swatan-<br>trata: ke aise diwya lok<br>men mera: pya:ra: des'<br>ja:gr't ho. | [chattis] mere prabhu! meri. tujh se yah pra:rthana: hai ki mere hr'day ki: daridrata: ki: jar' par tu: kut'ha:ra:gha:t kar;       | wah bal de jis se main<br>sukh aur dukh ko sahaj<br>hi: men sahan kar<br>saku:n;                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| त्रयेजी       | Where the mind is led forward by Thee into ever-widening thought and action—                                   | Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.                               | No. 36.  This is my prayer to Thee, my Lord-strike, strike at the root of penury in my heart;                                      | Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows;                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | बाजारी हिन्दी | apna: prem ko sewa:  | men saphal karne ka       | s'akti tum hamen do;                      |                    |         | hamen alsa: s'aktı do<br>ki iis se aari'ban ko | (dukhi:on ko) ham kabhi:   | tya:g na kare, aur abhi-  | maini: (garwit) prata:p                          | non ko ham kabhi: na                            | jhuka:e;            |                      | nitya ka: chot'a: ba:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mujhe quuwat de, ki ton se bahut u:par apna: | man ko rakhne ka: s'akti  | hamen do;                 | aur hama:ra: s'akti ko | prem ke sa:th tumha:ra: | ki apni: quwucat ko mu- iccha: ka: adhi:n kar | dene ka: s'akti hamen                               | do.                       |
|--|---------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
|  | ් ල්ර<br>ග    | mujhe: quwwat de, ki | apni: muh:abbat ko insa:n | aur paropaka:r ki: xidmat karne men ba:r- | -a:war karu:n;     |         | mujhe quwwat de, ki                            | g'ari:b ko kabhi: naz')ar- | anda:z na karu:n, aur ap- | karu:n, aur apne ghut'- ne za:nu: gusta:x quwwat | non ko abhima:ni: satta:-   ke sa:mne na jhuka: | du:n;               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mujhe quuunat de, ki                         | apne nafs ko roz-marra ke | xasa:yis se buland ra-    | khu:n;                 | aur mujhe quuwat de,    | ki apni: quweeat ko mu-                       | h:abbat ke sa:th teri: mar-   dene ka: s'akti hamen | (z)i: ke sipurd kar du:n. |
|  | हिन्दी        | mujhe wah bal de jis | se main apne prem ko      | sewa: aur paropaka:r                      | dwa:ra: saphal kar | saku:n; | mujhe wah bal de jis                           | se main di:n-dukhiyon ko   | kabhi: paritya:g na       | karu:n, aur apne ghut'-                          | non ko abhima:ni: satta:-                       | dha:riyon ke sa:mne | kabhi: na jhuka:u:n; | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mujhe wah bal de ki                          | jis se main apne man ko   | nitya ki tuccha ba:ton se | bahut u:par rakkhu:n;  | mujhe wah bal de jis    | se main apni: sakti ko                        | ha: ke was'iibhu:t kar                              | du:n.                     |
|  | श्येची        | Give me the strength | to make my love fruitful  | in service;                               |                    |         | Give me the strenoth                           | never to disown the noor   | or bend my knees before   | insolent might :                                 |                                                 |                     |                      | and the second s | Give me the strength                         | to raise my mind high     | above daily trifles;      |                        | And give me the         | strength to surrender my                      | strength to Thy will                                | with love.                |

### परिवर्धन और संशोधन

पृ० १० टिप्पणी—म्राद्य-भारत-यूरोपीय भाषा का जिस रूप में पुन-गंठन किया गया है, उसका परिचय निम्नलिखित ग्रन्थों से प्राप्त किया जा सकता है:

कार्ल ब्रुगमान (Karl Brugmann)—Grundriss der vergleichenden Grammatik der Indogermanischen Sprachen, द्वितीय संस्करण ४ जिल्दों में, स्त्रास्वर्ग, १८६७-१६१६ (प्रथम संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद जोजेफ राइट तथा अन्यों द्वारा ४ जिल्दों में, न्यूयार्क, १८८८, १८६५) ।

हरमान हीर्त (Hermann Hirt)—Indogermanische Grammatik, ७ जिल्हें, हीडेलबर्ग (Heidelberg), १६२१-३७।

म्राँत्वान् मेर्घे (Antoine Meillet)—Introduction a' l' Etude Comparative des Langues Indo-europeennes, म्राठवाँ संस्करण, पेरिस, १६३७।

जोज़ेफ़ राइट(Joseph Wright)—A Comparative Greek Grammar, स्रॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९१२।

कार्ल डार्लिंग बक (Carl Darling Buck)—Comparative Grammar of Greek and Latin, शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस, १९३३।

ग्रात्बर्ट तुम्ब ( Albert Thumb )—Handbuch des Sanskrit, एच० हीर्त की टिप्पिएयों सहित, द्वितीय संस्करण, हीडेलबर्ग, १६३०।

ए० वाल्द (A. Walde)—Vergleichendes Wörterbuch des Indogermanischen Sprachen, herausgegeben und bearbeitet von J. Pokorry, ३ जिल्दों, बॉलन ग्रीर लीपजिंग, १६३०-३२।

म्राल्बर्ट कारनोय (Albert Carnoy)—Grammaire Ele'mentaire de la Langue Sanscrite, comparé'e avec celle des Langues indo-europé'ennes ल्वावाँ और पेरिस, १६२५।

जि॰ कुरिलोविच (J. Kurylowicz)—L' Accentuation des Languse indo-europe'ennes, क्रैको (Cracow), १६५२।

टी॰ बरो (T. Burrow)—The Sanskrit Language, लन्दन, १६५४।

**पृ० २५-२६**—हित्ती लोग । हित्ती भाषा की सामग्री के पढ़े जाने से श्रीर इस खोज से कि यह भारत-यूरोपीय से सम्बन्धित है, श्राद्य-भारत-यूरोपीय के प्रारम्भिक इतिहास के विषय में एक नई दृष्टि प्राप्तु हुई है ौ संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, गाँथिक, प्राचीन म्राइरिश, प्राचीन स्लाव, तुखारीय म्रादि की जननी के रूप में किल्पत भारत-यूरोपीय से भ्रौर पहले की सीढ़ी के रूप में 'भारत-हित्ती' का प्रस्ताव किया गया है भ्रौर भारत-यूरोपीय की अनेक बातें, जो म्रब तक म्रस्पब्ट थीं, म्रब 'भारत-हित्ती' द्वारा उनकी व्याख्या हो जाती है। इस सम्बन्ध में देखिए, परिशिष्ट १ (पृ० २६६-२८७) 'प्राग्भारत-यूरोपीय''।

go १५-१६ टिप्पारी--- ग्रव तक माना जाता था कि भारत-यूरोपीय के सबसे पुराने नमूने वैदिक भाषा के रूप में सुरक्षित हैं। एशिया माइनर में मितन्नी भाषा की प्राप्त हुई सामग्री ने भारत-यूरोपीय की भारत-ईरानी ऋथवा श्रार्य शाखा का इतिहास ईसा-पूर्व दसवीं शती (इन पंक्तियों के लेखक ने कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा वैदिक सुक्तों का चार वेदों के रूप में संग्रह किये जाने का समय, एफ० ई० पाजिटर, हेमचन्द्र राय चौधुरी तथा ऐल० डी० बार्नेट द्वारा जुटाई सामग्री के ग्राधार पर, ईसा-पूर्व दसवीं शती माना है) से पीछे खींचकर ईसा-पूर्व पन्द्रहवीं शती तक पहुँचा दिया है। उस काल में भाषा प्राग्वैदिक अथवा भारत-ईरानी की स्थिति में थी। इघर हाल में रेखामय माइसीनियन लिपि (Linear Mycenian Script) में ग्रंकित प्राक्-हैलेनिक (pre Hellenic) श्रमिलेखों के पढ़े जाने से यह सिद्ध हो गया है कि इन श्रमिलेखों की भाषा होमर-कालीन (Homeric) ग्रीक से कई शताब्दी पूर्व की है; श्रीर इस प्रकार ग्रीक भाषा का इतिहास ईस्वी-पूर्व ६वीं शताब्दी, जो साधारणतः होमर के काव्यों के प्राचीनतम ग्रंशों का काल माना जाता है, से ईस्वी-पूर्व १४वीं शती पर पहुँच गया है। इस प्रकार ग्रीक भाषा के प्राचीनतम रूप के प्रमागाभूत इन ग्रभिलेखों तथा भारत-ईरानी (जिसके ग्रन्तर्गत वैदिक भाषा भी है) के इन कुछ श्रति महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों से प्राचीन भारतीय श्रार्य-भाषा (वैदिक भाषा अपने आधारभूत रूप में) तथा प्राचीन ग्रीक लगभग एक ही काल की भाषाएँ सिद्ध होती हैं। देखिए Documents in Mycenian Greek / 300 Selected Tablets / from Knossos, Pylos and Mycenae with / Commentary and Vocabulary / by / Michael Ventris / Department of Greek, University College, London / and / John Chadwick / Lecturer in Classics, University of Cambridge/ with a foreword by J. B. Wace / Emeritus Professor of Classical Archaeology, University of Cambridge / Cambridge University Press, 1956 (pp. XXXI-452)

पृ० ४० विष्पामी-भारतीय ग्रार्य-भाषा पर ग्रांस्ट्रिक प्रभाव।

इसके लिए देखिए Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India जो Sylvain Lévi, Jean Przyluski ग्रीर Jules Bloch के मूलतः फेंच में लिखित निबन्धों का प्रबोधचन्द्र बागची, एम० ए०, डी० एस० एल० (पेरिस) द्वारा ग्रनुवाद है ग्रीर कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा १६२६ ई० में प्रकाशित हुग्रा; मिलाइए एस० के० चटर्जी का The Study of New Indo-Aryan निबन्ध, कलकत्ता विश्वविद्यालय के Journal of the Department of Letters, १६३७, पृ० २० पर प्रकाशित; तथा F. B. J. Kuiper, 'Austro-Asiatic Words in Sanskrit', लन्दन, १६५०।

भारतीय त्रार्थ-भाषा पर त्रार्थेतर-भाषीय प्रभावों के ज्ञान के लिए Bulletin de L' Ecolefrançaise de L' Extreme Orient, जिल्द ३४, १६३५ ई०, पृ० ४२६-५६६ पर प्रकाशित पोलिश विद्वान Constantin Régamy का वहुमूल्य निबन्ध Bibliographie Analytique des Travaux relatifs aux Ele'ments an-aryenes dans La Civilisation et les Langues de L' Inde स्रपरिहार्य हप से पठनीय है।

पृ० ४३, ४४ — हेवेशी के मतों को भारतीय पाठकों के लिए डॉ॰ वीरेन वानुज्यों ने Indian Culture कलकत्ता के अप्रैल १६३७ के अंक में पृ० ६२१-६३२ पर प्रकाशित अपने निबन्ध Traces of Legrian Occupation of India में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर दिया है। अभी तक किसी विद्वान ने हेवेशी की स्थापनाओं का तात्त्विक विवेचन नहीं किया है और यह कार्य समुचित रूप से वहीं विद्वान सम्पन्न कर सकता है, जो कोल (मुण्डा), और आंस्ट्रिक भाषाओं तथा यूराल भाषाओं में निष्णात हो। हेवेशी के मतों पर आंलोचनात्मक टिप्पिशायाँ Régamy के ऊपर उल्लिखित निबन्ध में मिलेंगी।

पृ० ७४-७५ टिप्पणी—स्यामी तथा इन्दोनेसीय भाषाम्रों में संस्कृत के शब्द। यहाँ जो शब्द ग्रौर नाम दिये गए हैं, उन्हें मैंने १६२७ ई० में रवीन्द्रनाथ ठाकुर के साथ मलय, जावा, बाली ग्रौर स्याम की यात्रा करते हुए स्वयं एकत्र किया था। स्यामी में संस्कृत-शब्दों के सम्बन्ध में देखिए 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका', जिल्द ४०, सं० २, श्रावण, संवत् १६६८, पृ० १६७-१७८ पर उद्धृत कलकत्ता से प्रकाशित हिन्दी मासिक 'विशाल मारत', जन १६४१ में छपा 'एक स्यामी विद्यार्थी' का निबन्ध।

पृ० १०४ टिप्पणी—नव्य भारतीय आर्य-भाषा के लिए सर जॉर्ज श्रज़ाहम ग्रियसंन (Sir George Abraham Grierson) की चिर-स्मरणीय कृति 'भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण' (Linguistic Survey of India) श्रपरिहार्य है। इस महान् ग्रन्थ में विभिन्न भारतीय भाषाग्रों के सम्बन्ध में पूर्ण ग्रन्थ-तालिकाएँ मिल जाएँगी। यहाँ पर नव्य-भारतीय श्रायं-भाषाग्रों के ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक ग्रध्ययन के सम्बन्ध में निम्नलिखित कृतियों का (जो ग्रधिकांशत: ग्रंग्रेजी में हैं) विशेष रूप से उल्लेख उचित होगा—

John Beames, A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India, ३ जिल्दें, लन्दन से १८७२, १८७५, १८७६ ई० में प्रकाशित।

रामकृष्णा गोपाल भाण्डारकर द्वारा १८७७ ई० में वम्बई विश्वविद्यालय में दिये Wilson Philological Lectures, जो Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society की जिल्द XVI और XVII में प्रकाशित हुए और पुस्तक के रूप में बम्बई से १९१४ ई० में तथा पूना से १६२६ ई० में पुनर्मुद्रित किये गए।

A. Rudolf Hoernle—A Comparative Grammar of the Gaudian Languages, with special reference to the Eastern Hindi, लन्दन, १८५० ई०।

George Abraham Grierson—On the Phonology of the Modern Indo-Aryn Vernaculars; Zeitschrift der Deutschen Morgenländische Gesellschaft', Vol. XLIX, पृ० ३६३-४२१ और Vol. I., पृ० १-४२।

George Abraham Grierson—On Certain Susfixes in the Modern Indo-Aryan Vernaculars; Kuhn's zeitschrift, Vol. XXXVIII, 90 803-881

George Abraham Grierson—On the Radical and Participial Tenses of the Modern Indo-Aryan Languages,—Journal of the Asiatic Society of the Bengal, Vol. LXIV, १८६५ ई०, ५० ३५२-३७५ १

E. Trumpp—Grammar of the Sindhi Language, लन्दन श्रीर लीपजिंग, १८७२ ई०।

John T. Platts—A Grammar of the Hindustani or Urdu Language, लन्दन, १८७४ ई०।

- C. J. Lyall—Sketch of the Hindustani Language, एडिनबरा, १८८० (Encyclopaedia Britannica, १०वाँ संस्करण)।
- S. H. Kellogg—A Grammar of the Hindi Language, द्वितीय संस्करण, लन्दन १८६३ ई॰ (तृतीय संस्करण T. G. Bailey द्वारा सम्पादित,

१६३८ ई०)।

L. P. Tessitori—Notes on the Grammar of Old Western Rajasthani,—Indian Antiquary, बम्बई; १९१४-१६ में प्रकाशित।

Jules Bloch—L' Indo-Aryan du Veda aux temps moderness, पेरिस, १६३४ ई०।

Jules Bloch—La formation de La Language Marathe, पेरिस, १६१६ (अंग्रेज़ी अनुवाद पूना से प्रकाशित)।

R. L Turner—The Indo-Germanic Accent in Marathe,—Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, १६१६।

R. L. Turner-Gujarati Phonology, वहीं से प्रकाशित, १६२१।

R. L. Turner—Sindhi Recursives,—Bulletin of the School of Oriental Studies, लन्दन, जिल्द ३, ५० ३०१-३१५।

John Sampson—The Dialect of the Gipsies af Wales,—Oxford University Press,  $\chi \in \mathcal{F}_0$ 

सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या—The Origin and Development of the Bengali Language, २ जिल्दों, कलकत्ता युनिर्वासटी प्रेस, १६२६ ई०।

बनारसीदास जैन—A Phonology of Panjabi (with a Ludhiani Phonetic Reader), पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर, १६३४ ई०।

बाबूराम स∓सेना—The Evolution of Awadhi, इलाहाबाद, १६३८ ई०।

सुमित्र मंगेश कात्रे—The Formation of Konkani, बम्बई, १९४२

रामचन्द्र नारायण वले — Verbal Composition in Indo-Aryan, पूना, १६४ = ई०।

Wilhelm Geiger—A Grammar of the Sinhalese Language,—Geylon Branch of the Royal Asiatic Society, कोलम्बो, १६३८ ई०। (इससे पूर्व प्रो० गाइगर की कृति जर्मन में स्त्रास्वर्ग से १६०० में प्रकािवत हुई थी)।

टी॰ एन॰ दवे—A Study of the Gujarati Language in the 16th Century, लन्दन, १६३५ ई॰।

बाजीकान्त काकतीय—Assamese, its Formation and Development, गौहाटी, १६४१ ई०।

सुभद्र भा—The Formation of the Maithili Language. लन्दन, १६५ ई०।

उदयनारायण तिवारी — The Origin and Development of Bhojpuri Language, एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, १६६० ई०।

ग्रियसंन की Maithili Grammar (द्वितीय संस्करण, कलकत्ता, १६०६ ई०)। उदयनारायण तिवारी का निबन्ध A Dialect of Bhojpuri (Journal of the Bihar and Orissa Research Society, पटना, जिल्द २०, २१) तथा धीरेन्द्र वर्मा की La Langue Braj (पेरिस, १६३५ ई०) भी उल्लेखनीय हैं।

George Abraham Grierson—A Manual of the Kashmiri Language, २ जिल्दें, ग्रॉक्स्फर्ड, १९११ ई० तथा The Pisāca Languages of North-Western India, लन्दन, १९०६ (दर्दीय भाषाग्रों पर ग्रोस्लो के George Morgenstierne की ग्रधिक हाल की कृति ध्यान देने योग्य है)।

जहाँ तक नन्य-भारतीय ग्रार्य-भाषा की न्युत्पत्ति का सवाल है, R. L. Turner की Nepali Dictionary, लन्दन, १६३१ ई० सबसे ग्रधिक ग्रधुनातन कृति है। J. T. Platts की Hindustani Dictionary (Urdu, Classical Hindi and English) पुराने ढंग की होते हुए भी ग्राज भी बड़े काम की है। सुमित्र मंगेश कात्रे की Comparative Glossary of Konkani, जो Calcutta Oriental Journal (जो ग्रव जीवित नहीं है) की जिल्द २, संख्या १ (१६४५ ई०) में शुरू की गई थी ग्रीर ग्रभी तक पूरी नहीं छप सकी है। टनंर का भारतीय भाषा सर्वेक्षण से सम्बन्धित नन्य-भारतीय ग्रार्य-भाषा का तुलनात्मक कोष ग्रभी प्रकाशित नहीं हुग्रा है।

पृ० १११-११२ दिप्पणी — नव्य-भारतीय ग्रार्य-भाषा के ध्वनि-विज्ञान के सम्बन्ध में ग्रलग-ग्रलग भाषाग्रों ग्रौर बोलियों के निम्नलिखित ग्रध्ययन उल्लेखनीय हैं:

T. Grahame Bailey - A Panjabi Phonetic Reader, University of London Press, १६१४ ई०।

सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या — Bengali Phonetics, Modern Review, कलकत्ता, जनवरी १६१८।

H. S. Perera লখা Daniel Jones—A Colloquial Sinhalese Reader, Manchester University Press, १६१६ ই০।

सुनीतिकुमाद चाटुर्ज्या-A Brief Sketch of Bengali Phonetics,

International Phonetic Association, लन्दन, १६२१ ।::

सुनीतिकुमार चाटुज्यी—A Bengali Phonetic Reader, University of London Press, १६२६ ई०।

बनारसीदास जैन— A Ludhiani Phonetic Reader, पंजाब विश्व-विद्यालय, लाहौर, १६३४ ई० ।

बाबूराम सबसेना—Evolution of Awadhi में भ्रवधी के ध्वनि-तत्त्व तथा ध्वनि-विज्ञान-सम्मत पाठवाले भ्रंश।

एस० जी० मुहीउद्दीन कादरी—Hindustani Phonetics (हैदराबाद दक्षिए। की हिन्दुस्तानी), पेरिस, १६३० ई०।

गोपाल हालदार—A Brief Phonetic Sketch of the Noakhali Dialect of South-Eastern Bengali, Calcutta University Journal of the Department of Letters, Vol. XIX, १६२६ ई०, पृ० १-४०।

गोपाल हालदार— A Skeleton Grammar of the Noakhali Dialect of Bengali, वही, Vol. XXIII, १६३३ ई०, पृ० १-३८ ।

सुमित्र मंगेश कात्रे—Konkani Phonetics, वही, Vol. XXVII, कलकत्ता, १६३५ ई०, पृ० १-१६।

सिद्धेश्वर वर्मा—The Phonetics of Lahnda; Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, १६३६, Letters Vol. II, पृ० ४७-११६।

सुभद्र भा--Maithili Phonetics; Indian Linguistics, कलकत्ता विश्वविद्यालय, जिल्द ८, भाग १, १६४०-४१ ई०, पृष्ठ ३६-७०।

कृष्णपद गोस्वामी—Linguistic Notes on Chittagong Bengali, वही, जिल्द म् भाग २ और ३, पृ० १११-१६२।

पृ० १५६ टिप्प्णी—नागरी लिपि में लिखित हिन्दी का बंगाल में समर्थन। उपलब्ध प्रमाणों से स्पष्ट विदित होता है कि अठारहवीं शती के अन्त की ओर तथा उन्नीसवीं शती के अधिकांश काल में, जब खड़ी-बोली हिन्दी धीरे-धीरे विकसित हो रही थी, नागरी लिपि अति विपन्न स्थिति में आपड़ी थी। संस्कृत का अध्ययन करनेवाले कुछ ब्राह्मण तथा जैन विद्वानों को छोड़ समस्त उत्तर-भारत और कश्मीर में तथा राजस्थान और महाराष्ट्र में भी और फ़ारसी तथा उर्दू के केन्द्रों से दूर मुसलमान शासकों के दरबारों में रहनेवाल तथा राजकीय विभागों और कचहरियों में (मुगल-शासन के तथा पंजाब और अवध-जैसे स्वतन्त्र या अर्ध-स्वतन्त्र राज्यों के अधीन) काम करनेवाले शिक्षित

हिन्दुओं में भी नागरी लिपि का व्यवहार धीरे-धीरे पूरे तौर पर उठ चला था। ब्रिटिश शासन-काल में भी नागरी की उपेक्षा होती रही ग्रौर यद्यपि जान पड़ता है कि पंजाब में ग्रंग्रेज़ी शासन से पहले के समय में संस्कृत के साथ-साथ नागरी-लिपि का प्रसार दृढ़तापूर्वक हो रहा था, परन्तु वहाँ भी नागरी-लिपि पिछड़ गई। बिहार से लेकर पंजाब तक के स्कूलों में ग्रिधिकतर उर्दू पढ़ाई जाती थी और कचहरियों में केवल उर्दु का ही राज्य था; हिन्दी जाननेवाले वकीलों ग्रौर श्रफ़सरों का वहाँ नितान्त ग्रभाव था। समय-समय पर राष्ट्रीय विचारधारा के हिन्दू नागरी-लिपि के पक्ष में ग्रावाज उठाते रहे, परन्तू उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पहले इस दिशा में गम्भीर या नियमित रूप से कुछ न किया जा सका, यद्यपि १८५० ई० से पहले ही नागरी-हिन्दी में दो-एक समा-चार-पत्र निकल चुके थे। बंगाल में स्थिति बिलकूल भिन्न थी; वहाँ फ़ारसी-अरबी लिपि स्वदेशी बंगला-लिपि को कभी दबा न पाई थी और यद्यपि खुलना तथा चटगाँव में फारसी-ग्ररबी लिपि में लिखित बंगला के कूछ हस्तलिखित ग्रन्थ मिले हैं, परन्तू बंगाली मुसलमान बंगला-लिपि का ही व्यवहार करते थे। हिन्दी तथा बिहार, उत्तर प्रदेश ग्रीर पंजाब के मामलों में रुचि रखनेवाले बंगा-लियों ने शुरू से ही नागरी तथा संस्कृतमय हिन्दी का पक्ष लिया। उन्नीसवीं शतीं के उत्तरार्घ से बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में प्रवासी के तौर पर बसे बंगालियों ने बिहार, उत्तर प्रदेश ग्रीर पंजाब के स्कूलों तथा कचहरियों में नागरी-हिन्दी की स्थापना के ग्रान्दोलन में भाग ही नहीं लिया, ग्रपित इसका नेतृत्व भी किया। मुसलमानों तथा फारसी-अरबी लिपि के अन्य समर्थकों को यह ग्रान्दोलन ग्रखरा ग्रौर उन्होंने इसका विरोध किया । बिहार ग्रौर उत्तर प्रदेश से श्राकर कलकत्ता में बस गए हिन्दी के लेखकों तथा श्रनुवादकों ने श्रपने पढ़े या अनूदित बंगला-ग्रन्थों का अनुसरण करते हुए हिन्दी में भी संस्कृत-बहुल शैली का निर्मारा करने में सहायता पहुँचाई, यहाँ तक कि भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र-जैसा साहित्यकार भी, जो आधुनिक हिन्दी के निर्माताश्रों में से एक है, बनारस में बंगला साहित्य से प्रभावित हुम्रा स्रौर इसके स्रनेक ग्रन्थों का उसने इस स्वरूप ग्रहरा करती हुई ग्राधुनिक हिन्दी में ग्रनुवाद किया (देखिए, सुधाकर चैटर्जी का निबन्ध 'ग्राधुनिक हिन्दी साहित्ये बाँगलार स्थान' (ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य में बंगला का स्थान), भाग 🐧 कलकत्ता, बंगला संवत् १३६४ ≕ १९५७ ई०; इस प्रसंग में रामचन्द्र शुक्ल का प्रसिद्ध 'हिन्दी साहित्य का इतिद्वास' भी देखिए।

नवीनचन्द्र राय (जो गत शताब्दी के उत्तरार्ध में पंजाब में एक उच्च

सरकारी ग्रफ़सर तथा शिक्षा-प्रसार के सित्रय कार्यकर्ता ग्रीर ब्राह्म-समाज कें प्राण थे) तथा भूदेव मुखर्जी (जो बिहार में शिक्षा-विभाग के एक महत्त्वपूर्ण पद पर स्थित ग्रफ़सर थे और जिनकी सेवाग्रों का पहले भी उल्लेख किया जा चुका है) के श्रतिरिक्त हमारे सामने बेनीमाधव भट्टाचार्य और शारदाप्रसाद सान्याल श्राते हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ी पत्र Reflector द्वारा, जो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रकाशित होनेवाले पत्रों में से एक था, १८६८ ई० से नागरी-हिन्दी की पून: स्थापना का म्रान्दोलन शरू किया। इस पत्र (Reflector) में हिन्दी का जो समर्थन किया गया, उसका मलीगढ कॉलेज के संस्थापक सर सैयद महमद खाँ ने श्रलीगढ इन्स्टीटयुट गजट में घोर विरोध किया था। इलाहाबाद के प्यारी-मोहन बनर्जी (जिन्हें 'The Fighting Munsiff' ग्रथीत् 'लड़ाके मृन्सिफ' कहा गया था), रामकाली चौधरी ग्रीर नीलकमल मित्र-जैसे श्रनेक बंगालियों ने मंशी सदामुखलाल और बाबू गयाप्रसाद-सरीखे स्थानीय लोगों के साथ तत्का-लीन उत्तर-पश्चिमी सुबे (उत्तर प्रदेश) के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्योर के सामने नागरी-हिन्दी का पक्ष-समर्थन किया था। उस समय सर विलियम म्योर ने इन लोगों की माँग यह कहकर टाल दी थी कि संस्कृति की भाषा के रूप में हिन्दी ग्रभी उर्दु की बराबरी नहीं कर सकती श्रीर उन्होंने वचन दिया कि इस माँग पर सहानुभृतिपूर्वक विचार किया जाएगा और नागरी-हिन्दी में साहित्य का कुछ विकास हो जाने पर इसे कचहरियों में स्थान दिया जाएगा। कचहरियों में नागरी-हिन्दी को, सन् १८६३ में स्थापित नागरी प्रचारिग्री सभा के माध्यम से नागरी-प्रेमी हिन्दुओं द्वारा चलाये गए दीर्घ-कालीन ग्रान्दोलन के फलस्वरूप अन्ततः बीसवीं शती के प्रथम दशक में, मान्यता प्राप्त हो सकी। बिहार में इससे पहले ही भूदेव मुखर्जी के उद्योग से नागरी-लिपि को अदालती लिपि के रूप में (फ़ारसी-अरबी तथा कैथी लिपियों के समकक्ष) स्वीकार कर लिया गया था। इलाहाबाद में उपर्यु वत बंगाली सज्जनों द्वारा, जिनकी नागरी-हिन्दी की सर्वाग्र सेवा ग्रब पूर्णतः भुला दी गई है, प्रारम्भ किये ग्रान्दोलन को . राजा शिवप्रसाद ने श्रागे बढ़ाया था (देखिए, ज्ञानेन्द्र मोहनदास की पुस्तक 'बाँग-लार बाहिरे बाँगाली' (बंगाल के बाहर बंगाली), जिल्द १, उत्तर-भारत वाला भाग, कलकत्ता, बंगला साल १३२२, पृ० ७२-७५।)

बिहार की अदालतों और तब पाठशालाओं में नागरी-हिन्दी की स्थापना के लिए गत शताब्दी के आठवें दशक में भूदेव मुखर्जी के प्रयत्नों की प्रशंसा अभिवका कवि एक भोजपुरी गीत में की गई है; इस गीत को सर जार्ज अबाहम प्रियसंन ने अपनी Seven Grammars of the Dialects and SubDialects of the Bihari Language, part II, the Bhojpuri Dialect, कल-कत्ता, १८८४ ई० में उदधत किया है। गीत इस प्रकार है-

धन्य धन्य गवरिमण्ट परजा-गुख-दाई। जामनी-के दूर करि नागरी चलाई॥ भुवनदेब(= भूदेव)करि पुकार लाट ढिग्ग जाई। परजा-दुख दूर करह जामनी दुराई॥

भूदेव मुखर्जी के समसामयिक लोगों तथा शिवनन्दन सहाय ने उनकी नागरी-हिन्दी की सेवाग्रों की निम्नलिखित शब्दों में मुक्तकण्ठ से श्रभ्यर्थना की है (देखिए, सहाय द्वारा संगृहीत साहिब प्रसादसिंह की ग्रन्थ-सूची, बाँकीपुर, १६०७):

'उक्त बाबू भूदेव मुखोपाध्याय ही बिहार-प्रान्त-में हिन्दी-के मुख्य कारण हो गए हैं, उन्होंने इस-के लिए बहुत-कुछ यत्न किया था, उन्हों-के समय-में बिहारियों-की कुछ रुचि हिन्दी-की ग्रोर भुकी, उन्हों के समय-में बिहार-प्रान्त-के शिक्षा-विभाग-के कर्मचारियों-ने विद्यार्थियों-के उपयोगी कई-एक पुस्तकों की रचना की। पूर्वोक्त 'गुरु-गणित-शतक' की समालोचना-में तत्कालीन हिन्दी-भाषा-के प्रसिद्ध समाचार-पत्र 'उचित-वक्ता' में लिखा था कि ''हम लोग ग्राशा करते हैं कि भूदेव बाबू-के यत्न-से बिहार-प्रान्त-में हिन्दी-की सभी प्रकार-की पुस्तकें (जिस प्रकार बंगला में हैं) प्रकाशित हो जाएँगी, क्योंकि जब-से उक्त महाशय बिहार-प्रान्त-में ग्राये हैं, दिन-दिन हिन्दी पुस्तकें बढ़ती जाती हैं। यह देखकर हम लोगों-को जान पड़ता है कि कुछ दिनों में बिहार-प्रान्त-में पश्चिमोत्तर-प्रदेश की अपेक्षा पुस्तक-संख्या ग्रधिक हो जाएगी।'' जो हो, पर इस श्रादि उद्योग-के लिए बिहार भूदेव-बाबू-का निस्सन्देह बाधित है, ग्रोर सदैव रहेगा।' (इस उद्धरएा की ग्रोर मेरा ध्यान ग्राक्षित करने के लिए मैं डॉ॰ महादेव साहा का ग्राभारी हूँ।)